

the other side, but as far as I'm concerned it sounds to me quite fair."

started which produced this very unattractive official move, and while there, the migrations And so we moved up to Simla in a big way, an aspect of the Indians, which I thought was theirs, but now I think is just as unattractive in New York The Indians had no sort of corner in violence, Then I said, "I'm going up to Simla to rest." or anywhere else, of being vicious and violent.

at their worst when they're roused. And then these troubles started. And I wasn't going to brutality and horrors. They're just human beings move, it was up to them. They'd got their 55,000 officers and men of the Punjab boundary force to keep law and order, as much as possible. I'd sent Gandhi down to hold the position in Calcutta, I wasn't going to move. And then V P Menon got on the telephone to me. I was resting in Simla trying to recover, writing that book on my family relationship tables, and I was riding and going round looking at places and reading, of course, the reports that were coming in-and Menon said, "Your Excellency must return to independence, they knew what they were doing. Delhi."

here-it-can't-be-essential for me to-come back. I'm a Constitutional Governor-General. If my cabinet has something which they wish me to I said, "Don't be silly, V P, you must come up countersign have them-send the documents up here. I'll countersign!"

I can't remember whether he rang me again or whether he then said, "Well, as a matter of fact

feeling: "Our states must be capable of looking after the minorities. We're built on that." Jinnah

☐ If you had gone more slowly,

ust as keen as Nehru. avoided this tragedy?

want you to c

knowledge of how to do it. Will you run the all our lives with all your knowledge and experi amateurs, we just know noffing. You can't just turn over this country to us/having stayed with us ence, then leave us, without any experience of "While you were exercising the highest command in the war, we were in prison. You're a professional, a high-level administrator. We're not And Nehru said. country?" (That's the extraordinary thing). You've taken over power.'

"You must understand," Nehru said, "You've got to take it. We pledge ourselves. We'll do whatever you say. We'll be far more obedient than when you were Viceroy. Please, take over the country."

I said, "Well, look it's terrible, for if it were known that you'd turned over the country to me you'd be finished. You'd be a laughing stock. The Indians keep back the British Viceroy and there turn the country back to him? This is out of the question!"

They said, "Well, we may find ways of disguise ing this, but if you don't do it, we can't manage

and of course I can pull the country together "All right," I said very reluctantly. "I'll do itg must all agree that nobody must know about this. Nobody must know you have made this extravagant offer to me, or these requests; we shall find a solution which will be done in such a way that it because I do know how to do it, but I think you will appear to be constitutionally normal, correct and proper.

"So you two will ask me to set up - em pet, and I w the and the first prime minister committee in the

an non-ause you invite me to?"

www.

0/2/11/19

and she said,

and not a

First of all, we control that the source of the source of

कांगडी विश्वविद्यालय,

स्तक पुस्तकालय में १० पैसे के हिसाव यह पुस्तक अन्यथा

position out, mas googiapitically a part of the Punjab and was carved out of Jaipur state, do you remember, on the edge of the Punjab, "and in Delhi itself we're having violent scenes."

expect you to be pleased, no one's going to give

Every expression of indignation on one side

should have been an expression of pleasure on

three rousing cheers for things they don't like.

And I said, "I can detect from each of you that you are pretty annoyed. That's fine; I couldn't

they were pretty well equally annoyed.

could tell from the expressions of indignation that

Pakistan and I put them in the Viceroy's executive

council chamber on two sides-Indians one side,

Pakistanis the other. As they went through, I

awards. And then, I called in the Indian and Pakistani leaders. Liaquat Ali Khan was up from

Just after the transfer of power ceremonies were

can go unough me mouous or alguing with me so long as you finally do what I say. Do you want me to run the country or are you going to try and

> The thing was deteriorating and they said, "We don't know how to hold it." I said, "Why not?

the

"Ah, all right," he said. "You can run

country

make a mess of it yourself?"

THE ILLUSTRATED WEEKLY OF INDIA, MARCH 25, 1984

"The emergency committee will consist of the disnetanne I dan't want all wans adde and earle I "The whole cabinet?" I said, "It wo "Oh, we must have the whole cabine on nor same you invite me to? people I will nominate." "All right, VP, old swine," I said, "I'll come " TAIn and and the train and down we want

non to got ... He said, "If Your Excellency isn't down within 24 hours, don't bother to come. It'll be too late, we through, the hospital's r will have lost India." "fire," and she said,

of then ner

verament, winch i innerited and dir

which had, from memory, six Cong.

minorities, that's nine, against five war

ate. For the simple reason that it couldn't operate League-was a government which couldn't oper-

down, I then-somewhat cleverly, with the help that way. When I realised that it was breaking

of VP Menon,-invented the idea of these sha-

dow ministries, and that held the position, which

gust 15, I admit I chose the anniversary of the

surrender of the Japanese in Singapore but I had to name a date, and it was a good date. But, and this is the point I really want to make, it couldn't

was steadily disintegrating. When I named Au-

could announce an early date, I could hope to hold on to that. If I'd said, vaguely, "We won't do have lasted much longer. I had an absolute—not so much intuition, it was fairly obvious that it couldn't last much longer-but belief that if I it until June 1948"—which I could have done, the ☐ After the transfer of power, you decided to go up to Simla with your family for a well-earned rest. But suddenly, you found yourself back in over, I went to my study to open the box which contained Radcliffe's partition boundaries' thing would have disintegrated. There wouldn't have been any hope Delhi. Why?

10 km 800 m Vernment, which i unerited and dir

League-was a government which couldn't operate. For the simple reason that it couldn't operate down, I then-somewhat cleverly, with the help that way. When I realised that it was breaking of VP Menon,-invented the idea of these shadow ministries, and that held the position, which which had, from memory, six Cong. tom no A was steadily disintegrating. When I named Auminorities, that's nine, against five men

gust 15, I admit I chose the anniversary of the surrender of the Japanese in Singapore but I had to name a date, and it was a good date. But, and

this is the point I really want to make, it couldn't have lasted much longer. I had an absolute—not

could announce an early date, I could hope to so much intuition, it was fairly obvious that it couldn't last much longer-but belief that if I

it until June 1948"-which I could have done, the hold on to that. If I'd said, vaguely, "We won't do thing would have disintegrated. There wouldn't have been any hope.

☐ After the transfer of power, you decided to go up to Simla with your family for a well-earned rest. But suddenly, you found yourself back in

Just after the transfer of power ceremonies were Pakistani leaders. Liaquat Ali Khan was up from Pakistan and I put them in the Viceroy's executive over, I went to my study to open the box which contained Radcliffe's partition boundaries awards. And then, I called in the Indian and council chamber on two sides-Indians one side, could tell from the expressions of indignation that Pakistanis the other. As they went through, they were pretty well equally annoyed.

And I said, "I can detect from each of you that expect you to be pleased, no one's going to give Every expression of indignation on one side you are pretty annoyed. That's fine; I couldn't three rousing cheers for things they don't like. should have been an expression of pleasure on

thon to got through, the hospital's " A tire," and she said, He said, "If Your Excellency isn't down within 24 hours, don't bother to come. It'll be too late, we will have lost India."

"All right, VP, old swine," I said, "I'll come ☐ In his book V P said he invented that Patel had down." We ordered the train and down we went.

asked you to come back.

He told me Patel had asked for me and that Nehru had agreed. Oh yes, it was very clever, for that was the only reason I came. Patel could have asked me, I wasn't going to come. "Well, if you can't come in 24 hours it will be too late." That clinched it. He wouldn't have said it unless it was these two saying I wanted to see them. I don't arrived, VP Menon, having heard I was coming down, took it upon himself to deliver a message to think I'd even said it. As a result, when I arrived vered afterwards that they'd been manoeuvred there they were, which impressed me-I disco-"What's happening?" They gave me a vivid serious, so I wasn't going to argue. The moment l into Government House by VP, and I said description.

☐ You have no record in your notes of this conversation?

I'll tell you why you haven't got this. It wasn't done at the time, it was too hot. What's going to come is very hot, and I wouldn't put it down. It's only now, after 25 years, that I can tell it.

They were very gloomy and they said that the migrations had exceeded their worst fears, the Punjab boundary force couldn't compete, it was all right. Gandhiji was holding the fort in Calcutta, but in the Punjab it was terrible. Delhi, they pointed out, was geographically a part of the Punjab and was carved out of Jaipur state, do you remember, on the edge of the Punjab, "and in Delhi itself we're having violent scenes."

The thing was deteriorating and they said, "We don't know how to hold it." I said, "Why not?

The state of the s es, .. e invite you."

The server of

The emergency committee will consist of the people I will nominate."

"Oh, we must have the whole cabine "The whole cabinet?" I said, "It wo disastrous. I don't want all your odden

77

of civil aviation, the director of ra just want the key people. And I war "You can have the minister."

immediately set up a council for all t VF Erskine Crum, private secretary organisations, and she will represer the civil servants who are doing i chief of police, I want the head c Secretary will be General Erskine-C conference secretary. The minutes w they go away and be acted on at or I said, "I don't want the minister medical services, I want my wif British stenographers. They will be ernor-General of India from August course of the meeting and handed case, you invite me to this.

"Yes, we invite you."

whatever I say, you're not going to an we haven't got time. I'll say, 'I'm su all I want. I don't want you to say an I said, "Not if you're going to delay the deputy on my left, and every tim me to do this', and you'll say, 'Yes, p' Patel said, "Well, can't we have. "Nobody will know that you aske you what to do. All you're doing is y go through the motions of consulti in the chair. The prime minister sits

long as you finally do what I say. Do you want me to run the country or are you going to try and can go through the motions of agguing make a mess of it yourself?"

"You can run the "Ah, all right," he said. country

THE ILLUSTRATED WEEKLY OF INDIA, MARCH 25, 1984

where up in the north. I said, "All right. I want ly vital to get some medical supplies to sometwo aeroplanes ready, to fly this up." Some examples. Someone said it was absolute-

Ready?" "And I shall want to have a medical team.

All this was done, and recorded, and they got

the minutes; next morning I said, "Now, reports. At what time did the aeroplanes get there?"

""We've had some difficulty in finding an appropriate the said, "Haven't they gone yet?"

""They haven't got them in Delhi."

"I said, "Director of civil aviation, you go down to the airport. You will remain at the airport, you will not, eat, drink, sleep or anything. You won't the said say, "Those two aeroplanes have left." Do you senderstand? He went out as red-faced as an interest of the said.

Rogether, and take the guard's whistle in your smouth, and blow the whistle, and when you've oblown the whistle, you come back and report to Indian ever can be and disappeared.

To the director of railways I asked, "Has that are a left?" "Oh, we've had some difficulty in To the main railway station in Delhi and you will femain there until you personally see the train marshalling the train." I said, "You will go down

great men would have had the sense to do it? so secret was that it would have been disastrous if Things really moved, and the reason it was kept it had been known, in that generation, that they'd handed back the government to me. But what Lesser men would have let the thing go. They had no idea how to run things like that.

> getting the princes to give up their sovereignty. Can you remember some of your negotiations India was one of the bigger problems you had in ☐ The accession of the maharaja of Kashmir to with Hari Singh of Kashmir?

and Jammu. He was a polo player, and quite a was a great lawsuit, because this Captain Arthur Arthur, which you've probably read about. There sions. He had an unsavoury affair with a Captain pleasant, social person. He had, of course, perverfriend. He was on the prince of Wales's staff as possible to preserve anonymity), and this was maharaja of Kashmir (in those days it was was accused of blackmailing a Mr X. Mr X was the heir apparent of the United Kingdom of Kashmir Remember that Hari Singh was a very old

l said, "Hari Singh, you've got to listen to me. natural thing to do, because the majority of your you decide to accede to Pakistan, they'll think it a agreement of Nehru). I've come to tell you that if your mind. I have come up with full authority I'm an old friend of yours. You've got to make up population are Muslims. It'll not only cause no ion of India (basically Patel, but he'd got the from the present government of the future dominhelp they can." ill-feeling, but they'll give you all the support and

account," he said. "I don't want to accede to Pakistan on any

people are Muslims." be wise to accede, because the majority of your "Well," I said, "it's up to you. I think you might

"Yes," he said, "but don't forget that with Sheikh Abdullah, (president of the States National people would really wish to join India." Conference), who's madly pro-Nehru, most of my

"All right, then, in that case-join India! If you

Muslims. That's what'll happen to you. And being a battlefield between the Hindus and the you'll lose your throne.

which you want. Then, if you follow it, you've got the backing of that advice and I'll do what I can to recorded. It'll be up to you." some notes. Then you'll know where you are, and you'll at least have the benefit of my advice, me. Quite a small party and we'll then just my private secretary with me here" (it was George we'll talk about it. I'll get my resident and I've got on, spent three days with him and at the end of a show of hands in public places. You say, that said, "Why not take the thing out of your own help. If you disregard my advice, it'll also be Abell, I think) "and you'll have Kak, and you and 15th of August, and it was open to him which ways point of seeing he had to make a decision by the the third day, I thought that I'd got him to the got to think about things." I went on and on and "Well," I said, "you can't live in isolation. You've want Sheikh Abdullah in power. He would then would. They'd join India." "Ah, but we don't want to join the Congress party. I think they with Sheikh Abdullah released, they'd probably got in prison, and have a quick plebiscite. Or have people?' Release Sheikh Abdullah, whom you've went on, every day I described it in more detail. I formalise the agreement we've come to, and keep think I ought to get Kak, your prime minister, and he did it and how he did it. And I said, "Now I" be against me, there'd be socialism and so forth." hands and say, 'I will consult the will of the He didn't seem to be able to understand it.

course, on the last morning, when it was all set, we had everything decided, how to do it, and it was quite simple. It was going to be "Thank you," he said, "very good idea." And of 18.2

Some examples. Someone said it was absolute-

☐ The accession of the maharaja of Kashmir to being a battlefield between the Hindus and the

635 635 43,672

ह्याक महायोगित्य १६८४-१६८४



CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

40:54

॥ श्रीः॥

63,672

# \*पञ्दशी। \*

श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्वामिना

# श्रीविद्यारण्येन

प्रणीता

90-2-42

तच्छिष्यश्रीरामकृष्णकृतव्यास्यया

सनाथीकृता।

CHECKED 1973

साच

श्रीकृष्णदासात्मजगङ्गाविष्णु-खेमराजाभ्यां

मुम्बय्यां

स्वकीये

श्रीवेङ्कटेश्वर मुद्रायन्त्रेऽङ्कित्वा

प्रसिद्धिं नीता।





शके १८०९ संवत् १९४४।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar



### श्रीवेंकटेशो विजयते

### विज्ञिप्तिः।

श्रीमहेदबादरायणपाणिनिकणभुजादिसकलशास्त्रोत्पादकवाणीशाण-निकषणशातमनीषा विद्यारण्यमिव विद्यारण्यस्वामिनस्तदानीतनतः सर्वेषु कालेषु सर्वेषु देशेषु सुप्रसिद्धतरा एव । येषामेवेमे पंचदश्यात्मपुराणादयो श्रंथाः कृतिः कृतिमान्या देदीप्यते ।

श्रीमध्वशिष्याक्षोभ्यमुनिकालीना इमे यतस्तैः साकमेतेषां बहुवारं संवाद आसीत् । अक्षोभ्यमुनयस्त्वेकादशतमशतके शालिवाहनशकस्य स एवैषां कालः।

अत्र च पंचदश्यामहैतानामध्यातमविद्यासिद्धान्तानां स्फुटतरमसंदि-ग्धतयोपपादनमापादितम् । तत्र च श्रीमच्छिष्येणैव रामरुष्णास्यवि-दुषा स्वकीयन्याख्ययाविशदीरुतम् ।

इय मनयैव व्याख्यया सनाथीकतानेकवारमङ्किता खलु परं निह तत्रा-प्येकसम्यावच्छेदेन मूलव्याख्ययोर्ज्ञानमतः समस्तवेदान्तजिज्ञासूनां झ-िटिति व्याख्याबोधनार्थं तत्तच्छ्लोकाधस्तादेव तब्याख्या गृहीतां। वृद्धानां नेत्रत्रासापगमार्थमक्षरमपि पूर्वतः स्थूलं संगृहीतम् । बदं च सम्यक्तया पुस्तकम् । अस्ति सर्वत्र प्रसिद्धं शुद्धेपि मुद्रणकलाकलितबुद्धीनां निसर्ग-तः कुत्रचिद्दोषावशेष इत्यवगतमेव तद्दिष क्षमध्वमिति प्रार्थयामः।

श्रीकृष्णदासात्मजस्य गङ्गाविष्णोः।

# अथ पंचदशीपकरणानुकमः



- 9-तत्त्वविवेकप्रकरणम्.
- २-महाभूतविवेकप्रकरणम्
- ३-पंचकोशाविवेकप्रकरणम्.
- १-देतविवेकप्रकरणम्.
- ५-महाबाक्यविवेकप्रकरणम्.
- ६-चित्रदीपप्रकरणम्
- ७-नृप्तिदीपप्रकरणम्.
- ८-कूटस्थदीपप्रकरणम्.
- ९-ध्यानदीपप्रकरणम्.
- १०-नाटकदीपप्रकरणम्.
- १ १-ब्रह्मानंदेयोगानंदप्रकरणम्.
- १२-ब्रह्मानंदेआत्मानंदप्रकरणम्.
- १३-ब्रह्मानंदेअद्वैतानंदप्रकरणम्.
- १४-ब्रह्मानंदेविद्यानंदप्रकरणम्.
- १५-ब्रह्मानंदेविषयानंदप्रकरणम्.

॥ इति पंचद्शप्रकरणानि ॥

## ॥श्रीः॥ पंचदशी।

तत्वविवेकप्रकरणम् १। ॥ श्रीगणेशाय नमः॥

### नमः श्रीशंकरानंदगुरुपादांबुजन्मने॥ सविलासमहामोहयाहयासैककर्मणे ॥ १ ॥

श्रीगणेशाय नमः॥ ॥ नत्वा श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ॥ प्रत्यक्तत्त्वविवेकस्य क्रियते पददीपिका ॥ १ ॥ प्रारिप्सितस्य यं-थस्याऽविव्रेन परिसमाप्तिप्रचयगमनाभ्यां शिष्टाचारपरिप्राप्तिमष्ट-देवतागुरुनमस्कारलक्षणं मंगलाचरणं स्वेनानुष्ठितं शिष्यशिक्षार्थः श्लोकेनोपनिबद्याति अर्थादिषयप्रयोजने च सूचयति। नमइति। शं सुखं करोतीति शंकरः सकलजगदानंदकरः परमात्मा 'एष ह्येवाऽऽ-नंद्यती'ति श्रुतेः। आनंदः निरतिश्यप्रेमास्पद्खेन परमानंद्रूपः प्रत्यगात्मा शंकरश्वासावानंदश्चेति शंकरानंदः प्रत्यगभिन्नः परमा-त्मा स एव गुरुः 'परिपक्रमला ये तानुत्सादनहेतु शक्तिपाते न यो-जयति परे तत्त्वे सदीक्षयाचार्यमूर्तिस्थ'इत्यागमात् श्रीमांश्रासौ इंकरानंदगुरुश्रोति गंधदिप इत्यादिवत्समासः अनेन श्रीगुरोरणि-माद्यैश्वर्यसंपन्नत्वं सूचितं.। यदा श्रिया भूत्या शंकरोतीति शंकरः 'रातिर्दातुः परायणमिति श्रुतेः अनेन श्रीगुरोर्भकेष्टसंपादने साम थ्यं सूचितं भवति। तस्य गुरोः पादावेवांबुजन्म कमलं तस्मै नमः प्रह्वीभावोऽस्तु। किंविधाय सविलासमहामोहयाह्यासैककर्मणे वि-लासः कार्यवर्गस्तेन सह वर्तते इति सविलासः एवंविधो यो म-हामोहो मूळाज्ञानं स एव याहः मकरादिवत्स्ववशंप्राप्तस्याऽतीव

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

3

दुःखहेतुलानस्य यासो यसनं स एवेकं मुख्यं कर्म व्यापारे। यस्य तत्तथा तस्मै इत्यर्थः। अत्र च शंकरानंदपददयसामानाधिकरण्येन जीवब्रह्मणोरेकल्लकक्षणो विषयः जीवस्य भूमब्रह्मरूपतयाऽपरि-च्छिन्नमुखाविर्भावलक्षणं प्रयोजनं च सूचितं। सविलासेत्यादिना निःशेषानर्थनिवृत्तिलक्षणं प्रयोजनं मुखत एवाऽभिहितम् ॥ १ ॥

तत्पादांबुरुहद्वंद्वसेवानिर्मलचेतसाम् ॥ सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते ॥ २ ॥

इदानीमवांतरप्रयोजनकथनपुरःसरं यंथारंभं प्रतिजानीते।तत्पा-देति।तस्य गुरोःपादावेवां बुरुहे कमछे तयो दे हं तस्य सेवया परिचर्य-या स्तुतिनमस्कारादि छक्षणया निर्मछं रागादिरहितं चेतोंऽतःकर-णं येषां ते तथोक्तास्तेषां सुखबोधायाऽनायासेन तत्वज्ञानोत्पादना-याऽयं वक्ष्यमाणप्रकारस्तत्त्वस्थानारोपितस्व रूपस्य अखण्डं सिच्च-दानंदं महावाक्येन छक्ष्यते इति वक्ष्यमाणस्य विवेक आरोपिता-त्पंचको शाख्याज्ञगतो विवेचनं विधीयते क्रियते इत्यर्थः॥ २॥

शब्दस्पर्शादयो वेद्या वैचित्र्याजागरे एथक् ॥
ततो विभक्ता तत्संविदेकरूप्यात्र भिद्यते ॥ ३॥

जीवब्रह्मणोरेकत्वलक्षणिवषयसंभावनाय जीवस्य सत्यज्ञानादिरूपतां दिद्शीयिषुरादौ ज्ञानस्याऽभेदप्रतिपादनेन नित्यत्वं साधयति अ
शब्दस्पर्शादय इत्यादिना। तत्र तावदिस्पष्टव्यवहारवित जागरे
ज्ञानस्याऽभेदं साधयित शब्दिति। जागरे इंद्रियैरथीपलिव्धः जागरितिमित्युक्तलक्षणेऽवस्थाविशेषे विद्याः संविद्विषयभूताः शब्दस्पर्शादयः आकाशादिगुणत्वेन प्रसिद्धाःतदाधारत्वेन प्रसिद्धाकाशादयश्च वैचित्र्यात्परस्परं गवाश्वादिवदैलक्षण्योपेतत्वात्पृथक् परस्परं
भिद्यंते ततस्तेभ्यो विभक्ता बुद्ध्या विविचिता तत्मंत्रिनेषां शब्दा-

दीनां संविज्ज्ञानं एकरूप्यात्संवित्संविदित्येकाकारेणाऽवभासमा-नत्वाद्गगनामिव न भिद्यते अत्राऽयं प्रयोगः विवादाध्यासिता सं-वित्स्वाभाविकभेदशून्या उपाधिपरामर्शमंतरेणाऽविभाव्यमानभे-दृत्वाद्गगनवत् शब्दसंवित्स्पर्शसंविदो न भिद्यते संवित्त्वात्स्पर्श-संविद्वदिति एकस्या एव संविदो गगनस्येवौपाधिकभेदेनाऽपि भि-न्नव्यवहारोपपत्तौ वास्तवभेदकल्पनायां गौरवं वाधकमुन्नेयम्॥३॥

तथा स्वप्नेऽत्र वेद्यं तुन स्थिरं जागरे स्थिरम् ॥ तद्भेदोऽतस्तयोः संविदेकरूपा न भिद्यते ॥ ४॥

उक्तन्यायं स्वप्नेऽप्यतिदिशति। तथिति। यथा जागरे वैचित्र्यादिषया-णां भेदः ऐकरूप्यात्मंविदोऽभेदश्च तथा तेनैव प्रकारेण स्वप्ने करणे षूपसंहतेषु जागरितसंस्कारजः प्रत्ययः स् विषयः स्वप्न इत्युक्तस्ठ-क्षणायां स्वप्नावस्थायामपि विषया एव भिन्ना न संविदिति। ननु यदि स्वप्नजागरयोरेकाकारताविषयतत्संविदोर्भदाभेदाभ्यां तर्हि स्वप्नो जागर इति भेदव्यवहारः किन्निमित्तक इत्याशंक्याऽऽह अ-न्न वद्यंत्विति। अत्र स्वप्ने वद्यं परिहश्यमानं वस्तुजातं न स्थिरं न स्थायि प्रतीतिमात्रशरीरत्वात् जागरे तु परिहश्यमानं वस्तुजातं स्थिरं स्थायि कालांतरेऽपि द्रष्टुं योग्यत्वादतः स्थिरास्थिरविषयत्व-स्थाये प्रतीतिमात्रशरीरत्वात् जागरे तु परिहश्यमानं वस्तुजातं स्थाये कालांतरेऽपि द्रष्टुं योग्यत्वादतः स्थिरास्थिरविषयत्व-स्थाये क्ष्रणवेलक्षण्यानद्भेदस्तयोः स्वप्नजागरयोर्भेद इत्यर्थः। ननस्वप्नजा-गरयोर्भेदश्चेनत्संविदोरपि भेदः स्यादित्याशंक्याऽऽह तयोरिति। ए-करूपेति हेतुगर्भ विशेषणम्॥ १॥१

सुप्तोत्थितस्य सौषुप्ततमोबोधो भवेत्स्मृतिः॥
सा चाऽवबुद्धविषयाऽवबुद्धं तत्तदा तमः॥ ५॥

एवमवस्थादये ज्ञानस्यैकत्वं प्रसाध्य सुषुप्तिकाळीनस्याऽपि तस्य तनैक्यप्रसाधनाय तत्र तावत् ज्ञानं साधयति । सुप्तेति। पूर्वे सु- तस्य सौषुप्ततमोबोधः सुषुप्तिकालीनस्य तमसो ऽज्ञानस्य यो बोधो ज्ञानमस्ति न किंचिद्वेदिषमिति सा स्मृतिरेव भवेन्नानु-भवस्तत्कारणस्येद्रियसन्निकर्षव्याप्तिलिंगादेरभावादिति भावः। त-तः किंतत्राऽऽह सा चेति। सा च स्मृतिरवबुद्धविषयाऽवबुद्धोऽनुभू-तो विषयो यस्याः सा तथोक्ता या स्मृतिः साऽनुभवपूर्विकेति व्याप्तिलींके दृष्टेति भावः।ततोऽपि किं तत्राऽऽह अवबुद्धमिति।तत्त-स्मात्कारणात्त्तसौषुप्तं तमस्तदा सुषुप्तौ अवबुद्धं अनुभूतिमत्यवगं-तथ्यं।अत्राऽयं प्रयोगः। विमतं न किंचिद्वेदिषमिति ज्ञानंअनुभव-पूर्वकं भवितुमहीत स्मृतिलात्सा मे मातेति स्मृतिवदिति॥ ५॥

स बोधो विषयाद्वित्रो न वोधात्स्वप्तबोधवत् ॥ एवं स्थानत्रयेऽण्येका संवित्तद्वदिनांतरे ॥ ६ ॥ मासाब्दयुगकल्पेषु गताऽगम्येष्वनेकधा ॥ नोदेति नास्तमेत्येका संविदेषा स्वयंत्रभा॥ ७॥

तस्याऽनुभवस्य स्वविषयादङ्गानाद्भेदं बोधांतरादभेदं चाऽऽह । स बोध इति । स बोधःसोषुप्ताऽङ्गानानुभवो विषयादङ्गानाद्भिन्नः पृथ ग्भवितुं अर्हति बोधत्वाद्घटबोधवत् बोधांतरान्न भिद्यते बोधत्वा-त्वप्तवोधवत् ।फलितं कथयन्नक्तन्यायमन्यत्राऽण्यतिदिशतिएविम-त्यादिना।स्थानत्रयेऽपि एकदिनवर्तिनि जायदाद्यवस्थात्रयेऽपि सं-विदेकैव सर्व वाक्यं सावधारण्मितिन्यायात् तद्वदिनांतर इति ॥ यथैकिस्मिन्दिवसेऽवस्यात्रयेऽपि ज्ञानस्याऽभेद एवमन्यस्मिन्नपि दिवसेऽनकधानेकप्रकारेण गतागम्येष्वतीतागामिषु मासेषु चैत्रा-दिषु अब्देषु प्रभवादिषु युगेषु कतादिषु कल्पेषु ब्राह्मादिषु च ज्ञा-नस्याऽभेद एवेत्यर्थः।संविद एकत्वसमर्थने फलमाह । नोदेतीति।य तःसंविदेकाऽतो नोदेति नोत्पद्यते नाऽस्तमिति न विनञ्यति च असाक्षिकयोरुत्पितिविनाइ।योरिसिद्धेः स्वोद्पत्तिविनाइ।योस्तयैव संविदा गृहीतुम्हाक्यत्वात्संविदंतराऽभावाञ्चेति भावः। ननु संविदंतराऽभावे याहकाऽभावादस्या अप्यभाने जगदांध्यं प्रसज्जेतत्यत
आह।एषेति। अञ्चाऽयं प्रयोगः संवित्स्वयं प्रकाद्यां अवेद्यत्वे सत्यपरोक्षत्वाच्यतिरेके घटवन्नचाऽयं विद्रोषणाऽसिद्धो हेतुः संविदः स्वसंवद्यत्वे कर्मकर्तृत्विवराधात्परवद्यत्वेऽनवस्थानादतः स्वप्रकादाः
त्वेन भासमानायाः संविदः सर्वावभासकत्वसंभवान्न जगदांध्यप्रसंग इति भावः॥ ६॥ ७॥

इयमात्मा परानंदः परत्रेमास्पदं यतः ॥ मान भवं हिभूयासमिति त्रेमाऽऽत्मनीक्ष्यते॥ ८॥

 मित्याऽऽशंक्य तस्य दुःखसंबंधनिमित्तकत्वेनाऽन्यथा सिद्धत्वात्प्रे-मणश्चाऽऽत्मन्यनुभवसिद्धत्वान्मैवमिति परिहरित मा न भूविमिति। हि यस्मात्कारणादात्मिनि विषये मा न भूवमहं मा भूविमिति न ममाऽसत्त्वं कदापि मा भूत्कितु भूयासमेव सदा सत्त्वमेव मम भू-यादित्येवंविधं प्रेमेक्ष्यते सर्वरनुभूयते अतो नाऽसिद्धिरित्यर्थः॥८॥

तत्त्रेमात्मार्थमन्यत्र नैवमन्यार्थमात्मनि ॥ अतस्तत्प्रमं तेन परमानंदताऽऽत्मनः॥ ९॥

ननु मा भूत्स्वरूपाऽसिद्धिः प्रम्णः परत्वे मानाऽभावादिशे-षणासिद्धिर्हेतोरित्याशंक्याऽह।तत्प्रेमोति।अन्यत्र स्वातिरिक्ते पुत्रा-दौ यत्प्रेम तदात्मार्थं तेषामात्मशेषत्विनिमत्तकमेव न स्वाभावि-कमेवमात्मिनि विद्यमानं प्रमान्यार्थं नाऽऽत्मनोऽन्यशेषत्विनिमत्त-कं न भवति किंत्वात्मत्विनिमत्तकमेवातो निरुपाधिकत्वात् तत्प-रमं निरितश्यं।फलितमाह तेनेति। तेन निरितश्यप्रेमास्पद्त्वेना-त्मनः परमानंदता निरितशयसुखरूपत्वं सिद्धम् ॥ ९ ॥

इत्थं सचित्परानंद आत्मा युक्तया तथाविधम् ॥ परं ब्रह्म तयोश्चेक्यं श्रुत्यंतेषूपदिश्यते ॥ १०॥

एतैः सप्ताभिः श्लोकैः प्रतिपादितमधे संक्षिप्य दर्शयति। इत्थमिति । शब्दस्पर्शादय इत्यादिना ज्ञानस्य नित्यत्वं प्रसाध्य तस्यैवयमात्मेत्यात्मत्वप्रसाधनेनात्मनः सिच्चद्रपत्वं साधितं परानंद इत्यादिना च परमानंदरूपत्वं समर्थितमतः आत्मा महावाक्ये त्वंपदार्थः सिच्चदानंदरूपः सिद्धः । ननूक्तलक्षणस्यात्मनो युचयैवावगतावुपनिषव्विनिध्यत्वेनाप्रामाण्यप्रसंग इत्याशंक्याह
तथाविधमिति । तथा ताद्यविधा प्रकारो यस्य तत्त्रथाविधं सिच्चदानंदरूपं परं ब्रह्म तत्पदार्थस्तयोस्तत्त्वंपदार्थयोरेक्यमखंडैकरस-

त्वं च श्रुत्यंतेषु वेदांतेषु उपिद्यते प्रतिपाद्यते ऽतो न वेदांता-

अभाने न परं त्रेम भाने न विषये रुएहा ॥ अतो भानेप्यभाताऽसी परमानंदताऽऽत्मनः॥ ११॥

आत्मनः परमानंदरूपत्वमाक्षिपति । अभान इति । परमानंदरूपत्वं न भासते भासते वा अभानेऽप्रतीतौ न परं प्रेमाऽऽत्मनि निरित्रायस्नेहो न स्याद्विषयसौंदर्यज्ञानजन्यत्वात्स्नेहस्य भाने प्रतीतौ तु विषये सुखसाधने स्त्रगादौ तज्जन्ये सुखे वा स्पृहा
इच्छा न स्यात्फलप्राप्तौ सत्यां साधनेच्छानुपपत्तेः नित्यनिरित्रायानंदलाभे सित क्षणिके साधनपारतंत्र्यादिदोषदृषिते वैषियके
सुखे स्पृहाऽयोगाच्च तस्मान्नानंदरूपताऽऽत्मन उपपन्नेति प्रकारांतएस्याऽन्रसंभवात् मैविमिति। परिहरित अत इति।यतो भानाभानपक्षयोरुभयोरिप दोषोऽस्त्यतःकारणादात्मनोऽसौपरमानंदता भानेऽपि प्रतीतौ सत्यामिष अभाता न प्रतीता भवति ॥ ११ ॥

अध्येत्वर्गमध्यस्थपुत्राध्ययनशब्दवत् ॥ भानेप्यभानं भानस्य प्रतिबंधेन युज्यते ॥ १२॥

नन्वेकस्य युगपद्रानाभाने न युज्येते इत्याइांक्य किमिदमयुक्तत्वं अदृष्टचरत्वमुपपित्रिरहितत्वं वा नाद्य इत्याह ।अध्येतृवर्गति।अध्ये-तृणां वेदपाठकानां वर्गः समूहस्तस्य मध्ये तिष्ठतीत्यध्येतृवर्गम-ध्यस्यः स चाऽसी पुत्रश्चेति तथा तस्याध्ययनं तत्कर्तृकं पठनं तस्य इव्देश ध्वनिर्यथा बहिःस्यस्य पितुर्भासमानोऽपि सामान्यते। स्य इव्देश ध्वनिर्यथा बहिःस्यस्य पितुर्भासमानोऽपि सामान्यते। न भासते विशेषतोऽयं मत्पुत्रध्वनिरिति तथाऽनंदस्यापि भाने-प्यभानं भवतीत्यर्थः। द्वितीयं प्रत्याह भानस्येति। भानेप्यभानिम्त्येतद्वाद्वात्वं मानस्य स्पुरणस्य प्रतिबंधेन वक्ष्यमाण-त्येतद्त्राप्यनुषंजनीयं भानस्य स्पुरणस्य प्रतिबंधेन वक्ष्यमाण-

C

लक्षणेन भानेप्यभानं सामान्यतः प्रतीताविष विशेषाकारेणाऽप्र-तीतिर्युज्यते उपपद्मते इत्यर्थः ॥ १२ ॥

त्रतिबंधोऽस्तिभातीति च्यवहाराईवस्तुनि ॥ तित्ररस्य विरुद्धस्य तस्योत्पादनमुच्यते ॥ १३॥

कांऽसो प्रतिबंध इत्यतआह। प्रतिबंध इति। अस्तिभातीतिव्य-वहाराईवस्तुनिअस्ति विद्यते भाति प्रकाशते इत्येवंप्रकारं व्यवहा-रमईतीत्यस्तिभातीतिव्यवहाराई तच्च तदस्तु चेति तथा तस्मिन् तं पूर्वोक्तं व्यवहारं निरस्य निराकृत्य विरुद्धस्य नाऽस्ति न भाती-त्येवंरूपस्य व्यवहारस्योत्पादनं जननं प्रतिबंध इत्युच्यते॥ १३॥

तस्यहेतुः समानाभिहारः पुत्रध्वनिश्रुतौ ॥ इहाऽनादिरवियैव व्यामोहैकनिबंधनम् ॥ १४॥

उक्तलक्षणस्य प्रतिबंधस्य कारणं दृष्टांतदाष्टीतिकयोः क्रमेण द-र्शयति । तस्यति । पुत्रध्वनिश्रुतौ पुत्रध्वनिश्रवणलक्षणे दृष्टांते तस्य प्रतिवंधस्य हेतुः कारणं समानाभिहारः बहुभिः सह पठनं इह दाष्टीतिक व्यामोहेकनिबंधनं व्यामोहानां विपरी-तज्ञानानामेकनिबंधनं मुख्यं कारणमनादिरुत्पत्तिरहिताऽविद्याः वक्ष्यमाणलक्षणा प्रतिबंधस्य हेतुरित्यर्थः ॥ १४॥

चिदानंदमयब्रह्मप्रतिबिंबसमन्विता ॥ तमोरजःसलगुणा,प्रकृतिर्द्विधा च सा ॥ १५॥

इदानीं प्रतिबंधहेतुभूतामिविद्यां प्रतिपादियतुं तन्मूलभूतां प्रक्र-तिंव्युत्पादयति। चिदानंदेति। यिचिदानंदरूपं ब्रह्म तस्य प्रतिबिंवेन प्रतिच्छायया समन्विता युक्ता तमोरजःसलगुणा सल्वरजस्तमोगु-णानां साम्याऽवस्था या सा प्रकृतिरित्युच्यते सा च द्विविधा द्विः-प्रकारा भवति चकाराद्वस्थमाणं प्रकारांतरं सूचयति॥ १५॥ सत्तवशुद्धविशुद्धिभ्यां मायाऽविद्ये च ते मते ॥ मायाविवोवशोकृत्य तां स्यात्सर्वज्ञ ईश्वरः॥ १६॥

सहतुकं देविध्यमेव दर्शयति । सलेति । सलस्य प्रकाशा-परकात त्मकस्य गुणस्य शुद्धिः गुणांतरेणाऽकलुषीकृतता अविशुद्धिः उनजीक गुणांतरेण कलुषीकतत्वं ताभ्यां सत्वशुद्ध्यविशुद्धिभ्यां ते च दि-विधे मायाऽविद्ये मायेत्यविद्येति च मते संमते विशुद्धसत्वप्रधा-ना माया मलिनसत्वप्रधाना अविद्यत्यर्थः। यद्थं मायाऽविद्ययोर्भे-द उक्तस्तिद्दानीं द्रीयति मायाबिंब इति मायाबिंबः मायायां प्र-तिफलितश्चिदातमा तां मायां वशीकृत्य स्वाधीनीकृत्य वर्तमानः सर्वज्ञः सर्वज्ञत्वादिगुणकः ईश्वरः स्यात् ॥ १६॥

अविद्यावशगस्तन्यस्तहेचित्र्यादनेकधा ॥

सा कारणशरीरं स्यात प्राज्ञस्तत्राऽभिमानवान् ॥१ ७॥ उत्ते के स्थल प्रकृति प्राप्ति (अबन्द्र है, पर नर नरी बहुत रूप में नरी अविद्यति। अविद्यावद्यागोऽविद्यायां प्रतिबिंब द्वेन स्थितः तत्पर-दे । यह तंत्रस्तु चिदातमाऽन्यो जीवः स्यात् स च तहैचित्रयातस्या अ-विद्याया उपाधिभूताया वैचित्रयाद्विशुद्धितारतम्यादनेकधाऽने-कप्रकारो देवतिर्यगादिभेदेन विविधो भवतीत्यर्थः। यथा युंजा-दिषीकैवमात्मा युक्तया समुद्रुतः शरीरित्रतयाद्वीरैः परं ब्रह्मेव जायते इत्युत्तरत्र शरीरत्रितयाद्विवेचितस्य जीवस्य परब्रह्मत्वे वक्ष्यति तत तानि कानि त्रीणि इारीराणि तत्तदुपाधिको वा जीवः किं रूपो भवतीत्याकांक्षायां तत्सर्वे क्रमेण व्युत्पाइय-ति सा कारणशरीरमित्यादिना । साऽविद्या कारणशरीरं स्थ-लसूक्ष्मशरीरादिकारणभूतं प्रकृत्यवस्थाविशेषत्वात्कारणमुपचा-राच्छीर्यते तत्वज्ञानाद्विनश्यति चेति शरीरं स्यानत्र कारणशरीरे ऽभिमानवान् तादात्म्याध्यासेनाहमित्यभिमानवान् जीवः प्रजा

अविनाशिस्वरूपानुभवरूपा यस्य स प्रज्ञः प्रज्ञ एव प्राज्ञः एतन्ना मकः स्वादित्यर्थः ॥ १७॥

तमः प्रधानप्रकृतेस्तद्भोगायेश्वराज्ञया ॥ वियत्पवनतेजों बुभुवो भूतानि जिज्ञरे ॥ १८॥

क्रमप्राप्तं सूक्ष्मशरीरं तदुपाधिकं जीवं व्युत्पादियतुं तत्का-रणाकाशादिसृष्टिमाह । तमःप्रधानेति । तद्रोगाय तेषां प्रा-ज्ञानां भोगाय सुखदुःखसाक्षात्कारसिद्धये तमःप्रधानप्रकते-स्तमोगुणप्रधानायाः प्रकतेः पूर्वोक्ताया उपादानकारणभूतायाः सकाशादीश्वराज्ञयाईशनादिशक्तियुक्तस्य जगद्धिष्ठातुराज्ञया ई-क्षापूर्वकसर्जनेच्छारूपया निमित्तकारणभूतया वियदादिपृथिव्यं-तानि पंचभूतानि जिज्ञिरे प्रादुर्भूतान्युत्पन्नानीत्यर्थः ॥ १८॥

सत्वांशैः पंचिमस्तेषां क्रमाद्वींद्रियपंचकम्॥ श्रोत्रत्वगक्षिरसन्द्राणारूयमुपनायते॥ १९॥

भूतसृष्टिमिभधाय भौतिकसृष्टिमिभदधानः आदौ ज्ञानेंद्रियसृष्टि-माह। सत्त्वांशैरिति। तेषां वियदादिनां पंचिभः सत्वांशैः सत्वगुण-भागैरुपादानभूतैः श्रोत्रत्वगिक्षरसन्द्राणाख्यं धींद्रियपंचकं धींद्रि-याणि ज्ञानेंद्रियाणि तेषां पंचकं क्रमादुपजायते एकेकभूतसत्वांशा-देकेकिमिंद्रियं जायते इत्यर्थः ॥ १९॥

तैरंतःकरणं सर्वैर्द्यतिभेदेन तिहुधा ॥
मनो विमर्शरूपं स्याद्धिद्धः स्यानिश्चयात्मिका ॥२०॥
सत्वांज्ञानां प्रत्येकमसाधारणकार्याण्याभिधाय सर्वेषां साधारणं कार्यमाह । तेरिति । तैः सह सत्वांज्ञाः सर्वेः संभूय वर्तमानै-रंतःकरणं मनोबुद्धचुपादानभूतं द्रव्यमुपजायते इत्यनुषंगः तस्या-वांतरभेदं सिनिमित्तमाह । वृत्तीति । तदंतःकरणं वृत्तिभेदेन

परिणामभेदेन द्विधा दिप्रकारं भवति । वृत्तिभेदमेव द्र्शयति मन इति । विमर्शरुपं विमर्शः संश्वादिमका वृत्तिः सा स्वरूपं यस्य त-नथा तन्मनः स्यान्निश्वयादिमका निश्वयोऽध्यवसायः स अदमा स्व-रूपं यस्याः सा निश्चयादिमका सा वृत्तिर्वुद्धिः स्यात् ॥ २०॥

रजोंऽशैः पंचित्रस्तेषां ऋमात्कर्भेद्रियाणि तु॥ वाक्पाणिपादपायूपस्थाित्रधानानि जिज्ञेरे ॥ २१ ॥ ऋमप्राप्तानां रजोंऽशानां प्रत्येकमसाधारणकार्याण्याह । रजों-ऽशैरिति । तेषां वियदादीनामेव पंचभी रजोंऽशैः रजोभागैस्तूपा-दानभूतैः वाक्पाणिपादपायूपस्थाऽभिधानानि एतन्नामकानि क-मेंद्रियाणि क्रियाजनकानि इंद्रियाणि जिज्ञिरे ॥ २१ ॥

तैः सर्वैः सहितैः प्राणो द्यतिभेदात्स पंचधा ॥
प्राणोपानः समानश्चोदानव्यानो च ते पुनः ॥ २२ ॥
रजोंऽशानामवं साधारणं कार्यमाह। तैः सर्वेरिति। सहितैः संभूय कारणतां गतैः प्राणो जायते इति शेषः। तस्यावांतरभेदमाह द्यतिभेदादिति। स प्राणो वृत्तिभेदात्प्राणनादिव्यापारभेदात्यंचधा पंचप्रकारो भवति। वृत्तिभेदानेव दर्शयति प्राण इति।
ते पुनः ते तु भेदाः प्राणादिशब्दवाच्या इत्यर्थः॥ २२॥

बुद्धिकर्मेंद्रियप्राणपंचकैर्मनसा धिया।। शरीरं सप्तदशभिःसूक्ष्मतिश्लेगमुच्यते॥ २३॥

यदर्थमाकाशादिप्राणांतानां सृष्टिरुक्ता तदिदानीं द्शियति। बुद्धीति। बुद्धयो ज्ञानानि कर्माणि व्यापारास्तजनकानींद्रिया- णि बुद्धींद्रियाणि कर्मेद्रियाणि चेत्यर्थः। बुद्धिकर्मेद्रियाणि च प्राणाश्च बुद्धिकर्मेद्रियप्राणाः तेषां पंचकानि तैः मनसा विमर्शा- तमकेन थिया निश्चयरूपया बुद्धशा च सह सप्तदशिमः सप्त-

दशसंख्याकैः सूक्ष्मशरीरं भवति । तस्यैव संज्ञांतरमाह तार्छिगमि-

त्राज्ञस्तत्राभिमानेन तैजसर्व प्रयद्यते ॥ हिरण्यगर्भतामीशस्तयोव्यष्टिसमष्टिता॥२४॥

एवं सूक्ष्मशरीरमिभधाय तदिभमानित्वप्रयुक्तं प्राज्ञेश्वरयोः अवस्थांतरंदर्शयति। प्राज्ञ इति। प्राज्ञो मिलनसत्त्वप्रधानाविद्यो-पाधिको जीवः तत्र तेजःशब्दवाच्यांतःकरणोपलक्षितालिंगशरीरे अभिमानेन तादात्म्याभिमानेन तेजसत्वं तेजसनामकत्वं प्रपच्यते प्राप्नोति। ईशः विशुद्धसत्वप्रधानमायोपाधिकः परमेश्वरस्त-त्रशरीरे अहमित्यिभमानेन हिरण्यगर्भतां हिरण्यगर्भसंज्ञकत्वं प्रपद्यते इत्यनुषंगः। तेजसिहरण्यगर्भयोर्लिगशरीराभिमाने समाने सित तयोः परस्परं भेदः किंनिबंधन इत्यत आह तयोरिति। तयोस्तैजसिहरण्यगर्भयोः व्यष्टित्वं समिष्टत्वं भवति अत एव भेद इत्यर्थः॥ २४॥

समष्टिरीशः सर्वेषां स्वात्मदातात्म्यवेदनात्॥
तदभावात्ततोऽन्ये तु कथ्यंते व्यष्टिसंज्ञयाः॥ २५॥

ईश्वरस्य समष्टिरूपत्वे जीवानां व्यष्टिरूपत्वे च कारणमाह । स-मष्टिरिति । ईशः ईश्वरो हिरण्यगभः सर्वेषां छिंगशरीरोपाधिकानां तेजसानां स्वात्मतादातम्यवेदनात् स्वात्मना तादातम्यस्य एकत्वस्य वेदनात् ज्ञानात्समष्टिभवति तत ईश्वरादन्ये जीवास्तु तद्भावात्तस्य तादातम्यवेदनस्याभावाद्याष्टिसंज्ञया व्यष्टिशब्देन कथ्यंते ॥ २५ ॥

तद्भोगाय पुनर्भाग्यभोगायतनजन्मने ॥ पंचोकरोति भगवान् प्रत्येकं वियदादिकम् ॥ २६ ॥ एवं छिंगशरीरं तदुपाधिकौ तैजसहिरण्यगर्भी च दर्शयित्या स्थूलश्रीराद्युत्पित्तासिद्धये पंचीकरणं निरूपियतुमाह। तद्रोगायिति। भगवानैश्वर्यादिगुणषद्वसंपन्नः परमेश्वरः पुनःपुनरपि तद्रोगाय तेषां जीवानां भोगायेव भोग्यभोगायतनजन्मने भोग्यस्याऽन्नपा-नादेः भोगायतनस्य जरायुजादिचतुर्विधशारीरजातस्य च जन्मने उत्पत्तये वियदादिकमाकाशादिभूतपंचकं प्रत्येकमेकेकं पंचीकरो-ति अपंचात्मकं पंचात्मकं संपद्यमानं करोति॥ २६॥

द्विधा विधाय चैकेकं चतुर्धा प्रथमं पुनः॥ स्वस्वेतरद्वितीयांशेयोंजनात्पंच पंच ते ॥ २७॥

कथमेकेकस्य पंचपंचात्मकत्विमत्यत आह । द्विधिति । वियदा-दिकमेकेकं द्विधा द्विधातंत्रेणोञ्चारितो द्विधाशब्दः विधाय कत्वा भागद्वयोपतं किल्लेत्यर्थः । पुनश्च पुनरिप प्रथमं प्रथमं भागं चतुर्धा भागचतुष्ठयोपतं विधायत्यनुषज्यते। स्वस्वेतरद्वितीयांशैः स्वस्मात्स्वस्मादितरेषां चतुर्णा चतुर्णा भूतानां यो यो द्विती-यः इश्लो भागस्तेन तेन सह प्रथमप्रथमभागांशानां चतु-णी चतुर्णा मध्ये एकेकस्य योजनात् ते वियदादयः प्रत्येकं पंचपंचात्मका भवंति ॥ २७॥

तैरंडस्तत्र भुवनं भोग्यभोगाश्रयोद्भवः॥

हिरण्यगर्भः स्थूलेऽस्मिन् देहेवेश्वानरो भवेत्॥२८॥

एवं पंचीकरणमिधाय तेर्भूतेरूत्पाद्यं कार्यवर्गं दर्शयति। तैरं-डइति। तैः पंचीकृतैर्भृतेरूपादानकारणभूतेरंडो ब्रह्माण्ड उत्पद्यते तत्र बम्हाण्डान्तर्भुवनान्युपिरभागे वर्तमाना भूम्यादयः सप्त छो-का भूमेरधःस्थितान्यतछादीनि सप्तपाताछान्तानि तेषु च भुवने-षु तैस्तैः प्राणिभिभीकुं योग्यान्यन्नादीनि तत्तछोकोचितशरीराणि च तैरेव पंचीकृतैर्भूतैराश्वराज्ञया जायन्ते। एवं स्थूछशरीरोत्पित्तम- भिधाय तेषु स्थूलशरीरेषु अभिमानवतो हिरण्यगर्भस्य समष्टि-रूपस्य वैश्वानरसंज्ञकत्वं एकैकस्थूलशरीराभिमानवतां व्यष्टिरू-पाणां तेजसानां विश्वसंज्ञकत्वं च भवतीत्याह हिरण्यगर्भ इति । अस्मिन्स्थूलदेहे वर्तमानो हिरण्यगर्भी वैश्वानरे। भवेत् ॥ २८॥

तैजसा विश्वतां याता देवतिर्यङ्नरादयः॥ ते पराग्दर्शिनः प्रत्यकृतत्त्ववोधविवर्जिताः॥ २९॥

तत्रैव वर्तमानास्तैजसा विश्वा भवंति।तेषामवांतरभेदमाह। दे-वितर्यगिति। इदानीं तेषां विश्वसंज्ञां प्राप्तानां जीवानां तत्त्वज्ञान-रिहतत्वेन संसारापित्रकारं सदृष्टांतं श्ठीकद्वयेनाह। तेपरागिति। ते देवादयः पराग्दार्शनः बाह्यानेव शब्दादीन् पर्याति न तु प्रत्य-गात्मानं 'परांचिखानिव्यतृणत्स्वयंभूस्तस्मात्पराक् पर्यन्ति नां-तरात्मानिमिति श्रुतेः। ननु तार्किकादयो देहव्यतिरिक्तमात्मानं जानंतीत्यादांक्य यद्यप्यात्मानं ते जानंति तथापि श्रुतिसिद्धं त-तं न जानंतीत्यादायेनोक्तमित्याह प्रत्यगिति॥ २९॥

कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तु च भुंजते॥ नयां कीटा इवावर्तादावर्तात्रमाशु ते॥ व्रजंतो जन्मनो जन्म छभंते नैव निर्दितिम्॥ ३०॥

कुर्वते इति। अत एव भोगाय सुखाद्यनुभवाय मनुष्यादिश-रीराण्यधिष्ठाय कर्म तत्तच्छरीरोचितानि कर्माणि कुर्वते जातावे-कवचनं। पुनश्च कर्म कर्तु देवादिशरीरेस्तत्तत्फळं भुंजते च फळानु-भवाभावे तत्तत्सजातीयेच्छानुषपत्त्या तत्तत्साधनानुष्ठानानुपपत्तेः। एवं वर्तमानास्ते जीवाः नदीप्रवाहपतिताः कीटाश्चावर्तादावर्ती-तरमाशु व्रजंतो यथा निर्वृतिं सुखं न छभंते एवमाशु जन्मनो जन्म व्रजंतः सुखं नैव छभंते इति॥ ३०॥ सत्कर्मपरिपांकात्ते करुणानिधिनोद्धृताः ॥ प्राप्य तीरतरुच्छायां विश्राम्यंति यथासुखम् ॥३१॥

एवं संसारापित्तमिभिधाय तिन्नवृत्त्युपायं दर्शियतं हृष्टांतं ताव-दाह। सत्कर्मिति। ते कीटाः सत्कर्मपरिपाकात्पूर्वोपार्जितपुण्य-कर्मपरिपाकात्रुपालुना केनिचत्पुरुपिवशिषेणोद्धृता नदीप्रवाहा-द्वहिनिःसारिताः संतस्तीरतरुच्छायां प्राप्य सुखं यथा भवति तथा यद्दिश्राम्यंति॥ ३१॥

उपदेशमवाप्यैवमाचार्यात्तत्वदर्शिनः ॥ पंचकोशविवेकेन लभंते निर्दतिं पराम् ॥ ३२॥

इदानीं हष्टांतिसद्धमर्थं दाष्टीतिके योजयित । उपदेशिमितिं । एवमुक्तेन प्रकारेण पूर्वोपार्जितपुण्यकर्मपरिपाकवशादेव तत्त्वद-शिनः प्रत्यगभिन्नब्रह्मसाक्षात्कारवतः आचार्याहुरोः सकाशादुप-देशं तत्त्वमस्यादिवाक्यार्थज्ञानसाधनं श्रवणं वक्ष्यमाणमवाप्य सं-पाद्य पंचकोशिवविकेनान्नादीनां पंचानां कोशानां विवेकेन वक्ष्य-माणिविवेचनेन परां निर्दृतिं मोक्षसुखं लभते प्राप्नुवंति ॥ ३२ ॥

अनं प्राणो मनो बुद्धिरानंदश्चेति पंच ते॥ कोशास्तैरादृतः स्वात्मा विस्मृत्या संसृतिं व्रजेत्॥३३॥

के ते अन्नाद्यः पंचकोङ्गा इत्याकांक्षायां तानुपदिशति । अर्ज-प्राण इति। अन्नं प्राणो मनो बुद्धिरानंदश्चेति पंच कोशाः बुद्धि-विज्ञानं। तेषामन्नादीनां कोशशब्दाभिषेयत्वे कारणमाह तेरिति। तैः कोशीरावृत आच्छादितः स्वात्मा स्वरूपभूत आत्मा विस्मृ-त्या स्वस्वरूपविस्मरणेन संसृतिं जननादिप्राप्तिरूपं संसारं ब्र-जेत् स्पष्टं। कोशो यथा कोशकारकमेरावरकत्वेन क्वेशहतुः एवं अन्नादयोऽपि अद्वयानंदत्वाद्यावरकत्वेन आत्मनः क्रेशहेतुत्वा-त्कोशा इत्युच्यंते इत्यर्थः ॥ ३३ ॥

स्यात्पंचीकृतभूतोत्थो देहः स्थूळोऽन्नसंज्ञकः ॥ छिंगे तु राजसैः प्राणैः प्राणः कर्मेंद्रियैः सह ॥३४॥

तेषां कोशानां स्वरूपाणि क्रमेण व्युत्पादयति । स्यात्पंचीक-तेत्यादिना मोदादिवृत्तिभिरित्यंतेन सार्धश्लोकद्वयेन । पंचीकतेभ्यो भूतेभ्य उत्पन्नः स्थूलो देहो ऽन्नसंज्ञकः अन्नमयद्याब्दितः कोद्याः स्यात् प्राणस्तु प्राणमयकोद्यास्तु लिंगशरीरे वर्तमानैः राजसैः र-जोगुणकार्यभूतेः प्राणेः प्राणापानादिभिर्वायुभिः पंचभिर्वागादि-भिः कमिद्रियैः सह दशिभः स्यात् ॥ ३८॥

सात्विकेधींद्रियैः साकं विमर्शात्मा मनोमयः॥ तैरेव साकं विज्ञानमयो धीर्निश्चयात्मिका ॥ ३५॥

विमर्शात्मा संशयात्मकं पंचभूतसत्त्वकार्थ यन्मनः उक्तं त-त्सात्विकैः प्रत्येकं भूतसत्वकार्यभूतैर्धीद्वियेः श्रोत्रादिभिः पंच-भिर्ज्ञानद्वियेः साकं सहितं मनोमयः कोशः स्यादिति पूर्वण संबंधः । निश्रयात्मिका धीस्तेषामेव सत्वकार्यरूपाबुद्धिस्तैरेव पू-वोंकैर्ज्ञानदेवेरेव साकं सहिता सती विज्ञानमयः विज्ञानमया-ख्यः कोशः स्यात्॥ ३५॥

कारणे सत्वमानंदमयो मोदादि हितिभिः॥ तत्तत्कोशैस्तु तादात्म्यादात्मा तत्तन्मयो भवेत्॥३६॥

कारणे कारणशारीरभूतायामविद्यायां यन्मिलनसत्त्वमिस्ति त-नमोदादिवृत्तिभिः प्रियमोदप्रमोदाख्यैः इष्टदर्शनलामभोगजन्यैः सुखिवशेषैः सहितमानंदमयः आनंदमयाख्यः कोशः स्यादिति। ननु स्थूलशरीरादीनामन्नमयादिशब्दवाच्यत्वे स वा एष पुरुषो- ऽन्नरसमय इत्युपक्रम्य तस्माद्दा एतस्मादन्नरसमयादन्यों ऽतर आत्मा प्राणमयो ऽन्यों ऽतर आत्मा मनोमय इत्यादिश्रुतत्वादा-त्मनो ऽन्नमयादिशब्दवाच्यत्वं कथमुच्यते इत्याशंक्य देहादी-नामन्नादिविकारत्वेनान्नमयादिशब्दवाच्यत्वमात्मनस्तु तेन तेन कोशेन तादात्म्याभिमानादित्याह। तत्तदिति। आत्मा प्रत्यगात्मा तत्तत्कोशेस्तेन तेन कोशेन सह तादात्म्यात् तादात्म्याभिमाना-तत्तन्मयस्तत्तत्कोश्रामयः स्याद्वयवहारकालेऽन्नमयादिकोशप्राधा-न्यात् अन्नमयादिशब्दवाच्य इत्यर्थः। तुशब्दश्रात्मनः कोशेभ्यो वैलक्षण्यद्योतनार्थः॥ ३६॥

अन्वयव्यतिरेकाभ्यां पंचकोशिववेकतः॥ स्वात्मानं तत उद्घृत्य परं ब्रह्म, प्रपद्यते॥ ३७॥

कथंति एवंविधस्यात्मनो ब्रह्मत्वं भवतीत्याशंक्य कोशेभ्यो विवेचनाद्भवतीत्याह।अन्वयेति। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां वक्ष्यमाणा-भ्यां पंचकोशिववेकतः पंचानां कोशानामन्नमयादीनां विवेकतः प्रत्यगात्मनो विवेचनेन पृथक्करणेन यद्दा पंचकोशेभ्यो उन्नमयादि-भ्यः आत्मनः पृथक्करणेन स्वात्मानं प्रत्यगात्मानं ततस्तेभ्यः कोशेभ्यः उद्घृत्य बुद्ध्या निष्कष्य चिदानंदस्वरूपं निश्चित्य परं ब्रह्म पूर्वोक्तळक्षणं प्रपद्यते प्राप्नोति ब्रह्मैव भवतीत्यर्थः॥ ३७॥

> अभाने स्थूलदेहस्य स्वप्ने यद्गानमात्मनः॥ सोऽन्वयो व्यतिरेकस्तद्गानेऽन्यानवभासनम्॥ ३८॥

इदानीं विविक्षितान्वयव्यितरेको दर्शयति। अभान इति। स्विप्त स्वप्नावस्थायां स्थूलदेहस्यान्नमयकोशस्याऽभाने अप्रतीतौ सत्यां आत्मनः प्रतीचो यद्गानं स्वप्नसाक्षित्वेन यत्स्फुरणमस्ति स आ-त्मनोऽन्वयस्तस्यामेव स्वप्नावस्थायां तद्गाने तस्यात्मनः स्फुर- णे सित अन्यानवभासनमन्यस्य स्थूळदेहस्यानवभासनमप्रती-तिः व्यतिरेकः स्थूळदेहस्येति शेषः । अस्मिनप्रकरणे अन्वयव्यति-रेकशब्दाभ्यामनुवृत्तिव्यावृत्ती उच्येते ॥ ३८ ॥

िलंगाभाने सुषुप्तौ स्यादात्मनो भानमन्वयः ॥ व्यतिरेकस्तु तद्भाने लिंगस्याभानमुच्यते ॥ ३९॥

एवं स्थूलदेहस्यानात्मत्वावबोधकान्वयव्यतिरेको दर्शयिला िलंगदेहस्य तथालावगमको तौ दर्शयति।िलंगिति। सुषुप्तौ सुषुप्त्य-वस्यायां लिंगाभाने लिंगस्य सूक्ष्मदेहस्याभाने अप्रतीतौ आत्म-नो भानं तदवस्थासाक्षिलेन स्फुरणमात्मनोऽन्वयः स्याचद्राने आत्मभाने लिंगस्याभानं लिंगदेहस्यास्फुरणं व्यतिरेक उच्यते॥३९

ति हि तत्र गुणावस्थाभेदमात्रात्प्रथकृताः॥ ४०॥

ननु पंचकोशिविवचनमुपक्रम्य छिंगदेहिविवेचनं प्रकृतासंगत-मित्याशंक्य प्राणमयादिकोशित्रितयस्य तत्रैवांतर्भावात् न प्रकृतासंगातिरित्याह। तिद्वेकादिति। तस्य छिंगशरीरस्य विवेकादिवेच्वात् प्राणमनोधियः एतन्नामकाः कोशा विविक्ताः आत्मनः एथ्यक्कताः स्यः कुत इत्यत आह तहीति। हि यस्मात् कारणात् ते प्राणमयादयः तत्र तिस्मन् छिंगशरीरे गुणावस्थाभेदमात्रात् गुण्याः सत्वरज्ञसोः अवस्थाभेदमात्राहुणप्रधानभावेन अवस्थाविश्राद्वेव एथक्कताः भेदेन निर्दिष्टा इत्यर्थः॥ ४०॥

सुषुष्त्यभाने भानं तु समाधावात्मनोऽन्वयः॥ व्यतिरेकस्त्वात्मभाने सुषुष्त्यनवभासनम्॥ ४९॥

इदानीमानंदमयकोशलेन विवक्षितस्यकारणशरीरस्य विवे-यनोपायमाह। सुपुप्तीति।समाधौ वक्ष्यमाणलक्षणायां समाध्यव- स्थायां सुषुप्तयभाने सुषुप्तिश्व हो पछिक्षितस्य कारणदेहरूपस्या
श्वानस्याऽप्रतीतौ आत्मनस्तु तुश्व हो ऽवधारणे आत्मन एव भानं

स्फुरणं यदास्ति स आत्मनो ऽन्वयः आत्मभाने आत्मनः स्फूर्तो सत्यां सुषुप्त्यनवभासनं सुषुप्त्युपछिक्षितस्याज्ञानस्याप्रतीतिरेव

व्यतिरेकस्तस्येति अत्रा यं प्रयोगः प्रत्यगातमा अन्नमयादिभ्यो भिद्यते तेषु परस्परं व्यावर्त्यमानेष्विप स्वयमव्यावृत्तत्वात् यत् येषु

व्यावर्त्यमानेष्विप न व्यावर्तते तत्तेभ्यो भिद्यते यथा कुसुमेभ्यः
सूत्रं यथा वा खंडादिव्यिक्तभ्यो गोलिमिति॥ १९॥

यथा मुंजादिषीकैवमात्मा युक्तया समुद्धृतः॥ शरीरित्रतयाद्धीरैः परं ब्रह्मेव जायते॥ ४२॥

अन्वयव्यतिरेकाभ्यां को शपंचका दिविकस्यात्मनो ब्रह्मप्रातिर्भवतीत्युक्तम् तत्प्रतिपादिकां अंगुष्ठमात्रः पुरुषोंऽतरात्मेत्यादिकां तं विद्याच्छुक्रममृतिमत्यंतां कठश्रुतिं अर्थतः पठित । यथित ।
यथा येन प्रकारेण मुंजादेतन्नामकात् तृणिविशेषादिषीका गर्भस्यं
कोमछं तृणं युक्तया बहिरावरकत्वेन स्थितानां स्थूछपत्राणां विभजनळक्षणोपायेन समुद्भियते एवमात्मापि युक्तयान्वयव्यतिरेकळक्षणोपायेन शरीरित्रतयात्पूर्वोक्ताच्छरीरित्रतयात् धीरैः ब्रह्मचर्यादिसाधनसंपन्नैः अधिकारिभिः समुद्भृतः प्रथक्कतश्चेत् सः परं
ब्रह्मैव जायते चिदानंदरूपत्वस्य छक्षणस्य उभयोः अविशिष्टलादित्यभिप्रायः ॥ ४२ ॥

परापरात्मनोरेवं युक्तया संभावितैकता ॥ तत्त्वमस्यादिवाक्यैः सा भागत्यागेन लक्ष्यते ॥ ४३॥

एतावता यंथसंदर्भेण सफलस्य तत्त्वज्ञानस्य निरूपितत्वात् उत्तरयंथभागस्यानारंभप्रसंग इत्याशंक्य तदारंभसिद्धये वृत्ता-

नुकथनपूर्वकम् उत्तरयंथस्य तात्पर्यमाह । परापरिति । एवमुक्तप्रका-रेण परापरात्मनोः तत्त्वंपदार्थयोः परमात्मजीवात्मनोः एकता अभिन्नता युक्तया लक्षणसाम्यप्रदर्शनाद्युपायेन संभाविता अंगी-कारिता सा एकता तत्त्वमस्यादिवाक्यैः स्पष्टं भागत्यागेन वि-रुद्धांशपरित्यागेन लक्ष्यते लक्षणया वृत्त्या बोध्यते ॥ १३ ॥

जगतो यदुपादानं मायामादाय तामसीम्॥ निमित्तं शुद्धसत्वां तामुच्यते ब्रह्म तहिरा॥ ४४॥

तत्त्वमसीतिवाक्यार्थज्ञानस्य तदादिपदार्थज्ञानपूर्वकत्वात् तरपदस्य वाच्यार्थं तावदाह। जगत इति। यत्सिच्चिदानंदलक्षणं ब्रह्म
तामसीं तमोगुणप्रधानां मायामादाय उपाधित्वेन स्वीकृत्य जगतश्चराचरात्मकस्य कार्यवर्गस्य उपादानमध्यासाधिष्ठानम् शुद्धसत्वां विशुद्धसत्वप्रधानां तामुपाधित्वेन स्वीकृत्य निमिन्तमुपादानाद्यभिज्ञं। कर्तृ।भवति तद्रम्ह निमिन्तोपादानोभयरूपं ब्रह्म तदिरा तत्त्वमसीतिवाक्यस्थेन तत्पदेनोच्यते॥ ४४॥

यदा मिलनसत्वां तां कामकर्मादिदूषिताम्॥ आदत्ते तत्परं ब्रह्म त्वंपदेन तदोच्यते॥ ४५॥

त्वंपदवाच्यार्थमाह। यदेति। तदेव ब्रह्म यदा यस्यामवस्थायां मिलनसत्वां ईषद्रजस्तमोमिश्रणेन मिलनसत्वप्रधानां अत एव कामकर्मादिदृषितां तामविद्याशब्दवाच्यां मायामादने उपाधि-त्वेन स्वीकरोति तदा त्वंपदेनोच्यते॥ ४५॥

त्रितयोमपि तां मुक्का परस्परविरोधिनीम्॥ अखंडं सचिदानंदं महावाक्येन छक्ष्यते॥ ४६॥ एवं तत्त्वंपदार्थाविभिधाय वाक्यार्थमाह। त्रितयोमिति। त्रितयी-मपि त्रिप्रकारामपि तमःप्रधानविशुद्धसत्वप्रधानम्छिनसत्वप्रधान ित्वभेदेन उक्तां अत एव परस्परिवरोधिनीं तां मायां मुक्का पन् वैरत्यज्य अखंडं भेदरिहतं सिच्चिदानंदं ब्रह्म महावाक्येन छक्ष्यते इति उक्तम् ॥ ४६॥

सोऽयमित्यादिवाक्येषु विरोधात्तदिदंतयोः॥
त्यागेन भागयोरेक आश्रयो ठक्ष्यते यथा॥ ४७॥

नन्वेवं लक्षणावृत्त्या वाक्यार्थवोधनं क दृष्टिमित्याशंक्याह।सोय-मिति।सोऽयं देवदत्त इत्यादिवाक्येषु तदिदंतयोः तदेतदेशकालवै-शिष्ट्यलक्षणयोः धर्मयोः विरोधादैक्यानुपपत्तेः भागयोः विरुद्धांश योस्त्यागेन एक आश्रयो देवदत्तस्वरूपमेकमेव यथा लक्ष्यते॥१७

> मायाविद्ये विहायैवमुपाधी परजीवयोः॥ अखंडं सिच्चदानंदं परं ब्रह्मैव छक्ष्यते॥ १८॥

एवं दृष्टांतमिधाय दार्ष्टांतिकमाह। मायाविये इति।एवं सोऽ यं देवदत्त इत्यादिवाक्ये यथा तद्दत्परजीवयोः उपाधी उपाधिभू-ते मायाविये पूर्वोक्ते विहाय अखंडं भेदरहितं सिचदानंदं परं ब्रह्मेव महावाक्येन लक्ष्यते॥ ४८॥

सिवकलपस्य छक्ष्यत्वे छक्ष्यस्य स्याद्वस्तुता ॥
निर्विकलपस्य छक्ष्यत्वं न दृष्टं न च संभिव ॥ ४९ ॥
निर्विकलपस्य छक्ष्यत्वं न दृष्टं न च संभिव ॥ ४९ ॥
निर्विकलप्य प्रथमे पक्षे दोषमाह पूर्ववादी। सिवकलपस्यति । सिवकलपस्य विकलपेन विपरीतत्वेन किल्पतेन नामजात्यादिना रूपेण सह वर्तत इति सिवकलपं तस्य छक्ष्यत्वे वाक्येन बोध्यत्वे छक्ष्यस्य वाक्यार्थत्या छक्ष्यस्यावस्तुता स्यात् मिथ्यात्वं स्यात् । द्वितियं दोषमाह निर्विकलपस्येति । निर्विकलपस्य नामजात्यादिना रिहितस्य छक्ष्यत्वं न दृष्टं छोके न कापि दृष्ठं न च संभिव उपप-

यमानमि न भवति लक्ष्यत्वधर्मवतो निर्विकल्पत्वव्याघाता है दिति यावत् ॥ ४९॥

विकल्पो निर्विकलपस्य सविकलपस्य वा भवेत्॥ आद्ये व्याहतिरन्यत्रानवस्थात्माश्रयादयः॥ ५०॥

सिद्धांती जात्युत्तरत्वान्नदं चोद्यामिति विकल्पपूर्वकं दोषमाह।
विकल्प इति। सविकल्पस्य वा निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्विमिति वा यो
विकल्पस्त्वया कतः स किंनिर्विकल्पस्य उत सविकल्पस्य भवेत्।
आद्ये प्रथमे पक्षे व्याहातिस्त्वयोक्तो व्याद्यात एव।अन्यत्र द्वितीये पक्षे अनवस्थाद्यः।तथाहि सविकल्पस्य विकल्प इत्यत्र विकल्पेन सह वर्तते इत्यत्र तृतीयांतिवकल्पपदेन प्रथमांतिविकल्पपदेन च एक एव विकल्पोऽभिधीयते दो वा।एक एव चेत्स्वयमेक
एव विकल्पाश्रयविशेषणत्या आश्रयस्तदाश्रिता विकल्पश्रेत् तदात्माश्रयता दो चेत्तदा तृतीयांतशब्दिनिर्दिष्टस्यापि विकल्पस्य विकल्पस्पत्वात्तदाश्रयस्यापि सविकल्पत्वात्तिदेशेषणभूतो
विकल्पः किं प्रथमांतशब्दिनिर्दिष्ट एव विकल्प उत ताभ्यामन्यः।
आद्ये अन्योन्याश्रयता द्वितीयेऽपि धार्मिवशेषणीभूतो विकल्पः
किं प्रथमांतशब्दिनिर्दिष्ट उत तभ्योऽन्यः आद्ये चक्रकापत्तिः द्वितीये तस्याप्यन्यस्तस्याप्यन्य इत्यनवस्थापात इति॥ ५०॥

इदं गुणिक्रयाजातिद्रव्यसंबंधवस्तुषु॥ समंतेन स्वरूपस्य सर्वमेतिदितीष्यताम्॥ ५१॥

न केवलमत्रैवेदं दूषणमपि तु सर्वत्रैवंविधविकल्पपूर्वकं दूषणं प्रसरतित्याह।इदिमिति। इदं विकल्पदूषणजातं गुणिक्रियाजातिद्र-व्यसंबंधवस्तुषु गुणादिसंबंधांतेषु पंचमु वस्तुषु समं।तथाहि गुणः किं निर्गुणे वर्तते अथवा गुणवित क्रियापि क्रियारहिते वर्तते कियावति वा। आद्ये व्याघातोऽन्यत्रात्माश्रयाद्य इति सर्वत्र चैवमूह्यम्।नान्वद्मसदुत्तरं चेटिंक सदुत्तरिमत्याइांक्याह तेनेति ते-नैवं विकल्पस्यासंगतत्वेन एतहुणादिकं सर्वे स्वरूपस्येति इष्य-तां गुणादयःसर्वे वस्तुस्वरूपे वर्तते इत्यभित्रायः॥ ५३॥

विकल्पतद्भावाभ्यामसंस्पृष्टात्मवस्तुनि ॥ विकल्पितत्वलक्ष्यत्वसंबंधाद्यास्तु कल्पिताः॥ ५२॥

भवत्वेवमन्यत्र प्रकृते किमायातिमन्यत आह। विकल्पेति। वि-कल्पतदभावाभ्यां विकल्पेन विकल्पाभावेन च अलंस्प्रशात्मवस्तु-नि संस्पर्शरिहते परमात्मवस्तुनि विकल्पितत्वलक्ष्यत्वसंबंधाद्या-स्तत्र विकल्पितत्वं नाम सविकल्पस्य वा निर्विकल्पस्य वेति पूर्वोक्तेन विषयीकृतत्वं लक्ष्यत्वं लक्षणावृत्त्या ज्ञाप्यत्वं संबंधः संयोगादिः आदिशब्देन द्रव्याद्यो गृहांते तुशब्दोऽवधारणे तत्र द्रव्यं नाम गुणानामाश्रयो द्रव्यं समवायिकारणं द्रव्यमिति वा तार्किकैर्लक्षितं कर्मव्यतिरिक्तत्वे सित जातिमात्राश्रयो गुणः नि-त्यमेकमनेकवृत्ति सामान्यमिति लक्षिता जातिः संयोगिवयोग-योरसमवायिकारणजातीयं कर्म इति लक्षिता क्रिया एते सर्वे स्वरूपे कल्पिता एवेत्यर्थः॥ ५२॥

इत्थं वाक्यैस्तदर्थानुसंघानं श्रवणं भवेत् ॥ युक्तया संभावितत्वानुसंघानं मननं तु तत्॥ ५३॥

एतावता ग्रंथसंदर्भेण किमुक्तं भवतीत्याकांक्षायां फलितमाह। इत्थिमिति । इत्थं जगतो यदुपादानिमि त्यादिग्रंथजातोक्तप्रकारेण वाक्येस्तत्त्वमस्यादिवाक्येस्तदर्थानुसंधानं तेषां वाक्यानामर्थस्य जीवब्रह्मणोः एकत्वलक्षणस्यानुसंधानं श्रवणं भवेत् युक्तया शब्द-स्पर्शादयो वेद्या इत्यादिना परापरात्मनोरेवं युक्तया संभावितैक- तेत्यंतेन यंथसंदर्भेणोक्तप्रकारेण संभावितत्वानुसंधानं श्रुतस्था-र्थस्योपपद्यमानत्वज्ञानं यदस्ति तत्तु मननिमत्युच्यते ॥ ५३ ॥ ताभ्यां निर्विचि कित्सेऽर्थे चेतसः स्थापितस्य यत् ॥ एकतानत्वमेतद्धि निदिध्यासनमुच्यते ॥ ५४ ॥

इदानीं निदिध्यासनमाह। ताभ्यामिति।ताभ्यां श्रवणमनना-भ्यां निर्विचिकित्से निर्गता विचिकित्सा संज्ञायो यस्मादसौ नि-विचिकित्सः तस्मिन्नर्थे विषये स्थापितस्य धारणावतश्चेतसः 'देज्ञा-संबंधाश्चित्तस्य धारणे' ति पतंजिलेनोक्तलाद्यदेकतानलं एकाकारवृ-त्तिप्रवाहवत्त्वं एतन्निदिध्यासनमुच्यते हि प्रसिद्धं योगशास्त्रे तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानमिति॥ ५४॥

ध्यातध्याने परित्यज्य क्रमाइयेयेकगोचरम्॥ निवातदीपविचतं समाधिरिरिभधीयते॥ ५५॥

तस्यैव निदिध्यासनस्य परिपाकदशारूपं समाधिमाह।ध्यातृध्याने इति।निदिध्यासने तावद्ध्याता ध्यानं ध्येयं चेति त्रितयं
भासते तत्र यदा चित्तमभ्यासवशेन धातृध्याने ध्यातारं ध्यानं च
क्रमात्परित्यज्य ध्येयैकगोचरं ध्येयमेकमेव गोचरो विषयो यस्यतत्रथाविधं भवति तदा समाधिरित्युच्यते तत्र दृष्टांतः।निवातेतिवायु
रहिते प्रदेशे वर्तमानो दीपो यथा निश्चलो भवति तद्दित्यर्थः॥५५॥

रमरणादनुमीयंते व्युत्थितस्य समुत्थितात्॥ ५६॥
स्मरणादनुमीयंते व्युत्थितस्य समुत्थितात्॥ ५६॥
ननु समाधौ वृत्तीनामनुपलब्धौ ध्येकैकगोचरत्वमपि निश्चेतुं न
शक्यते इत्याइांक्य वृत्तिसद्भावस्य अनुमानगम्यत्वान्मैवमित्याह।
वृत्तयास्त्विति।आत्मगोचराः आत्मा गोचरो विषयो यासां ता वृत्तयस्तु तदानीं समाधिकाले अज्ञाता अपि व्युत्थितस्य समाधेरु-

त्थितस्य समुत्थितादुत्पन्नात्स्मरणादेतावंतं काळं समाहितो अभू-विमत्येवं रूपादनुमीयंते यद्यत्सर्यते तत्तदनुभूतिमिति व्याप्तेर्छो-किसद्धत्वादित्यर्थः॥ ५६॥

वृत्तीनामनुवृत्तिस्तु प्रयत्नात्प्रथमाद्पि॥ अदृष्टासकृद्भ्याससंस्कारसचिवाद्भवेत्॥ ५७॥

ननु तदानीं वृत्त्युत्पादकप्रयत्नाभावात् कथं वृत्त्यनुवृत्तिरित्याइां क्यातात्कालिकप्रयत्नाभावेऽपिप्राथिमकादेवप्रयत्नाददृष्टादिसहका रिसहिताद्भवतीत्याह।वृत्तीनामिति।ध्येयकगोचराणां वृत्तीनामनुवृत्तिस्तु प्रयाहरूपेणानुगतिस्तु प्रथमादिप प्रयत्नात् समाधिपूर्वकालिस्तु प्रथमादिप प्रयत्नात् समाधिपूर्वकालिनादिप अदृष्टमशुक्करूणकर्माख्यो यः पुण्यविशेषः 'कर्माशुक्क-कृष्णं योगिनः त्रिविधिमतरेषामि'ति पतंजलिना सूत्रितत्वात् य-आसकद्भ्याससंस्कारः पुनःपुनः समाध्यभ्यासेन जनितो भावनाख्यः संस्कारविशेषः ताभ्यां सहकारिकारणाभ्यां सह वर्तमाना-द्रवति॥ ५७॥

यथा दीपो निवातस्थइत्यादिभिरनेकधा ॥ भगवानिममेवार्थमर्जुनाय न्यरूपयत् ॥ ५८॥

नन्वयं समाधिः पूर्वाचार्येन निरूपिता दृष्ट इत्याशंक्य सर्व-गुरुणा श्रीपुरुषोत्तमेन निरूपितत्वान्मैवमित्याह।यथेति।'यथादीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृते'त्यादिभिः श्लोकैः अनेकधा ना-नाप्रकारेण भगवान् ज्ञानैश्वर्यादिसंपन्न इममेव निर्विकल्पकस-माधिरूपं अर्थ अर्जुनाय शिष्याय न्यरूपयन्निरूपितवान्॥ ५८॥

अनादाविह संसारे संचिताः कर्मकोटयः ॥ अनेन विलयं यांति शुद्धो धर्मो विवर्धते ॥ ५९॥ अस्य समाधेरवांतरफलमाह। अनादाविति। अनादौ स्पष्टं इहा- स्मिन् संसारे संचिताः संपादिताः कर्मकोटयः कर्मणां पुण्यापुण्य-लक्षणानां कोटयः इत्युपलक्षणं अपरिमितानि कर्माणीत्यर्थः । अ नेन समाधिना विलयं यांति विनञ्चंति 'क्षीयंते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरे' इति श्रुतेः 'ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणी' तिस्मृतेश्च शु-द्यो धर्मः सविलासाविद्यानिवर्तकसाक्षात्कारसाधनभूतो धर्मो वि-वर्धते स्पष्टम् ॥ ५९॥

धर्ममेघिममं प्राहुः समाधि योगिवत्तमाः ॥ वर्षत्येष यतो धर्मामृतधाराः सहस्रशः ॥ ६०॥

तत्र किं प्रमाणिमत्यत आह।धर्मेति।योगिवित्तमाः अतिशयेन यो-गज्ञा ब्रह्मसाक्षात्कारवंत इति यावत् इमं निर्विकल्पसमाधिं ध-मेमेषं प्राहुः स्पष्टं। तदुपपादयित वर्षतीति। यतः कारणादेष समा-धिर्धमीमृतधाराः धर्मछक्षणा अमृतधाराः सहस्रशो वर्षति 'क्षण-मेकं कतुशतस्थापी'ति श्रुतेरतो धर्ममेषं प्राहुरिति पूर्वणान्वयः॥६०

अमुना वासनाजाले निःशेषं प्रविलापिते॥ समूलोन्मूलिते पुण्यपापारूये कर्मसंचये॥ ६१॥

इदानीं समाधेः परमप्रयोजनमाह।अमुनेति। अमुना समाधि-ना वासनाजाले अहंकारममकारकर्तृत्वाद्यभिमानहेतुभूते ज्ञान-विरुद्धे संस्कारसमूहे निःशेषं यथा भवति तथा प्रविलापिते वि-नाशिते पुण्यपापाख्ये कर्मसंचये समूलोन्मूलिते मूलसहितं यथा भवति तथोन्मूलिते उद्धृते विनाशिते इति यावत्॥ ६१॥

वाक्यमप्रतिबद्धं सत्प्राक्परोक्षावभासिते ॥ करामलकवद्बोधमपरोक्षं प्रसूयते ॥ ६२॥

फलितमाह । वाक्यमिति । वाक्यं तत्त्वमस्यादिवाक्यं अप्रति-बद्धं सत्कर्भवासनाभ्यां प्रतिबंधरहितं सत् प्राक्परोक्षावभासिते पूर्व परोक्षतया प्रकाशिते तत्त्वे करामलकवत्करस्थितामलकगो-चरिमव अपरोक्षमपरोक्षतया तत्त्वावभासनसमर्थे बोधं ज्ञानं प्र-सूयते जनयति ॥ ६२ ॥

परोक्षं ब्रह्मविज्ञानं शाब्दं देशिकपूर्वकम्॥ बुद्धिपूर्वकृतं पापं कृत्सनं दहित विद्विवत्॥६३॥

इदानीं परोक्षज्ञानस्य फलमाह।परोक्षमिति। देशिकपूर्वकं गुरु-मुखाल्लब्धं शाब्दं तत्त्वमस्याद्यागमजन्यं परोक्षं ब्रह्मविज्ञानं बुद्धि-पूर्वकृतं ज्ञानपूर्वकं यथा भवति तथा कृतं कृतस्तं समस्तं पापं व-न्हिवदहति॥ ६३॥

अपरोक्षात्मविज्ञानं शाब्दं देशिकपूर्वकम् ॥ संसारकारणाज्ञानतमसश्चंडभारकरः॥ ६४ ॥

अपरोक्षज्ञानफलमाह । अपरोक्षेति । शाब्दं देशिकपूर्वकं व्या-ख्यातं अपरोक्षात्मविज्ञानमपरोक्षस्यात्मनो विज्ञानं संशयविप-ययरहितं यज्ज्ञानं तत्संसारकारणाज्ञानतमसः संसारकारणं य-द्ज्ञानमस्ति तदेव तमस्तस्य चंडभास्करः मध्यान्हकालीनसूर्यः बाह्यतमसश्चंडभास्कर इवाज्ञानतमसो निवर्तक इत्यर्थः ॥ ६४ ॥

इत्थं तत्त्वविवेकं विधाय विधिवन्मनः समाधाय ॥ विगलितसंसृतिबंधः प्राप्तोति परं पदं नरो निचरात् ६५ यंथाभ्यासफलमाह। इत्थिमिति।नर इत्थमुक्तेन प्रकारेण तत्त्व-विवेकं तत्त्वस्य ब्रह्मात्मैकत्वलक्षणस्य विवेकं कोशपंचकादिवे-चनं विधाय कत्वा तिसंस्तत्त्वे विधिवच्छास्रोक्तप्रकारेण मनः समाधाय स्थिरीकृत्य विगलितसंसृतिबंधः अपरोक्षज्ञानेन निवृ-चसंसारबंधः सन् परं पदं निरितशयानंदरूपं मोक्षं निचरादिवि-लंबेन प्राप्तोति सत्यज्ञानानंदलक्षणं ब्रह्मैव भवतीत्यर्थः॥ ६५॥ पंचदशी-

इति श्रीपरमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमद्भारतीतीर्थ विद्यारण्यमुनिवर्यिकंकरेण रामरुष्णारूयविदु षा रचिता तत्त्वविवेकव्यारूया समाप्ता ॥



### ॥श्रीः॥

## पंचदशी।

अथ महाभूतविवेकप्रकरणम्

**→**+
\*\*\*

श्रीगणेशाय नमः॥

सद्देतं श्रुतं यत्तत्पंचभूतविवेकतः॥ बोद्धंशक्यं ततो भूतपंचकं प्रविविच्यते॥१॥

श्रीगणेशाय नमः॥ ॥ अथ पंचभूतिववेकदीपिकाप्रारंभः॥ नत्वा श्रीभारतीतिथिविद्यारण्यमुनीश्वरी।पंचभूतिववेकस्य व्याख्यानं क्रियते मया॥ १॥ 'सदेव सोम्येदमय आसीदेकमेवादितीय'मिति श्रुत्या जगदुत्पत्तेः पुरा यत् जगत्कारणं सदूपमदितीयं ब्रह्म
श्रुतं तस्यावाङ्मनसगोचरत्वेन स्वतोऽवगंतुं अशक्यत्वात्तत्कार्यत्वेन तदुपाधिभूतस्य भूतपंचकस्य विवेकद्वारा तद्ववोधनाय उपोद्धातत्वेन भूतपंचकविवेकं प्रतिजानीते सद्दैतिमिति॥ १॥

शब्दरपशौँ रूपरसो गंधो भूतगुणा इमे ॥ एकद्वित्रिचतुःपंच गुणा व्योमादिषु क्रमात्॥२॥

तत्र तावदाकाशादीनां पंचानां भूतानां गुणतो भेदज्ञापनाय तहुणानाह। शब्दोति। नन्वेते गुणाः किं सर्वेषामुत एकैकस्येकैकगु-ण इति विमर्शयन्नोभयथापि किंतु प्रकारांतरमस्ति इत्यभिप्राये-णाह एकेति ॥ २ ॥

त्रितिध्वनिर्वियच्छब्दो वायोवीसीतिशब्दनम् ॥ अनुष्णाशीतसंस्पर्शी वन्ही भुगुभुगुध्वनिः॥३॥ तदेव प्रकारांतरं विशदयति।प्रतिध्वनिरिति।आकाहो तावच्छ- व्द एव गुणः स च प्रतिध्वनिरूपः वायौ शब्दस्पशौ तत्र वायुश-व्दमनुकारेण दर्शयति बीसीतिशब्दनिमिति । एवमुत्तरत्रानुकरण-शब्दनं द्रष्टव्यं। तस्य स्पर्शमाह अनुष्णाशीतः संस्पर्श इति वन्हौ शब्दस्पर्शरूपाणीति त्रयो गुणाः ते च क्रमेणाभिधीयंते वन्हौ भुगुभुगुध्वनिः ॥ ३ ॥

उणाः स्पर्शः प्रभारूपं जले बुलुबुलुध्वनिः॥ शीतः स्पर्शः शुक्कष्यं रसो माधुर्यमीरितम्॥ ४॥

उष्णस्पर्शः प्रभारूपमिति जले शब्दादयो रसांताश्रलारो गु-णास्तानाह। जले बुलुबुलुध्वनिः। शीतः स्पर्शः शुक्कं रूपं रसो मा-धुर्यमिति॥ ४॥

भूमो कडकडाशब्दः काठिन्यं स्पर्श इष्यते ॥ नीलादिकं चित्ररूपं मधुराम्लादिको रसः॥ ५॥ भूमो शब्दादिगंधांताः पंच गुणास्तानुदाहरति। भूमो कडकडा-शब्द इत्यादिना॥ ५॥

सुरभीतरगंधों है। गुणाः सम्यग्विवेचिताः ॥ श्रोत्रं तक्चक्षुषी जिव्हा घ्राणं चेंद्रियपंचकम्॥६॥ सुरभीतरगंधों दावित्यंतेन उक्तमर्थमुपसंहरति। गुणा इति।एवं गुणतो भेदमभिधाय कार्यतो भेदज्ञापनाय तत्कार्याणि ज्ञानेंद्रि-याणि तावदाह। श्रोत्रमिति॥६॥

कर्णादिगोलकस्थं तच्छब्दादिग्राहकं क्रमात्॥ सोक्ष्म्यात्कार्यानुमेयं तत्त्रायो धावेह्यहिर्मुखम्॥ ॥ ॥ तेषां स्थानानि व्यापारांश्च दर्शयति । कर्णादीति । इंद्रिय सद्भावे किं प्रमाणिमत्याकांक्षायां कार्यलिंगकानुमानिमत्या-ह सोक्ष्म्यादिति । तच्च रूपोपलिंधः करणजन्या क्रियालाच्छि- दिक्रियाविदियादिद्रष्टव्यं सौक्ष्म्याद्रपंचीकृतपंचभूतकार्यत्वेन दु-र्लक्ष्यत्वादित्यर्थः । एतेपां स्वभावमाह प्राय इति 'परांचि खानि व्यतृणत्स्वयंभू'रिति श्रुतेरित्यर्थः ॥ ७॥

कदाचित्पिहिते कर्णे श्रूयते शब्द आंतरः॥ त्राणवायौ जाठराग्नौ,जलपानेऽन्नभक्षणे॥८॥ भीनियत्वी

प्रायः शहदेन सूचितं क्वचित्करणानामांतरविषययाहक खंद्री-याते। कदाचिदितिद्वाभ्यां। कदाचित्कर्णस्य पिधाने कते सति प्रा-णंवायौ जाठराम्रो च विद्यमान आंतरः शब्दः श्रूयते॥ ८॥

व्यन्यंते ह्यांतराः स्पर्शा मीछने चांतरं तमः ॥ उद्गारे रसगंधी चेत्यक्षाणामांतरयहः॥ ९॥

जलपानेऽन्नभक्षणे चांतरस्पर्शा अभिव्यज्यंते अभिव्यक्ता भ-वांति नेत्रनिमीलने कते आंतरं तम उपलभ्यते उद्गारे जाते रस-गंधो हो गृह्येते इत्यनेन प्रकारेणाक्षाणामांतरयहोऽक्षाणामिति कर्तारे पछी आंतरस्य विषयस्य यहो यहणमिंद्रियकर्तृकमांतर-विषययहणं भवतीत्यर्थः॥९॥

पंचोक्तयादानगमनविसर्गानंदकाः क्रियाः॥ कृषिवाणिज्यसेवाद्याः पंचस्वंतर्भवंति हि॥ १०॥

एवं ज्ञानेंद्रियव्यापारानिभधाय कर्मेंद्रियासत्त्ववादिनं प्रति तत्सद्भावसमर्थनाय तिष्ठेंगभूतांस्तव्यापारानाह। पंचेति। उक्तिश्रादा नं च गमनं च विसर्गश्च आनंदश्चेति दंदसमासः उत्तयादानगमन-विसर्गानंदाख्याः पंच क्रियाः प्रसिद्धा इति शेषः। ननु रुष्यादीनां क्रियांतराणामपि सत्त्वात्कथं पंचेत्युक्तमित्याशंक्याह रुषीति १०

वाक्पाणिपादपायूप्रथेरक्षेस्तिक्याजिनः॥

मुखादिगोलकेष्वास्ते तत्कर्भेद्रियपंचकम्॥ ११ ॥

कानि तानि क्रियाजनकानींद्रियाणि इत्यत आह । वाक्पाणी-ति ।वागादिभिरक्षेस्तिक्रियाजिनः तासां क्रियाणां उत्पत्तिर्भवतीति शेषः । अत्रापि उक्तिः करणपूर्विका क्रियात्वादित्यादिकार्यालेंगकम-नुमानं द्रष्टव्यं । तस्य कर्मेद्रियपंचकस्य स्थानान्याह मुखादीति । आदिशब्देन करचरणौ गुद्दिशश्रिच्छिद्रे च गृह्येते ॥ १९॥

मनो दशेंद्रियाध्यक्षं हत्पद्मगोलके स्थितम् ॥ तच्चांतःकरणं बाह्येष्वस्वातंत्र्याद्विनेंद्रियेः॥ १२॥

इदानीमुकदशेंद्रियप्रेरकत्वेन प्रस्तुतस्य मनसः कृत्यं स्थानं च दश्यति। मन इति। तस्यांतरिंद्रियत्वं सनिमित्तकमाह तच्चेति १२

अक्षेष्वर्थार्पितेष्वेतद्गुणदोषविचारकम् ॥ सतंरजस्तमश्चास्य गुणा विक्रियते हि तैः॥ १३॥

दशेंद्रियाध्यक्षत्वमेव विशदयति । अक्षेष्विति । अक्षेष्विदिये-ध्वर्थापितेषु विषयेषु स्थापितेषु सत्सु एतन्मनो गुणदोषविचारक-मिदं समीचीनमिदमसमीचीनमित्यादिविचारकारि इत्यर्थः। अयं भावः आत्मनः प्रमातृत्वेन सर्वज्ञानसाधारण्याञ्चक्षुरादीनां रूपा-दिज्ञानजननमात्रे चरितार्थत्वात्तद्भुणदोषविचारस्योपळभ्यमान-स्यान्यथानुपपत्त्या तत्कारणत्वेन मनोऽभ्युपगंतव्यमिति मनसो वैराग्यकामाद्यनेकविधवृत्तिमत्त्वप्रदर्शनाय सत्त्वादिगुणवत्त्वं दर्श-यति सत्त्वमिति । तेषां तद्भुणत्वे कारणमाह विक्रियते इति । हि यतः तैर्गुणैर्विक्रियते विकारं प्राप्तोतीत्यर्थः ॥ ३३॥

वैराग्यं क्षांतिरौदार्यमित्याद्याः सत्त्वसंभवाः॥ कामक्रोधौ छोभयत्नावित्याद्या रजसोत्थिताः॥१४॥ गुणैस्तस्य विक्रियमाणत्वमेव प्रयंचयति । वैराग्यमिति । स्पष्ट-त्वान्न व्याख्यायंते ॥ १४ ॥

आलस्यभांतितंद्राद्या विकारास्तमसोत्थिताः॥ सात्विकेः पुण्यनिष्पत्तिः पापोत्पत्तिश्च राजसैः॥१५॥ वैराग्यादीनां कार्याणि विभज्य दर्शयति।सात्विकेरिति ॥१५॥ तामसैनोभयं किंतु तथायुः क्षपणं भवेत् ॥ अत्राहंत्रत्ययीकर्तेत्येवं लोकव्यवस्थितिः॥ १६॥

एतेषां बुद्धिस्थत्वादंतःकरणादीनां सर्वेषां स्वामिनमाह । अत्रे-ति । अहं इतिप्रत्ययवान्कर्ता प्रभुरित्यर्थः । छोके हि कार्यकारी प्रभुरित्येवमुपदिक्यते ॥ १६॥

स्पष्टशब्दादियुक्तेषु भौतिकत्वमतिस्फुटम्॥ अक्षादाविपतच्छास्रयुक्तिभ्यामवधार्यताम्॥१९॥

एवं जगतः स्थितिमिधाय इदानीं तस्य भौतिकत्वज्ञानोपायमाह। स्पष्टित। स्पष्टशब्दादियुक्तेषु स्पष्टैः शब्दस्पर्शादिगुणैः सहितेषु घटादिषु वस्तुषु भूतकार्यत्वं स्पष्टमेवावगम्यते। इंद्रियादिषु
कथं भूतकार्यत्वनिश्चयः इत्याशंक्य आगमानुमानाभ्यामित्याह।
अक्षादावपीति। 'अन्नमयं हि सोम्य मनः आपोमयः प्राणक्तेजोमयी वाक्'इत्यादिशास्त्रं। अनुमानं च विमतानि श्रोत्रादीनि भूतकार्याणि भवितुमईति भूतान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वात् ययदन्वयव्यतिरेकानुविधायि तत्तत्कार्य दृष्टं यथा मृदन्वयव्यतिरेकानुविधायी घटो मृत्कार्यो दृष्टः तथा च इमानि तस्मात्तथेति। तदृन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वं च 'षोडशक्छः सोम्य पुरुष' इत्यादिना छांदोग्यश्रुतौ मनसः श्रुतं तददन्यत्रापि दृष्ट्व्यम्॥ ९७॥

एकादशेंद्रियेर्युक्तया शास्त्रणाप्यवगम्यते ॥

याविकिचिद्धवेदेतिद्दं शब्दोदितं जगत्॥ १८॥ एवं भूतानि भौतिकानि च विविष्य दर्शयित्वा प्रकृतां 'सदेव सोम्येदमय आसी'दित्यादि अद्वितीयब्रह्मप्रतिपादिकां श्रुतिं व्या-चक्षाणः तद्दाक्यस्थेदंपदस्यार्थमाह । एकादशेति । प्रत्यक्षादिभिः सर्वैः प्रमाणेरिप शब्दात् अर्थापत्त्यादिप्रमाणज्ञानश्च याविकिचि-जगद्वगम्यते तत्सर्वं सदेवेत्यादिवाक्यस्थेन इदंपदेनाभिहित-मित्यर्थः॥ १८॥

इदं सर्वे पुरा सृष्टेरेकमेवाहितीयकम् ॥ सदेवासीन्नामरूपे नास्तामित्यारुणेर्वचः॥ १९॥

एविमदंशब्दस्यार्थमभिधाय इदानीं तां श्रुतिं स्वयमेवार्थतः पठित । इदिमति । अरुणस्यापत्यमारुणिः उदालकः तस्य वचन-मित्यर्थः ॥ १९॥

वक्षस्य स्वगतो भेदः पत्रपुष्पफलादिभिः॥ वक्षांतरात्सजातीयो विजातीयः शिलादितः॥ २०॥

एकमेवाद्वितीयमितिपदत्रयेण सदस्तुनि स्वगतादिभेदत्रयं प्र-सक्तं निवारियतुं छोके स्वगतादिभेदत्रयं तावद्दर्शयति। वृक्ष-स्येति॥ २०॥

तथा सहस्तुनो भेदत्रयं त्राप्तंनिवार्यते ॥ ऐक्यावधारणद्वेतत्रतिषेधेस्त्रिभिः ऋमात्॥ २१॥

एवमनात्मिनि भेदत्रयं प्रदर्श्य सहस्तुन्यिप प्रसक्तं तत् भेदत्रयं श्रुतिः पदत्रयेण निवारयतीत्याह। तथेति। वस्तुत्वसामान्यादनात्म-नीव सद्भूपात्मवस्तुन्यिप प्रसक्तं स्वगतादिभेदत्रयं ऐक्यावंधारण-देतप्रतिषेधाभिधायकैरेकमेवादितीयमिति त्रिभिः पदैः क्रमेण निवार्यते इत्यर्थः ॥ २१॥

सतौं नावयवाः शंक्यास्तदंशस्यानिरूपणात्॥
नामरूपेन तस्यांशौ तयोरद्याप्यनुद्रवात्॥ २२॥

सद्दस्तुनस्तावन्न स्वगतभेदः शंकितुं शक्यते अस्य निरवयव-त्वादित्याह । सत इति । नामरूपयोः सदवयवत्वं किं नस्यादित्या-शंक्य सृष्टेः पुरा तयोरभावान्न सदंशत्विमित्याह । नामिति ॥ २२ ॥

नामरूपोद्भवस्यैव सृष्टिबात्सृष्टितः पुरा॥ न तयोरुद्भवस्तस्मान्निरंशं सद्यथा वियत्॥ ५३॥

कुतो नामरूपयोरभाव इत्याशंक्याह। नामरूपेति। फलितमा-ह तस्मादिति। अत्रायं प्रयोगः सदस्तु स्वगतभेदगून्यं भवितुमई-ति निरवयवत्वाद्गगनवदिति॥ २३॥

सदंतरं सजातीयं नवैछक्षण्यवर्जनात्॥ नामरूपोपाधिभेदं विना नैव सतो भिदा॥ २४॥

मा भूत्स्वगतभेदः सजातीयभेदः किं न स्यादित्याइंक्य तत्स-जातीयं सदंतरिमिति वक्तव्यं न तिम्रह्णियतुं शक्यते सतो वैख-क्षण्याभावादित्याह। सदंतरिमिति। ननु घटसत्ता पटसत्तिति सतो भेदः प्रतिभासते इत्याशंक्य घटाकाइामठाकाइावदौपाधिको भेदो न स्वतो भातीत्याह।नामहृष्णेपाधिभेदमिति। अत्रायं प्रयोगः सद्द-स्तु सजातीयभेदरिहतं भवितुमहृति उपाधिपरामर्शमंतरेणाविभा-व्यमानभेदत्वात् गगनवदिति॥ २४॥

विजातीयमसत्ततु न खल्वस्तीति गम्यते ॥
नास्यातः प्रतियोगित्वं विजातीयाद्भिदा कुतः ॥ २५ ॥
भवतु तर्हि विजातीयाद्भदः इत्याशंक्य सतो विजातीयमसत्रस्यासत्त्वेनैव प्रतियोगित्वासंभवेन तत्प्रतियोगिकोऽपि भेदो नास्तीत्याह । विजातीयमिति ॥ २५ ॥

एकमेवादितीयं सित्सिद्धमत्र तु केचन॥ विव्हला असदेवेदं पुरासीदित्यवर्णयन्॥ २६॥

फलितमाह। एकमेवेति। इदानीं स्थूणानिखननन्यायेन सददै-तमेव द्रढियतुं पूर्वपक्षमाह। अत्रत्विति॥ २६॥

मग्नस्याब्धौ यथाऽक्षाणि विव्हलानि तथास्य धीः॥ अखंडेकरसं श्रुत्वा निःप्रचारा विभेत्यतः॥ २७॥

विव्हळते दृष्टांतमाह। मग्रस्येति। दार्ष्टांतिके योजयित। तथाति। अस्यासद्वादिनो जातावेकवचनं धीरंतः करणमखंडेकरसं वस्तु श्रु-त्वा निःप्रचारा साकारवस्तुनीवाखंडेकरसे वस्तुनि प्रचाररहिता सती अतोऽस्माद्वस्तुनो बिभेति॥ २७॥

गोडाचार्या निर्विकलपे समाधावन्ययोगिनाम् ॥ साकारब्रह्मनिष्ठानामत्यंतं भयमूचिरे ॥ २८॥ उक्तार्थे आचार्यसंमतिं दर्शयति । गोडाचार्या इति ॥ २८॥ अस्पर्शयोगो नामेष दुर्द्शः सर्वयोगिभिः॥ योगिनो बिभ्यति ह्यस्मादभये भयदार्शनः॥ २९॥

केन वाक्येनोक्तवंत इत्याकांक्षायां तदीयं वार्तिकमेव पठित । अस्पर्शित । योऽयं अस्पर्शयोगारूयो निर्विकल्पः समाधिः एष सर्व-योगिभिः साकारध्यानिष्ठेर्दुर्द्भाः दुःखेन द्रष्टुं योग्यः दुष्प्राप इत्य-र्थः। तत्रोपपित्तमाह योगिन इति। हियस्मात्कारणाद्योगिनः पूर्वी-कद्वैतद्शिनः अभये भयुशून्ये समाधो निर्जने देशेबाला इव भयद-शिनो भयहेतुलं कल्पयंतः अस्मादस्पर्शयोगाद्गीतिं प्राप्नुवंति॥२९

भगवत्पूज्यपादाश्च शुष्कतर्कपटूनमून्॥ आहुर्माध्यमिकान् भ्रांतानचिंत्येऽस्मिन्सदात्मिन॥३० श्रीमदाचार्येरप्येतद्भिहितमित्याह । भगविद्गित ॥ ३० ॥ अनाहत्य श्रुतिं मौरूर्यादिमे बोद्धास्तमस्विनः ॥ आपेदिरे निरात्मत्वमनुमानेकचक्षुषः ॥ ३१ ॥ तद्दार्तिकं पठित । अनाहत्येति ॥ ३१ ॥ जून्यमासीदिति ब्रूषे सद्योगं वा सदात्मताम्॥ जून्यस्य न तु तद्युक्तमुभयं व्याहतत्वतः ॥ ३२ ॥

इदानीमसद्दादं विकल्प दूषयति । ज्ञृन्यमिति । ज्ञून्यमासीदि-त्यनेन वाक्येन शून्यस्य सत्ताजातीययोगं वा सदूपतां वा ब्रूपे इति विकल्पार्थः । तदुभयं सत्तासंबंधसदूपत्वलक्षणं शून्यस्य व्या-हतत्वान्न युज्यते इत्यर्थः ॥ ३२ ॥

न युक्तस्तमसा सूर्यो नापि चासौ तमोमयः॥
सच्छून्ययोर्विरोधित्वाच्छून्यमासीत्कथं वद्॥ ३३॥
व्याहतत्वमेव दृष्टांतपूर्वकं द्रदयति। न युक्त इति॥ ३३॥
वियदादेनीमरूपे मायया सुविकित्पते॥
शून्यस्य नामरूपे च तथा चेज्जीव्यतांचिरम्॥ ३४॥
ननु भवन्मते वियदादीनां निर्विकत्पे ब्रह्मणि सत्त्वं व्याहतमित्याशंक्याह।वियदादीरित। तर्हि शून्यस्यापि नामरूपे सदस्तुनि कित्पते इति वदतो बौद्धस्यापसिद्धांतः इत्यभिप्रायेणाह। शूवस्येति॥ ३४॥

सतो ऽपि नामरूपे हे कलिपते चेतदा वद ॥ कुत्रेति निरधिष्ठानो न भ्रमः कचिदीक्ष्यते ॥ ३५॥ ननु तर्हि शून्यस्येव सहस्तुनोऽपि नामरूपे कलिपते एवांगी-कर्तव्येभवन्मते वास्तवयोर्नामरूपयोरभावादिति शंकते । सतो ऽपीति। विकल्पासहत्वादयं पक्षः एवानुपपन्नः इत्यभित्रायेण परिह-रित। तदेति। अयमभित्रायः सतो नामरूपे किं सित कल्पिते उता-सित अथवा जगित । नाद्यः अन्यस्य रजतादेनीमरूपयोः अन्यत्र शुक्तिकादावारोपदर्शनात्सतो नामरूपयोः सत्येव कल्पनायोगात्। न दितीयः असतो निरात्मकस्य चाधिष्ठानत्वायोगात्। न तृतीयः सतः उत्पन्नस्य जगतः सन्नामरूपकल्पनाधिष्ठानत्वानुपपनेरिति। मा भृद्धिष्ठानं अनयोः कल्पना किं न स्यादित्याशंक्याह। निर धिष्ठान इति॥ ३५॥

सदासीदितिशब्दार्थभेदेवैगुण्यमापतेत्।। अभेदे पुनरुक्तिः स्यान्मैवं लाके तथेक्षणात्॥ ३६॥

नन्वसद्वेदमय आसीदित्यत्र यथा व्याघात उक्तः तथा सदेव सोम्येदमय आसीदित्यत्रापि दोषोऽस्तीति इांकते। सदासीदितीति। तथाहि। सदासीदिति इाव्दमेदयोर्थमेदो ऽस्ति न वा अस्तिचेद-द्वेतहानिः नास्ति चेत्पुनरुक्तिः स्यात् अतः सदासीदित्यनुपपन्न-मिति द्वितीयं पक्षमादाय परिहरति। मेविमिति। पुनरुक्तिदोषस्य कः परिहार इत्याइांक्याह। छोके इति॥ ३६॥

कर्तव्यंकुरुते वाक्यं ब्रूते धार्यस्य धारणम्॥ इत्यादिवासनाविष्टंत्रत्यासीत्सदितोरणम्॥ ३७॥

लोके एवंविधेषु प्रयोगेषु पुनरुक्त्यभावः कुत्र दृष्ट इत्याइां-क्याह । कर्तव्यमिति । भवत्वेवं लोके श्रुतौ किमायातिमत्यत आह । इत्यादीति ॥ ३७॥

कालाभावे पुरेत्युक्तिः कालवासनया युतम्।। शिष्यं प्रत्येव तेनात्र द्वितीयं न हि शंक्यते॥ ३८॥ नन्वद्वितीये वस्तुनि भूतकालाभावात् अयआसीदित्युक्तिः अ- नुपपन्ना इत्याशंक्याह। कालेति। ननु जगदुत्पत्तेः पुरा जगदभावेन सदितीयत्वं ब्रह्मण इत्याशंक्य श्रुतिप्रवृत्तेः द्वैतवासनाविष्टश्रोत्त-प्रतिबोधनार्थत्वात् नातिशंकनीयमित्याह। तेनेति॥ ३८॥

चोद्यं वा परिहारों वा क्रियतां द्वैतभाषया॥ अद्वैतभाषया चोद्यं नास्ति नापि तदुत्तरम्॥ ३९॥

इदानीं सिद्धांतरहस्यमाह । चोद्यमिति । व्यवहारदशायां चोद्या-दि कर्तव्यं परमार्थतः तु अद्वेतमेव तत्त्वमित्यर्थः ॥ ३९॥

तदास्तिमितगंभीरं न तेजो न तमस्ततम्॥ अनारुयमनभिव्यक्तं सर्विवदवशिष्यते॥ ४०॥

परमार्थतो द्वैताभावे स्मृतिं प्रमाणयति। तदेति। स्तिमितं नि-श्वळं गंभीरं दुरवगाहं मनसा विषयीकर्तुमशक्यं न तेजः तेज-स्त्वानधिकरणं न तमः तमसो विळक्षणं अनावरणस्वभावं ततं व्याप्तं अनाख्यं व्याख्यातुमशक्यं अनिभव्यक्तं चक्षुरादिभिरप्य-विषयीकृतं सत् शून्यविळक्षणं अत एव किंचिदिदंतया निर्देष्टु-मशक्यमविश्वष्यते। द्वैतिनिषधाविधत्वेन अवतिष्ठते इत्यर्थः॥४०॥

ननु भूम्यादिकं मा भूत्परमाण्वंतनाशतः॥ कथं ते वियतोऽसत्त्वं बुद्धिमारोहतीति चेत्॥ ४१

ननु जनिमत्त्वेन अनित्यस्य भूम्यादेरसत्त्वमस्तु नित्याकाश-स्य असत्त्वं कथमंगीक्रियते इति शंकते । नन्विति ॥ ४१ ॥

अत्यंतं निर्जगद्योम यथा ते बुद्धिमाश्रितम्॥ तथैव सन्निराकाशं कुतो नाश्रयते मतिम्॥ ४२॥

दृष्टांतावष्टंभेन परिहरति । अत्यंतमिति । अत्यंतं निर्जगज्जग-न्मात्ररहितमित्यर्थः ॥ ४२ ॥ निर्जगद्योम दृष्टं चेत्र्यकाशतमसी विना॥ क दृष्टं किंच ते पक्षे न प्रत्यक्षं वियत्खलु॥ ४३॥

न हि दृष्टेऽनुपपनमिति न्यायमाश्रित्य चोदयति। निर्जगदिति। दर्शनमेवासिद्धमिति परिहरति। प्रकाशिति। अपसिद्धांतापीत्याह। किंचेति॥ ४३॥

सहरत शुद्धं तरमाभिर्निश्चितरनुभूयते॥ तूणीं स्थितो न शून्यतं ज्ञून्यबुद्धेश्च वर्जनात्॥४४॥ ननु दर्शनाभावः सहस्तुन्यपि समान इत्याशंक्य सतः सर्वा-नुभवसिद्धत्वानमैवमित्याह। सहस्तिवति। ननु तूष्णींभावे ज्ञून्यमेव इतरस्य कस्यापि प्रतीत्यभावादित्याशंक्य ज्ञून्यस्यापि ज्ञून्यप्रती-

यभावाञ्चून्यमि न संभवतीत्याह। न जून्यत्विमिति॥ ४४॥ सहुद्धिरिप चेन्नास्ति मास्तस्य स्वत्रभततः॥ निमनस्कतसाक्षितात्सन्मात्रं सुगमं नृणाम्॥ ४५॥

ननु तर्हि सहुद्ध्यभावात्सत्त्वमिष न घटते इति शंकते ।सहुद्धिरि-ति। तस्य स्वप्रकाशत्वान्न तहुद्ध्यभावोऽनिष्ट इति परिहरति। मा स्त्वस्यति। स्वगोचरबुद्ध्यभावे कथं सदस्त्ववगंतुं शक्यते इत्यत आह। निर्मनस्कत्वेति॥ ४५॥

मनो जृंभणराहित्य यथा साक्षी निराकुछः॥ मायाजृंभणतः पूर्वे सत्तथैव निराकुछम्॥ ४६॥

एवं निष्प्रपंचस्य साक्षिणस्तूष्णीं स्थिती भानं प्रदर्शेतहृष्टां-तबलेन सृष्टेः पुरापि सहस्तु तथावगंतुं शक्यते इत्याह। मन इति॥ १६॥

निस्तच्वाकार्यगम्याऽस्य शक्तिमीयामिशक्तिवत्॥

न हि शक्तिः कचित्केश्रिद्धध्यते कार्यतः पुरा ॥ ४७ ॥

मायायाः किं लक्षणिमत्यत आह। निस्तत्त्वेति। निस्तत्त्वाज्ञगत्का- उरणभूताद्वस्तुनः पृथक्तत्त्वरहिता कार्यगम्या वियदादिकार्यिलिंग-गम्या अस्य सद्वस्तुनः इक्तिः वियदादिकार्यज्ञननसामध्ये माये-त्युच्यते। वस्तुस्वरूपातिरिक्तइक्तिसद्भावे दृष्टांतमाह । अम्रीति। य-थाग्न्यादिस्वरूपातिरिक्तं स्फोटादिकार्यिलिंगगम्यं वह्नचादिनिष्ठं सामध्यमस्ति तद्वदित्यर्थः। इक्तिः कार्यिलिंगगम्यत्वं व्यतिरेकमुखेन दृढयति। न हि इक्तिरिति॥ १७॥

न सहस्तु सतः शक्तिने हि वह्नेः स्वशक्तिता॥ सहिलक्षणतायां तु शक्तेः किं तत्त्वमुच्यताम् ॥ ४८॥

एवं शक्तः कार्यछिंगगम्यत्वमुपपाद्य निस्तत्त्वरूपतामुपपादय-ति।न सद्दास्त्वित।अयमभिप्रायः सद्दस्तुनः शक्तिः किं सती उता-सती न तावत्सती तथात्वे सताभिन्नत्वेन तच्छिक्तत्वायोगात्। उ-कार्थे दृष्टांतमाह । निहवन्हेरिति। द्वितीयेऽपि किं नरिवषाणतुल्या उत सद्दिछक्षणेति विकल्पाभिप्रायेण पृच्छिति। सद्दिछक्षणताया-मिति॥ ४८॥

शून्य तमिति चेच्छून्यं मायाकार्यमितीरितम्॥ न शून्यं नापि सद्याहक्ताहकचिमहेष्यताम्॥ ४९॥

तत्राद्यं पक्षमन् द्य दूषयति।शून्यत्विमिति।शून्यस्य नामरूपे च तथाचेजीव्यतां चिरिमत्यत्रेत्यर्थः। तस्माद्वितीयः पक्षः परिशिष्यते इत्याह। न शून्यमिति। मायास्वरूपं सत्त्वासत्त्वाभ्यां निर्वचनानहे-मित्यसित्रायः॥ ४९॥

नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं किं लभूतमः॥ सद्योगात्तमसः सन्त्वं न स्वतस्तन्निषेधनात्॥५०॥ अस्मिन्नर्थे श्रुतिं प्रमाणयति।नासदिति। 'तम आसीत्तमसा गू-दमये' इत्यादि श्रुतिः प्रमाणमित्यर्थः। तर्हि तम आसीदिति कथं सत्वमुच्यते इत्यत आह सद्योगादिति कुत इत्यत आह। तन्निषे धनादिति॥ ५०॥

अत एव द्वितीयत्वं शून्यवन्न हि गण्यते॥ न छोके चैत्रतच्छत्तयोजीवितं छिरूयते एथक्॥ ५१॥

फलितमाह। अत एवेति। यतः स्वतः सत्तवं मायायाः नास्ति अ-तः शून्यस्येव मायाया अपि दितीयत्वं न गण्यते हि नैवाद्रियते इत्यर्थः।अनृतस्य दितीयत्वानंगीकारे दृष्टांतमाह।नलोक इति॥५९

शक्तयाधिक्ये जीवितं चेह्रधते तत्र रहिकृत्॥ न शक्तिः किंतु तत्कार्यं युद्दकृष्यादिकं तथा॥ ५२॥

ननु शक्त्याधिक्ये जीविताधिक्यं दृश्यते अतः शक्तरिष पृथक् जीवितत्वमस्तीति शंकते। शक्त्याधिक्य इति। न शक्तिजीवितव-धने कारणमपि तु तत्कार्यं युद्धरुष्यादीति परिहरित। तत्रिति। दा-ष्टीतिके योजयति। तथेति॥ ५२॥

सर्वथा शक्तिमात्रस्य न प्रथगणना क्वित्।। शक्तिकार्यं तु नैवास्ति द्वितीयं शंक्यते कथम्॥ ५३॥ सर्वथेति। माभूच्छक्त्या सद्दितीयत्वं सतोऽपितु तत्कार्येण त-इवत्येवेत्याशंक्य तस्य तदानीमसत्त्वानेनापि न सद्दितीयत्व-मित्याह। शक्तिकार्यं त्विति॥ ५३॥

न कृत्सनब्रह्मरितः सा शक्तिः किंतेकदेशभाक्॥ घटशक्तिर्थथा भूमो स्निग्धमृद्येव वर्तते॥ ५४॥

ननु सच्छिक्तिः सित सर्वत्र वर्तते उतैकदेशे। नाद्यः मुक्तैः प्राप्य-ब्रह्माभावप्रसंगात्। न दितीयः निरंशत्वेन विरोधित्वादित्याशंक्या-

यानंगीकारात् द्वितीये परिहारो वक्ष्यते इत्यभित्रायेणाह । नक्रत्स्ने-ति । एकदेशवृत्तौ दृष्टांतमाह । यटेति ॥ ५४॥

पादोस्य सर्वा भ्तानि त्रिपादस्ति स्वयंत्रभः॥ इत्येकदेश चित्तं मायाया वद्ति श्रुतिः॥ ५५॥ शक्तरेकदेशवृत्तित्वे प्रमाणमाह । पादोस्येति ॥ ५५ ॥ विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्॥ इति कृष्णोऽर्जुनायाह जगतरूवेकदेशताम्॥ ५६॥ न केवलं श्रुतिरेव स्मृतिरप्यस्तीत्याह। विष्टभ्येति॥ ५६॥ स भूमिं विश्वतो छत्वा ह्यत्यतिष्ठदशांगुलम्॥ विकारावर्ति चात्रास्ति श्रुतिसूत्रकृतोर्वचः॥ ५७॥ इदानीं निर्मायस्वरूपसद्भावे प्रमाणमाह। स भूमिमिति। वि-

कारावर्ति च तथाहि। स्थितिमाहेति। सूत्रकारवचनमित्यर्थः॥५०॥

निरंशेऽप्यंशमारोप्य कृत्स्त्रेंऽशे वेति एच्छतः॥ तद्राषयोत्तरं ब्रुते श्रुतिः श्रोतृहितैषिणी ॥ ५८॥

तर्हि निरंशत्वे विरोध इत्यस्य कः परिहारः इत्याशंक्य वास्त-वनिरंशत्वाभ्युपगमान्न विरोध इत्यभिप्रायेण उदाहतश्रुत्यभिप्राय माह। निरंशेऽपीति॥ ५८॥

सत्तत्वमाश्रिता शक्तिः कल्पयेत्सति विक्रियाः ॥ वर्णा भित्तिगता भित्तौ चित्रं नानाविधं तथा॥ ५९॥

यद्धें ब्रह्मणि माया समर्थिता तदिदानीमाह । सत्तत्त्वमिति। विक्रियाः विविधत्वेन क्रियंते इति विक्रियाः कार्यविशेषा इत्यर्थः। तत्र दृष्टांतमाह। वर्णाइति । वर्णारकपीतादयो धातुविशेषाः॥५९॥

आद्यो विकार आकाशः सोऽवकाशस्वरूपवान् ॥

आकाशोऽस्तीति सत्तत्त्वमाकाशेप्यनुगच्छति ॥ ६०॥ तत्र प्रथमंकार्यविशेषं दर्शयति । आद्य इति । तत्स्वरूपमाह सो ऽवकाश इति।आकाशस्य ब्रह्मकार्यत्वे हेतुमाह । आकाशइति॥६०

एकस्वभावं सत्तत्त्वमाकाशो हिस्वभावकः॥ नावकाशः सति व्योम्नि स चैपोऽपि ह्रयं स्थितम॥६१

ततः किमित्यत आह। एकेति। उक्तमर्थं विश्वदयति। नावकाशइ-ति। सित सहस्तुन्यवकाशो नास्ति किंतु सत्स्वभाव एक एव। आ-काशे तु स च सत्स्वभावश्च एषोऽ प्यवकाशस्वभावोऽपीति हयं-स्थितं विद्यते इत्यर्थः ॥ ६१॥

यद्वा प्रतिध्वनिव्योंम्नो गुणो नासो सतीक्ष्यते॥ व्योम्नि द्वो सद्वनी तेन सदेकं द्विगुणं वियत्॥ ६२॥

सदाकाशयोरेकदिस्वभावत्वं प्रकारांतरेण व्युत्पादयति।यद्देति। प्रतिध्वनिव्योमो गुण इत्युपपादितमधस्तात् असौ प्रतिध्वनिः सदस्तुनि नेक्ष्यते नोपलभ्यते व्योम्नि तु सद्धनी सच्छब्दौ उभावप्युपलभ्यते तेन कारणेन सदेकस्वभावं वियत् द्विगुणं द्विस्वभावकिमित्यर्थः॥ ६२॥

या शक्तिः कल्पयद्योम सा सद्योम्नोरभिन्नताम्॥ आपाद्य धर्मधर्मितं व्यत्ययेनावकल्पयेत्॥६३॥

नन्वाकाशस्य सद्ग्रह्मकार्यत्वे आकाशस्य सत्तेति सतआकाश-धर्मता कुतः प्रतिभातीत्याशंक्याह । याशक्तिरिति । या माया सद-स्तुनि आकाशं कल्पयति सा प्रथमतः सङ्ग्रोम्नोरभेदं कल्पयित्वा पश्चात्तद्वर्मधर्मिभावं वैपरीत्येन कल्पयति अत आकाशस्य सत्तेति भानमुपपद्यते इत्यर्थः ॥ ६३॥ सतो व्योमलमापन्नं व्योम्नः सत्तां तु छोिकिकाः॥ तार्किकाश्चावगच्छंति मायाया उचितं हि तत्॥६४॥

मायया वैपरीत्यं कथं कतिमत्याइंक्याह।सत इति।वस्तुतत्त्व-विचारे क्रियमाणे मृदो घटरूपत्विमव सतो व्योमत्वमापन्नं सद-स्तुन आकाशरूपत्वं प्राप्तं छोिकिकाः प्राणिनः शास्त्रेषु मध्ये ता-किंकाश्च तद्वैपरीत्येन व्योम्नो गगनस्य धर्मिणः सत्तां सदूपधर्म-जातिं चावगच्छंति जानंति । ननु अन्यस्यान्यथाप्रतीतिरनुपपन्ना इत्याइंक्याह। मायाया इति। तद्विपरीतदर्शनहेतुत्वं मायाया यु-कमित्यर्थः ॥ ६४॥

यद्यथा वर्तते तस्य तथाबं भाति मानतः॥ अन्यथाबं भ्रमेणेति न्यायोऽयं सार्वलोकिकः॥ ६५॥

मायाया विपरीतप्रतीतिहेतुत्वं छौिककन्यायप्रदर्शनेन स्पष्टी-करोति। यद्यथेति। यत् गुक्त्यादि यथा येन शुक्तिकादिरूपेण वर्त-ते तस्य तथात्वं गुक्त्यादिरूपत्वं प्रमाणतः स्फुरित अन्यथात्वं र-जतादिरूपत्वं तद्भमेण भ्रांत्या प्रतिभातीत्ययं न्यायः सर्वछोक-प्रसिद्ध इत्यर्थः॥ ६५॥

एवं श्रुतिविचारात्प्राग्यथा यह्रस्तु भासते॥ विचारेण विपर्यति ततस्ति चिंत्यतां वियत्॥६६॥

एवं भ्रांत्या विपरीतप्रतिभानं दर्शयित्वा तिन्नवृत्त्युपायमाह ।
एविमिति। एवमुक्तेन प्रकारेण श्रुतिविचारात्प्राक् श्रुत्यर्थविचारात्पू
व्यवस्तु यत्सद्रूपं ब्रह्म भ्रांत्या यथा येन गगनादिरूपेण वर्तते त-च्छुत्यर्थपर्याछोचनेन विपर्येति गगनादिभावं परित्यज्य सद्रूपं ब्र-ह्मेव भवति ततः श्रुतिविचारेण वस्तुयाथात्म्यदर्शनसंभवाचिद्द-यिंद्यतां विचार्यतामित्यर्थः ॥ ६६ ॥ भिन्ने वियत्सती शब्दभेदाहुदेश्य भेदतः॥ वाय्वादिष्वनुदत्तं सन्नतु व्योमेति भेद्धीः॥६७॥

विचारस्वरूपमेव दर्शयति। भिन्नइति।भिन्ने इतिप्रतिज्ञार्थे हेतु-माह। शब्देति। वियत्सच्छब्दयोरपर्यायत्वादित्यर्थः हत्वंतरमाह।बु-द्वेश्चेति। तमेवहेतुं विशदयति वाय्वादिष्विति यद्वाय्वादिषु भूतेषु सन्वायुः सत्तेज इत्येवं प्रकारेणानुवृत्तं भासते व्योम तु नैवं भा-सते इति यत् ज्ञानं सा भेदधीः भेदबुद्धिरित्यर्थः॥ ६७॥

> सदस्त्वधिकरित्ति लाइमिं व्योम्नस्तु धर्मता ॥ धिया सतः एथकारे ब्रुहि व्योम किमात्मकम् ॥६८॥

एवं सदाकाशयोर्भदं प्रसाध्य व्योमः सत्तेति भ्रांत्या प्रतीतस्य धर्मिधर्मभावस्य विचारेण व्यत्ययं दर्शयति। सद्दित्वति। रूपरसा-दिव्वनुवृत्तस्य द्रव्यस्येव आकाशवाय्वादिष्वनुवृत्तस्य सतो ध-र्मित्वं रसादिभ्यो व्यावृत्तस्य रूपस्येव वाय्वादिभ्यो व्यावृत्तस्य नमसो धर्मत्विमत्यर्थः। ननु तर्हि घटाद्रिन्नरूपस्य यथा वास्तवत्वं तथा सतो भिन्नस्य नमसोऽपि स्यादित्याशंक्य सद्द्यतिरिक्तस्य नमसो दुर्निरूपत्वान्मैविमत्याह धियेति॥ ६८॥

अवकाशात्मकं तच्चेदसत्तदिति चिंत्यताम् ॥
भिन्नं सतोऽसच्च नेति विक्षे चेद्याहितस्तव॥६९॥

दुनिरूपत्वमसिद्धमिति शंकते। अवकाशात्मकभिति।तर्हि सतो विलक्षणत्वादसदेव स्यादिति परिहरति। असदिति। सतो विल-क्षणस्यासत्त्वं नास्तीति वदतो दोषमाह। भिन्नमिति॥ ६९॥

> भातीतिचेद्रातु नाम भूषणं मायिकस्य तत्॥ यदसद्रासमानं तन्मिथ्या स्वप्नगजादिवत्॥ ७०॥

असत्त्वे भानं न स्यादित्याशंक्य तुच्छविलक्षणत्वाद्भानं न विरुध्यते इत्याह।भातीतिचेदिति। अविरोधं दर्शयितुं मिथ्यावस्तु-नो लक्षणं सदृष्टांतमाह । यदसदिति । यदस्तु स्वरूपेणाविद्यमान-मपि भासते तत्स्वप्नगजादिवन्मिथ्येत्यर्थः ॥ ७० ॥

जातिव्यक्ती देहिदेही गुणद्रव्ये यथा पृथक् ॥ वियत्सतोस्तथैवास्तु पार्थक्यं को ऽत्र विस्मयः ॥ ७९ ॥ ननु नियमेन सहोपलभ्यमानयोर्भेदो न दृष्टचर इत्याशंक्याह । जातीति ॥ ७१ ॥

बुद्धोऽपि भेदो नो चित्ते निरूढिं याति चेत्तदा॥ अनेकाय्यात्संशयाद्वा रूट्यभावोऽस्य ते वद् ॥ ७२॥

भेदो यद्यपि बुध्यते तथापि निश्चितो न भवतीति इांकते। बुद्धो-ऽपीति । तस्य परिहारं वक्तुं निश्चयाभावे कारणं पृच्छति । अनैका-इयादिति ॥ ७२ ॥

> अप्रमत्तो भव ध्यानादा चेऽन्यस्मिन्विवेचनम्॥ कुरु प्रमाणयुक्तिभ्यां ततो रूढतमो भवेत्॥ ७३॥

आद्ये परिहारमाह । अप्रमत्त इति । आद्ये प्रथमे विकल्पे ध्याना-त्तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानिमत्युक्तलक्षणादप्रमत्तो भव सावधान-मना भवेति यावत् । द्वितीये परिहारमाह । अन्यस्मिन्निति । ततः किमित्यत आह । ततइति ॥ ७३॥

ध्यानान्मानाद्यक्तितोऽपि रूढे भेदे वियत्सतोः॥ न कदाचिद्वियत्सत्यं सद्वस्तु च्छिद्रवन्न च॥ ७४॥ ततोऽपि किमित्यत आह।ध्यानादिति।ध्यानं पूर्वोक्तलक्षणं मानं भिन्ने वियत्सती शब्दभेदाहुदेश्य भेदतः इत्यत्रोक्तं युक्तिस्तु सहस्त्वधिकवृत्तित्वादित्यादावुक्ता एतैः ध्यानादिभिः वियत्सतोः भेदे चित्ते निरूढिं याते सति वियत्कदाचिन्न सत्यं किंतु सर्वदा मिथ्येवावभासते सहस्त्वपि छिद्रवद्वकाशवन्न च नैव भवतीति शेषः॥ ७४॥

इस्य भाति सदा वयोम निस्तत्त्वोङ्केखपूर्वकम्॥ सहस्विप विभात्यस्य निश्चिद्रत्वपुरःसरम्॥ ७५॥ वियत्सत्त्वविवेचने फलमाह। इस्येति॥ ७५॥ वासनायां प्रद्यायां वियत्सत्यत्ववादिनम्॥ सन्मात्राबोधयुक्तं च हष्ट्वा विस्मयते बुधः॥ ७६॥

वियन्मिध्यात्वं सतो वस्तुत्वं च सदा चिंतयतः किं भवतीत्यत आह । वासनायामिति । बुधो वियत्सतोस्तत्त्ववेत्ता गगनस्य स-त्यत्वं बुवाणं निरवकाशसद्दस्त्ववबोधरहितं च दृष्ट्वा विस्मदंश प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ ७६ ॥

एवमाकाशिमध्याते सत्सत्यते च वासिते ॥
न्यायेनानेन वाय्वादेः सद्वस्तु प्रविविच्यताम्॥७७॥
उक्तन्यायमन्यत्राप्यतिदिशाति । एविमिति ॥ ७७ ॥
सद्वस्तुन्येकदेशस्था माया तत्रैकदेशगम् ॥
वियत्तत्राप्येकदेशगतो वायुः प्रकल्पितः ॥ ७८ ॥

नन्वाकाशकार्यस्य वायोरकारणभूतेन सदस्तुना तादात्म्यप्र-तीत्ययोगात्सतो विवेचनमप्रयोजकमित्याशंक्य साक्षात्संबंधा-भावेऽपि परंपरया संबंधोऽस्तीत्याह सदस्तुनीति॥ ७८॥

शोषरपशों गतिर्वेगो वायुधर्मा इमे मताः॥ त्रयः स्वभावाः सन्मायाव्योम्नां ये तेऽपि वायुगाः॥ ७९

एवं सद्वाय्वोः संबंधं प्रदृश्यं तयोधंमितो भेदज्ञानाय वायौ प्रतीय-मानान् धर्मानाह।शोषस्पर्शाविति। एवं प्रातिस्विकान् धर्मान् अभि-धाय कारणतःप्राप्तांस्तानाह त्रयइति।सन्मायाव्योस्राये त्रयः स्वभा-वाः शिलविशेषा धर्मास्तेऽपि वायुगा वायौ विद्यंते इत्यर्थः ॥७९॥

वायुरस्तीति सङ्गावः सतो वायो पृथकृते ॥ निस्तत्त्वरूपता मायास्वभावो व्योमगो ध्वनिः॥८०॥

के ते धर्मा इत्यत आह । वायुरिति । वायुरस्तीतिव्यवहारहेतुस-दूपत्वं सदस्तुनो धर्म एकः वायौ सदस्तुनो विवेचिते सति यन्नि-स्तत्त्वरूपत्वं स मायाधर्मो दितीयः शब्दो व्योम्नः सकाशादाग-तो धर्मस्तृतीय इत्यर्थः ॥ ८० ॥

सतो ऽनुरुत्तिः सर्वत्र व्योम्नो नेति पुरेरितम्॥ व्योमानुरुत्तिरधुना कथं न व्याहतं वचः॥ ८१॥

ननु व्योमविवेचनप्रस्तावे वाय्वादिष्वनुवृत्तं सत् न तु व्यो-मेति भेदधीरित्यत्र वाय्वादावाकाशानुवृत्तिः निवारिता इदानीं व्योमानुवृत्तिरभिधीयते। अतः पूर्वीत्तरिवरोध इति शंकते सत इति। व्योमानुवृत्तिरधुनोच्यते इति शेषः॥ ८१॥

छिद्रानुरुत्तिर्नेतीति पूर्वोक्तिरधुना वियम ॥ शब्दानुरुत्तिरेवोक्ता वचसो व्याहतिः कुतः॥ ८२॥

पूर्वमवकाशाळक्षणस्वरूपानुवृत्तिः निवारिता इदानीं धर्मानुवृ-तिरेव अभिधीयते न स्वरूपानुवृत्तिरतो न व्याहतिरिति परिहरति। छिद्रेति॥ ८२॥

ननु सद्रस्तुपार्थक्याद्सत्त्वं चेत्तदा कथम्॥ अव्यक्तमायावैषम्याद्मायामयतापि नो॥ ८३॥

ननु वायोः सद्ग्राविलक्षणत्वादसत्त्वलक्षणं मायामयत्वं यद्यु-ज्यते तर्ह्याच्यकरूपमायावेलक्षण्यादमायामयत्वमपि किं न स्या-दिति चोदयति । निविति ॥ ८३॥

निस्तत्त्वरूपतैवात्र मायावस्य प्रयोजिका ॥ सा शक्तिकार्ययोस्तुल्या व्यक्ताव्यक्तत्वभेदिनोः॥८४॥

नाव्यक्तत्वं मायामयत्वे प्रयोजकं किं तु निस्तत्त्वं तत्तु माया-यामिव वाय्वादावप्यस्तीति न मायामयत्वहानिरिति परिहरित-निस्तत्त्वेति ॥ ८४॥

सदसन्वविवेकस्य प्रस्तुतत्वात्स चिंत्यताम् ॥ असतोऽवांतरो भेद आस्तां तिच्चतयात्र किम्॥८५॥

ननु शक्तिकार्ययोरुभयोरिप निस्तत्त्वरूपतायामिविशिष्टायां व्यक्ताव्यक्तत्वलक्षणो भेदः कुत इत्याशंक्य तिहचारः प्रस्तुतानु-पयुक्त इति परिहरित । सदसत्त्वेति । असतो मायातत्कार्यरूपस्या-वांतरभेदो व्यक्ताव्यक्तत्वरूप इत्यर्थः ॥ ८५॥

सहस्तु ब्रह्म शिष्टोंऽशो वायुर्मिथ्या यथा वियत्॥ वासियत्वा चिरं वायोर्मिथ्यात्वं मरुतं त्यजेत्॥ ८६॥

फलितमाह। सद्दास्तित। वायो यः सद्दास्तद्वसूरूपं शिष्टोंऽ-शो निस्तत्त्वादिवीयोः स्वरूपं स च वायुः निस्तत्त्वरूपत्वादेव आ-काशविनमध्या इत्थं वायोर्मिध्यात्वं चिरं वासयित्वा मरुतं त्य-जेत् मरुत्सत्य इति बुद्धं त्यजेदित्यर्थः॥ ८६॥

चिंतयेद्विन्हमप्येवं मरुतो न्यूनवर्तिनम् ॥ ब्रह्मांडावरणेष्वेषा न्यूनाधिकविचारणा ॥ ८७॥ वायौ उक्तं विचारं तेजस्यप्यतिदिशाति। चिंतयेदिति। ननु स- दस्तुन्येकदेशस्था माया तत्र इत्यादिना वियदादीनां न्यूनाधिक-भाव उक्तः स लोके न कापि दृश्यते इत्याशंक्याह। ब्रह्मांडेति॥८७

वायोर्दशांशतो न्यूनो वन्हिर्वायो प्रकल्पितः॥ पुराणोक्तं तारतम्यं दशांशेर्भृतपंचके॥ ८८॥

वायोः कियतांशेन न्यूनो विह्निरित्यत आह । वायोरिति । तस्य वास्तवत्वशंकां वारयित वायाविति । नन्वयं न्यूनाधिकभावः स्व-कपोळकल्पित इत्याशंक्याह पुराणोक्तमिति ॥ ८८ ॥

विन्हरुणः प्रकाशात्मा पूर्वानुगतिरत्र च॥ अस्ति विन्हः स निस्तन्वः शब्दवान् स्पर्शवानिष॥८९॥ वन्हेः खरूपमाह। विन्हिरिति। अत्रापि वायाविव कारणधर्मा अनुगता इत्याह पूर्वेति।के ते धर्मा इत्याकांक्षायामाह अस्तीति॥८९

सन्मायाव्योमवाय्वंशेर्युक्तस्याभ्नेर्निजो गुणः॥ रूपं तत्र सतः सर्वमन्यहुद्या विविच्यताम्॥ ९०॥

एवमझे कारणधर्मानुगत्यनुवादपूर्वकं स्वकीयं धर्म दर्शय-ति। सन्मायेति। इत्थं सविशेषणं वन्हिस्वरूपं व्युत्पाद्य इदानीं सद्दस्तुनो वन्हिं विविनक्ति तत्रेति। तत्र तेषु मध्ये सतः सद्दस्तुनो-ऽन्यत्सर्वं धर्मजातं मिथ्येति बुद्धा विविज्यतां पृथक् क्रियता-मित्यर्थः॥ ९०॥

सतो विवेचिते वन्हों मिथ्यात्वे सित वासिते ॥ आपो दशांशतो न्यूनाः कल्पिता इति चिंतयेत् ॥९१॥ एवं वन्हेर्मिथ्यात्विनश्रयानंतरमपां मिथ्यात्वं चिंतयेदित्याह। सत इति ॥९१॥

संत्यापोऽमूः शून्यतत्त्वाः सशब्दरूपर्शसंयुताः॥

रूपवत्योऽन्यधर्मानु हत्या स्वीयो रसो गुणः॥ ९२॥ अस्यापि कारणधर्मान् स्वधर्माश्च विभज्य दर्शयति। संत्याप इति। शब्देन सह वर्तते इति सशब्दः सशब्दश्चासौ स्पर्शश्च स- शब्दस्पर्शः तेन युक्ता इत्यर्थः॥ ९२॥

सतो विवेचितास्वप्सु तिमध्यात्वे च वासिते ॥
भूमिर्दशांशतो न्यूना किल्पताप्स्विति चिंतयेत् ॥९३॥
विवेकध्यानाभ्यामपां मिथ्यात्वं निश्चित्यानंतरं भूमेर्मिथ्यात्वं
चिंतनीयमित्याह । सत इति ॥ ९३॥

अस्ति भूस्तत्त्वशून्यास्यां शब्दस्पर्शी सरूपको ॥ रसश्च परतो गंधों नैजः सत्ता विविच्यताम् ॥ ९४ ॥ तस्या मिथ्यात्वचिंतनाय तद्धर्मानिष विभजते । अस्तिभूरिति । तेभ्यः सत्तामात्रं प्रथक् कर्तव्यमित्याह सत्तेति ॥ ९४ ॥

पृथक्कृतायां सत्तायां भूमिर्मिथ्याऽविशिष्यते ॥
भूमेर्दशांशतो न्यूनं ब्रह्मांडं भूमिमध्यगम् ॥ ९५ ॥
सत्ताष्ट्रथक्करणे फलमाह।एथिगिति। इदानीं भौतिकेभ्यो ब्रह्मांडादिभ्यः सतो विवेचनाय तदवस्थानप्रकारं दर्शयित भूमेरिति९५

ब्रह्मांडमध्ये तिष्ठंति भुवनानि चतुर्दश ॥ भुवनेषु वसंतेषु प्राणिदेहा यथायथम् ॥ ९६ ॥ ब्रम्हांडति स्पष्टम् ॥ ९६ ॥ ब्रह्मांडलोकदेहेषु सहस्तुनि पृथक्कते ॥

असंतोंऽडादयो भांतु तद्भानेऽपीह का क्षतिः॥९७॥ तेषु सिंद्वचेचे फल्लमाह ॥ ब्रह्मांडेति ॥९७॥ भूतभौतिकमायानामसत्त्वेऽत्यंतवासिते ॥ सहरत्वद्वेतिमत्येषा धीर्विपर्येति न कचित् ॥ ९८ ॥

तद्राने का क्षितिरित्युक्तमेवार्थं स्पष्टीकरोति।भूतेति।भूतानामा-काज्ञादीनां भौतिकानां ब्रह्मांडादीनां मायायाश्च तत्कारणभूताया मिथ्यात्वे विवेकध्यानाभ्यां चित्ते हढं वासिते सित सदस्तुनोऽदै-तत्वबुद्धिः कदाचिन्न विहन्यते इत्यर्थः ॥ ९८॥

सद्दैताव्ययम्ते द्वेते भूम्यादिरूपिणि॥
तत्तद्र्थिकिया लोके तथा दृष्टा तथैव सा ॥ ९९॥

ननु भूम्यादीनामसत्त्वे विदुषो व्यवहारलोपः प्रसज्जेत इत्या-शांक्य विवेकेन मिथ्यात्विनश्चयेऽपि भूम्यादेः स्वरूपोपमदेनाभा-वान्न व्यवहारो लुप्यते इत्याह सद्देतादिति ॥ ९९ ॥

सांरूयकाणादबौद्धाचैर्जगद्भेदो यथा यथा॥ उत्प्रेक्ष्यतेऽनेकयुत्त्या भवलेष तथा तथा॥ १००॥

ननु सत्तत्त्वस्यादैतरूपत्वे सांख्यादिभिरभिधीयमानस्य भेदस्य कुतो न निरासः क्रियते इत्थाशंक्य व्यावहारिकभेदस्यास्माभि-रभ्युपगतत्वाच्च तिच्चरासाय प्रयत्यते इत्याह सांख्येति ॥ १००॥

> अवज्ञातं सद्देतं निःशंकैरन्यवादिभिः॥ एवं का क्षतिरस्माकं तद्दैतमवजानताम्॥ १०१॥

ननु प्रमाणिसद्धस्य सत्त्वभेदस्य अवज्ञा अनुपपन्नेत्यादांक्याह । अवज्ञातिमिति। यथाऽन्यवादिभिः सांख्यादिभिः निःशंकेः श्रुत्यादि-सिद्धस्यापि सदद्वैतस्यावज्ञा क्रियते श्रुतियुक्त्यनुभवावष्टंभेनास्मा-भिस्तदीयद्वैतानादरणे किं हीयते इत्यर्थः ॥ १०९॥

द्वैतावज्ञा सुस्थिता चेदद्वैते धीः स्थिरा भवेत्॥ स्थैर्ये तस्याः पुमानेष जीवन्मुक्त इतीर्यते॥ १०२॥ ननु निःप्रयोजनेयं दैतावज्ञा इत्याशंक्य जीवन्मुक्तिलक्षणप्र-योजनसद्भावान्मैविमत्याह । देतेति ॥ ३०२ ॥

एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्मति॥ स्थिताऽस्यामंतकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमुच्छति॥१०३ न केवलं जीवन्मुक्तिरेव प्रयोजनमपि तु विदेहमुक्तिरपीत्यभि-प्रायेण कृष्णवाक्यमप्युदाहरित एषेति॥१०३॥

सद्देतेऽन्तदेते यद्नयोन्यैक्यवीक्षणम् ॥ तस्यांतकालस्तद्भेदबुद्धिरेव न चेतरः॥ १०४॥

अंतकालशब्देन वर्तमानदेहपातोऽभिधीयते इत्याशंकां वार-ियतं विविक्षतमर्थमाह। सदद्वेतेइति। सदूपेऽदेतेऽनृतरूपे देते च य-दन्यान्याध्यासलक्षणमैक्यज्ञानमिस्त तस्येक्यभ्रमस्यांतकालो नाम तयोरदेतदेतयोः सत्यानृतरूपेण भेदबुद्धिरेव नापरो वर्तमा-नदेहपात इत्यर्थः॥ १०४॥

यद्वांऽतकालः त्राणस्य वियोगोऽस्तु त्रसिद्धितः॥ तस्मिन् कालेऽपि न भ्रांतेर्गतायाः पुनरागमः॥ १०५ इदानीं लोकप्रसिद्धार्थस्वीकारेऽपि न दोष इत्यभित्रायेणाह। यद्वेति॥ १०५॥

नीरोग उपविष्ठो वा रुग्णो वा विलुठन् भवि॥
मूर्छितो वा त्यजलेष प्राणान् भ्रांतिन सर्वथा॥ १०६॥
उक्तमेवार्थ प्रपंचयति। नीरोग इति॥ १०६॥
दिने दिने स्वप्तसुहयोरधीते विस्मृतेऽप्ययम्॥
परेद्युनीनधीतः स्यात्तद्वद्विद्या न नश्यति॥ १०७॥
ननु प्राणवियोगकाले मूर्च्छादिना ज्ञाननाशे भ्रांतिः स्यादेवइ

त्याशंक्य ज्ञाननाशाभावे दृष्टांतमाह। दिने इति। यथा प्रत्यहम-धीते वेदे स्वप्तसुषुध्याद्यवस्थायां विस्मृतेऽपि परेद्युरनधीतवेदत्वं नास्ति तथा मृतिकालेऽपि तत्त्वानुसंधानाभावेऽपि ज्ञाननाशाभाव् व इत्यर्थः॥ १०७॥

प्रमाणोत्पादिता विद्या प्रमाणं प्रवलं विना॥
न नश्यित न वेदांतात्प्रबलं मानमीक्ष्यते॥ १०८॥
ज्ञाननाज्ञाभावमेवोपपादयति। प्रमाणेति॥ १०८॥
तस्माद्वेदांतसंसिद्धं सदद्वैतं न बाध्यते॥
अंतकालेऽप्यतो भूतिववेकान्निर्द्यतिः स्थिता॥ १०९॥
इति पंचपइयां महाभूतिववेकः समाप्तः छ छ
उपपादितमर्थमुपसंहरित । तस्मादिति॥ १०९॥
इति श्रीमत्परमहंसपित्राजकाचार्यश्रीभारतितीर्थविद्यारण्यमुनिवर्यिकंकरेण श्रीरामकष्णाख्येन विदुषा विरचिता महाभूतविवेकदीपिका समाप्ता ॥ छ॥॥॥ ॥ छ॥॥

### ॥श्रीः॥

# पंचदशी।

### अथ पंचकोशविवेकप्रकरणम्।

श्रीगणेशाय नमः।

गुहाहितंब्रह्म यत्तत् पंचकोशिववेकतः ॥ बोद्धं शक्यं ततः कोशपंचकं प्रविविच्यते ॥ १ ॥

श्रीगणेशाय नमः ॥ ॥ अथ पंचकोशविवेकदीपिका ॥ नत्वा श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरो ॥ पंचकोशिववेकस्य कुर्वे व्या-ख्यां समासतः ॥ १ ॥ तैतिरीयोपनिषत्तात्पर्यव्याख्यानरूपं पंच-कोशविवेकाख्यं प्रकरणमारभमाण आचार्यः तत्र श्रोतृप्रवृत्तिति-द्वये सप्रयोजनमभिधेयं सूचयन् मुखतश्चिकीर्षितं यंथं प्रतिजा-नीते। गुहाहितमिति। 'यो वेद निहितं गुहायां परमेव्योमित्नि'ति श्रु-त्या गुहाहितत्वेनाभिहितं यत् ब्रह्म अस्ति तत् गुहाशब्दवाच्यान्न-मयादिकोशपंचकविवेकेन ज्ञातुं शक्यते ततस्तेषां कोशानां पंचकं प्रकर्षण प्रत्यगात्मनः सकाशादिभज्य प्रदर्शते इत्यर्थः॥ १ ॥

देहादभ्यंतरः प्राणः प्राणादभ्यंतरं मनः॥
ततः कर्ता ततो भोका गुहा सेयं परंपरा॥ २॥

ननु केयं गुहा यस्यां निहितं ब्रह्म को शपंचक विवेकेन अवबुध्य-ते इत्याशंक्य श्रुत्या गुहाशब्देन विविक्षितमर्थमाह । देहादिति । दे-हादन्नमयात्प्राणः प्राणमयः अभ्यंतरः आंतरः प्राणात्प्राणमया-न्मनः मनोमयः अभ्यंतर आंतरस्ततो मनोमयात्कर्ता विज्ञानम-य आंतर इत्यनुषच्यते ततो विज्ञानमया द्वोक्ता आनंदमयः सो- ऽपि पूर्ववदांतर इत्यर्थः सेयं अन्नमयाद्यानंदमयातानां परंपरा गु-हाशब्देनोच्यते इत्यर्थः ॥ २ ॥

पित्रभुक्तान्नजाद्वीर्याज्जातोऽन्नेनेव वर्धते ॥
देहः सोऽन्नमयो नात्मा प्राक् चोर्ध्व तद्भावतः ॥ ३ ॥
इदानीमन्नमयस्य स्वरूपं तद्नात्मत्वं च द्र्शयति।पितृभुक्ति।
पितृभुक्तान्नजात् मातृपितृभुक्तात् यवन्नोह्यादिळक्षणात् अन्नाज्जात्
यमानं यद्वीर्यमास्ति तस्माद्वीर्यात् यो देहो जातः यश्च जननानंतरं
श्लीराद्यन्नेनेव वर्धते स देहोऽन्नमयोऽन्नस्य विकारः स आत्मा न
भवति। कुत इत्यत आह।प्राणिति। जन्मनः प्राक् मरणादूर्ध्वं च तदभावतः तस्य देहस्याभावादित्यर्थः विवादाध्यासितो देह आतमा न भवति कार्यत्वाद् घटादिवदिति भावः॥ ३॥

पूर्वजन्मन्यसन्नेतज्जन्म संपाद्येत्कथम्॥ भाविजन्मन्यसन्कर्म न भुंजीतेह संचितम्॥ ४॥

हेतुरस्तु साध्यं मा भूद्विपक्षे बाधकाभावादप्रयोजकोऽयं हेतुरित्याइांक्य अकृताभ्यागमकृतविप्रणाद्याख्यवाधकसद्भावान्मेवमिति परिहरित।पूर्वजन्मनीति।एतदेहरूपस्यात्मनः पूर्वस्मिञ्जन्मन्यसत्त्वादेतज्जन्महेत्वदृष्टासंभवेऽप्यस्य जन्मनोऽप्यंगीक्रियमाणत्वादकृताभ्यागमः प्रसज्जेत तथा भाविजन्मन्यप्यस्य देहरूपस्यात्मनोऽसत्त्वादभावादिहानुष्टितयोः पुण्यपापयोः फल्लभोक्तुरभावेन
भोगमंतरेणापि कर्मक्षयः प्रसज्जेत अयं कृतविप्रणाद्याः एवं
कृतनाद्याकृताभ्यागमरूपद्याधकसद्भावादात्मनः कार्यत्वं नांगीकतैव्यमिति भावः ॥ ४ ॥

पूर्णी देहे बलं यच्छन्नक्षाणां यः प्रवर्तकः॥ वायुः प्राणमयो नासावात्मा चैतन्यवर्जनात्॥ ५॥ एवमन्नमयकोशस्यानात्मत्वं प्रदर्श प्राणमयकोशस्य स्वरूपं तदनात्मत्वं च दर्शयति। पूर्णइति। यो वायुर्देहे पूर्णः पादादिमस्तक-पर्यतं व्याप्तः सन्बलं यच्छन् व्यानरूपेण सामर्थ्यं प्रयच्छन् अ-क्षाणां चक्षुरादीनामिद्वियाणां प्रवर्तकः प्रेरको वर्तते स वायुः प्रा-णमय इत्युच्यते असावप्यात्मा न भवति। तत्र हेतुमाह।चैतन्येति। विवादाध्यासितः प्राण आत्मा न भवति जडत्वाद्धटादिवदिति भावः॥ ५॥

> अहंतां ममतां देहे गेहादौ च करोति यः॥ कामाचवस्थया भ्रांतो नासावात्मा मनोमयः॥ ६॥

इदानीं मनोमयस्वरूपदर्शनपूर्वकं तस्याप्यनात्मत्वमाह। अहं-तामिति। देहेऽहंतामहंभावं गृहादों ममतां मदीयत्वाभिमानं च यः करोति असो मनोमय इति स आत्मा न भवति। कुत इत्यत आ-ह।कामादीति। हेतुगर्भं विशेषणं कामक्रोधादिवृत्तिमत्त्वेनानियत-स्वभावत्वादित्यर्थः। मनोमयः आत्मा न भवति विकारित्वादेहव-दिति भावः॥ ६॥

लीना सुप्तौ वपुर्वोधे व्याप्नुयादानखायगा॥ चिच्छायोपेतधीनीत्मा विज्ञानमयशब्दभाक्॥ ७॥

अनंतरं कर्तृशब्दवाच्यस्य विज्ञानसयस्य स्वरूपं प्रदर्शयंस्तद-नात्मत्वं दर्शयति। छीनेति। या चिच्छायोपेता धीश्चिदाभासयुक्ता बुद्धिः सुप्तौ सुप्तिकाछे छीना विछीना सती बोधे जागरणकाछे आनखायपंथतं वर्तमाना सती वपुः शरीरं व्याप्रयात् संव्याप्य वर्तते सा विज्ञानसयशब्दभाक् विज्ञानसयशब्देनोच्यमानाऽसाव-प्यात्मा न भवति विखयाद्यवस्थावत्त्वात् घटादिवदित्यर्थः॥ ७॥ कर्तृत्वकरणत्वाभ्यां विक्रियेतांतिरंद्रियम्॥

## विज्ञानमनसी अंतर्वहिश्चैते परस्परम् ॥ ८॥

ननु मनोबुद्ध्योरंतः करणत्वाविशेषात् मनोमयविज्ञानमयरू-पेण कोश्वाद्यकल्पनाऽनुपपन्नेत्याशंक्य कर्तृत्वकरणत्वाभ्यां भेद-सद्भावाद्यते एव मनोमयत्वादिभेद इत्याह । कर्तृत्वेति । अंतरि-द्वियमंतःकरणं कर्तृत्वकरणत्वाभ्यां कर्तृरूपेण करणरूपेण च वि-क्रियेत परिणमते इत्यर्थः। एते कर्तृकरणे विज्ञानमनसी विज्ञान-मनःशब्दवाच्ये भवतः एते च परस्परं अंतर्वहिभीवेन वर्तते अतः कोशद्यमुपपद्यते इत्यर्थः॥ ८॥

> काचिदंतमुंखा रुत्तिरानंदप्रतिविवभाक्॥ पुण्यभोगेभोगशांतौ निद्रारूपेण छीयते॥ ९॥

इदानीं भोकृशब्दवाच्यस्य आनंदमयस्य अनात्मत्वं दर्शयि-तुं तस्य च स्वरूपमाह। काचिदिति। पुण्यभोगे पुण्यकर्मफलानु-भवकाले काचिद्वितित्तंतर्मुखा सती आनंदप्रतिविंवभाक् आत्म-स्वरूपस्यानंदस्य प्रतिविंवं भजते सेव भोगशांतौ पुण्यकर्मफल-भोगोपरमे सति निद्रारूपेण लीयते विलीना भवति सा वृत्तिरा-नंदमय इत्यभिप्रायः॥ ९॥

> कादाचित्कत्वतोऽनात्मा स्यादानंदमयोऽप्ययम्॥ विवभूतोय आनंद आत्माऽसौ सर्वदास्थितेः॥ १०॥

तस्य अनात्मत्वमाह।कादाचित्कत्वत इति । अयमानंदमयोऽपि कादाचित्कत्वादात्मा न स्यादभादिपदार्थवदित्यर्थः । ननु विद्यमानानामानंदमयादीनां सर्वेषामात्मत्विनरासे नैरात्म्यं प्रसजोतत्याद्यांक्याह।बिंबभूत इति ।बुद्धयादौ प्रतिबिंबतयाऽवस्थितस्य
प्रियादिशब्दवाच्यस्य आनंदमयस्य विंबभूतः कारणभूतो य आनंदः असावेव आत्मा भवति । कुत इत्यत आह सर्वदेति । नित्य-

त्वादित्यर्थः। विवादाध्यासित आनंद आत्मा भवितुमहिति नि-त्यत्वात् य आत्मा न भवाति नासौ नित्यो यथा देहादिः गगना-देरुत्पत्तिमत्त्वेनानित्यत्वान्नानैकांतिकतेति भावः॥ १०॥

ननु देहमुपक्रम्य निद्रानंदांतवस्तुषु॥ मा भूदात्मत्वमन्यस्तु न कश्चिद्नुभूयते॥ ११॥

चोदयति। निन्वति। अन्नमयाद्यानंदमयांतानां कोशानामुक्तेर्हे-तुभिरात्मत्वं न घटते चेन्मा घटिष्ट अन्यस्त्वात्मानुपलभ्यमान-त्वान्नेव संभवतीति॥ ११॥

बाढं निद्रादयः सर्वेऽनुभूयंते न चेतरः॥ तथाप्येतेऽनुभूयंते येन तं को निवारयेत्॥ १२॥

परिहरित । बाढिमिति । अत्र निद्राशब्देन निद्रानंदो लक्ष्यते निद्राद्यो देहांता उपलभ्यंते अन्यो नानुभूयते इति यदुक्तं तत्स-त्यं। कथं तिह तदितिरिक्तस्यात्मनोंऽगीकार इत्यत आह । तथापी-ति । अन्यस्यानुपलभ्यमानत्वेऽपि यहलादेतेषां आनंदमयादीना-मुपलभ्यमानता भवति सोऽनुभवः कथं नांगीक्रियते इत्यर्थः॥१२

स्वयमेवानुभूतित्वाद्विद्यते नानुभाव्यता॥ ज्ञातृज्ञानांतराभावाद्ज्ञेयो न त्वसत्तया॥ १३॥

नन्तेभ्योऽन्य आत्मा यदि विद्यते तह्युपलभ्येत नोपलभ्यतेअ-तो नास्तीत्याइांक्याह। स्वयामिति। आनंदमयादीनां साक्षिणोऽनु-भवरूपत्वादेवानुभाव्यत्वं नास्तीति। ननु अनुभवरूपत्वेऽप्यनुभाव्यत्वं कुतोन स्यादित्याइांक्याहाज्ञात्रिति।ज्ञाता च ज्ञानं च ज्ञातृज्ञानं अन्येज्ञातृज्ञाने ज्ञातृज्ञानांतरे तयोरभावः तस्माद्ज्ञेयो ज्ञातिविष्योन भवतीतिज्ञात्राद्यभावाद्वा न ज्ञायते स्वस्यवासत्त्वाद्वा किमत्र निगमने कारणमित्यतं आह। न त्वसत्तयेति। निद्रानंदादिसाक्षित्वेनासत्त्वस्यपूर्वमेव निराकतत्वादिति भावः॥ १३॥

# माधुर्यादिस्वभावानामन्यत्र स्वगुणार्पिणाम्॥ स्वस्मिस्तद्र्पणायेक्षा नो न चास्त्यन्यद्र्पकम्॥१४॥

अनुभवरूपस्यात्मनोऽनुभाव्यत्वाभावे दृष्टांतमाह । माधुर्यादीति । आदिशब्देन अम्लादयो गृहांते माधुर्यादयः स्वभावाः सहजा
धर्मविशोषा येषां ते माधुर्यादिस्वभावाः गुडादयस्तेषामन्यत्र स्वसंसृष्टपदार्थेषु चणकादिषु स्वगुणार्पिणां स्वगुणान्माधुर्यादीनर्पयंतीति स्वगुणार्पिणस्तेषांस्विस्मिन्स्वस्वरूपे गुडादिलक्षणे तद्रपीणापेक्षा तेषां माधुर्यादीनां अर्पणे संपादनेऽपेक्षा आकांक्षा माधुर्यादिकं केनचित्संपादनीयमित्येवंरूपा नो नेव विद्यते किंचान्यदर्पकं नास्ति गुडादीनां माधुर्यादिप्रदं वस्त्वंतरं नास्तीत्यर्थः ॥१४॥

अर्पकांतरराहित्येऽप्यरत्येषां तत्स्वभावता॥ मा भूत्तथानुभाव्यत्वं बोधात्मा तु न हीयते॥१५॥

सदृष्टांतं फलितमाह। अर्पकांतरित। माधुर्यादिसमर्पकवस्त्वंत-राभावेऽपि येषां गुडादीनां माधुर्यादिस्वभावता विद्यते एवमा-त्मनोऽप्यनुभवविषयत्वं मा भूदनुभवरूपता तु भवत्येवेत्यर्थः १५

स्वयंज्योतिर्भवत्येष पुरोऽस्माद्वासतेऽखिलात्॥ तमेव भांतमन्वेति तद्वासा भास्यते जगत्॥१६॥

उक्तार्थे प्रमाणमाह। स्वयमिति। अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिर्भ-वति अस्मान्सर्वस्मात्पुरतः सुविभाति 'तमेव भातमनुभाति सर्वे तस्य भासा सर्विमिदं विभाती'त्यादिश्रुतयः आत्मनः स्वप्नकाशत्वं बोधयंतीत्यर्थः॥ १६॥

> येनेदं जानते सर्वं तत्केनान्येन जानताम् ॥ विज्ञातारं केन विंचाच्छक्तं वेद्ये तु साधनम् ॥ १७॥

'येनेदं सर्व विजानाति तं केन विजानीयादिज्ञातारमरे केन विजानीयादि। ति वाक्यमर्थतः पठित । येनेदिमिति। येन साक्षिचैत-न्यरूपेण आत्मना इदं सर्व दृश्यजातं जानते प्राणिनः तं साक्षि-णमात्मानमन्येन केन साक्ष्यभूतेन जडेन जानतामवगच्छेयुः पुमांस इति शेषः। अस्यव वाक्यस्य तात्पर्यमाह विज्ञातारिमिति। दृश्यजातस्य ज्ञातारं केन दृश्यभूतेन विद्यादिजानीयान्न केनापि जानातीत्यर्थः। ननु मनसा ज्ञास्यतीत्याशंक्याह शक्तिमिति साध्यनं तु ज्ञानसायनं तु मनो वेद्ये ज्ञातव्यविषये शक्तं समर्थ न तु ज्ञातर्यात्मिनि नेव वाचा न मनसा'इत्यादिश्चतेः स्वस्यपि ज्ञेयत्वे कर्मकर्तृत्विविरोधाच्चेति भावः॥ १७॥

सवेति वेद्यं तत्सर्वं नान्यस्तस्यास्ति वेदिता॥
विदिताविदिताभ्यां तत्एथग्बोधस्वरूपकम्॥ १८॥

आत्मनः स्वप्रकाशत्वे एव 'स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता? 'अन्यदेवतिहिदितादथो अविदितादधी'तिवाक्यद्वयमपि प्रमाणिम-ति मन्वानस्तद्वाक्यद्वयमर्थतः पठिति। सवेत्तीति। स आत्मायद्यदे-द्यं तत्त्वत्तर्वे वेद्यं वेत्ति तस्यात्मनो वेदिता ज्ञाता अन्यो नास्ति तद्दोधस्वरूपकं ब्रह्म विदिताविदिताभ्यां विदितं ज्ञानेन विषयी-कृतं अविदितमज्ञानेनावृतं ताभ्यां प्रथिग्वलक्षणं बोधस्वरूपत्वादे-वेत्यर्थः॥ १८॥

वोधेऽप्यनुभवो यस्य न कथंचन जायते॥
तं कथंबोधयेच्छास्रं लोष्ठं नरसमाकृतिम्॥ १९॥

ननु विदिताविदितातिरिको बोधो नानुभूयते इत्याशंक्य वि-दितविशेषणस्य वेदनस्यैव बोधस्वरूपत्वात्तदनुभवाभावे विदित-स्याप्यनुभवाभावप्रसंगाह्रोधानुभवोऽवश्यमंगीकर्तव्य इति सोप- हासमाह। बोधेऽपीति। यस्य मंदस्य वोधेऽपि घटादिस्फुरणह्रपेऽप्य-नुभवः साक्षात्कारः कथंचन कथमपि न जायते नोत्पद्यते तं नर-समाकृतिं नरसमाकारं छोष्ठं छोष्ठवज्ञडं मनुष्यं शास्त्रं कथं बोध-यत् न कथमपि बोधयेदित्यर्थः॥ १९॥

जिव्हा मेऽस्तिन वेत्युक्तिर्छन्जायै केवछंयथा॥ न बुध्यते मया बोधो बोद्दव्य इति तादशो॥ २०॥

'बोधो न वृध्यते'इत्युक्तिरेव व्याहतेति सदृष्टांतमाह ।जिव्हेति। मे जिव्हा अस्ति न वेत्युक्तिभीषणं यथा छजायै केवळं छजाज-ननायैव भवति न बुद्धिमत्त्वज्ञापनाय जिव्हया विना भाषणानुप-पत्तेः एवं मया बोधो न बुध्यते इतः परं बोद्धव्य इत्युक्तिरिप ता-दृशी छजाहेतुरेव बोधेन विना तब्यवहारासिद्धेरित्यर्थः ॥ २० ॥

> यस्मिन्यस्मिन्नस्ति लोके बोधस्तत्तदुपेक्षणे॥ यद्बोधमात्रं तद्रह्मेत्येवंधीर्वह्मनिश्चयः॥ २१॥

भवत्वेवंविधः स बोधस्तथापि प्रकृते ब्रह्माववोधे किमायातिम-त्याइांक्याह । यस्मिन्निति । लोके जगित यस्मिन्यस्मिन् घटादिलक्ष-णे विषये बोधो ज्ञानमस्ति तत्तदुपेक्षणे तस्य तस्य घटादिविषय-स्योपेक्षणेऽनादरणे कृते सित यह्दोधमात्रं घटादि सर्वत्रानुस्यूतं यत् स्फुरणमस्ति तदेव ब्रह्मोत्येवंरूपा धीर्बुह्मिद्मानिश्रयो ब्रह्माव-गतिरित्यर्थः ॥ २९ ॥

पंचकोशपरित्यागे साक्षिबोधावशेषतः॥

स्वस्वरूपं स एव स्याच्छून्यत्वं तस्य दुर्घटम्॥ २२॥ ननु घटादिविषयोपेक्षया तदर्थानुभवरूपं ब्रह्मावगम्यते चेत्तिहैं कोशपंचकविवेकोऽयं निःप्रयोजनः स्यादित्याशंक्य ब्रह्मणः प्रत्य-एपताज्ञानेन विना संसारानिवृत्तेः तथात्वावबोधोपयोगित्वान्न तस्यापि वैयर्ध्विमित्याह।पंचकोशिति।पंचानां कोशानामन्नमयादी-नां परित्यागे बुद्ध्याऽनात्मत्विनश्चये कृते तत्साक्षिरूपस्य बोध-स्यावशेषणात् स साक्षिरूपो बोध एव स्वस्वरूपं निजं रूपं ब्रह्मव स्यात्। नन्वन्नमयादीनां अनुभविसद्धानां त्यागे शून्यपिशोषः स्यादित्याशंक्याह शून्यत्विमिति। तस्य साक्षिबोधस्य शून्यत्वं दु-धंटं दुःसंपाद्यमित्यर्थः॥ २२॥

अस्ति तावत्स्वयं नाम विवादाविषयत्वतः॥
स्वस्मिन्नपि विवादश्चेत्प्रतिवाद्यत्र को भवेत्॥ २३॥
दुर्घटत्वमेवोपपादयति। अस्तीति। स्वयंशब्दवाव्यं स्वस्वरूपं
छोकिकानां वैदिकानां च मते तावदस्त्येव कुत इत्यत आह। वि-वादेति। स्वस्वरूपस्य विप्रतिपत्तिविषयत्वाभावादित्यर्थः। विपक्षे
बाधकमाह स्वस्मिन्निति। स्वात्मन्यपि विप्रतिपत्ती सत्यामन्नास्यां
विप्रतिपत्ती कः प्रतिवादी स्यान्न कोऽपीत्पर्थः॥ २३॥

स्वासत्वं तु न कस्मैचिद्रोचते विश्वमं विना ॥ अत एव श्रुतिर्वाधं ब्रूते चासत्त्ववादिनः॥ २२॥

ननु स्वासत्त्ववाद्येव प्रतिवादी भविष्यतीत्याशंक्य तथाविधः कोऽपि नास्तीत्याह। स्वासत्त्वभिति। भ्रांतिमेकां विहायान्यस्यां दशायां स्वस्याभावः केनापि नांगीक्रियते इत्यर्थः।कृत एवं निश्ची-यते इत्याशंक्याह। अतइति। यतः कस्मैचिन्न रोचते अत एव श्रु-तिरिप असत्त्ववादिनो वाधं ब्रुते॥ २४॥

असद्रहोति चेहेद् स्वयमेव भवेदसत्॥ अतोऽस्य मा भूहेद्यतं स्वसत्त्वं त्वभ्युपेयताम्॥ २५॥ केयं श्रुतिरित्याकांक्षायां असन्नेवेत्यादिकां तां श्रुतिमर्थतः प-ठति। असदिति। यदि ब्रह्मासदिति जानीयात्तार्हं स्वयमेव ब्रह्मणे ऽसत्त्वज्ञान्यसद्भवेत्स्वस्येव ब्रह्मरूपत्वादित्यर्थः। फलितमाह अत-इति ॥ २५ ॥

कीहक् तहींति चेत्प्रच्छेदीहका नास्ति तत्र हि॥ यदनीहगताहक् च तत्स्वरूपं विनिश्चिनु॥ २६॥

इदानीमात्मनः स्वप्रकाशत्वं वक्तुकामस्तस्य वेद्यत्वाभावे कीह-क्स्वरूपिमिति प्रश्नमुत्थापयित।कीहिगिति । अयमभिप्रायः आत्मन इहक्त्वादिना केनचिद्रूपेण वैशिष्ट्यांगीकारे तेनैव रूपेण वेद्यत्वं स्यात् तदनंगीकारे शून्यत्विमिति सत्यमीहक्ताद्यंगीकारे तथैव वेद्यत्वं तत्तु नांगीकियते इत्याह इहिगिति । उपलक्षणमेतत्ताहक्त्व-स्यापि उभयाभावमेवाह यदनीहिगिति ॥ २६॥

अक्षाणां विषयस्त्वीहक् परोक्षस्ताहगुच्यते॥ विषयी नाक्षविषयः स्वलान्नास्य परोक्षता॥ २७॥

त हि प्रतिज्ञामात्रेणार्थसिद्धिरित्याइांक्य ईहक्ताहक्इाब्दयोः अर्थमिद्धानस्तद्वाच्यत्वमुपपादयति।अक्षाणामिति।प्रत्यक्षस्यै-व घटादेरीहक्इाब्दवाच्यत्वं हष्टं परोक्षस्यैव धर्मादेस्ताहक्इाब्द-वाच्यत्वं द्रष्टुरात्मनस्तु इंद्रियजन्यज्ञानविषयत्वाभावानेहक्कं स्व-त्वेनैव परोक्षत्वाभावान्न ताहक्कमित्यर्थः॥ २७॥

अवेद्योऽप्यपरोक्षोऽतः स्वत्रकाशो भवत्ययम् ॥ सत्यं ज्ञानमनंतं चेत्यस्तीह ब्रह्मलक्षणम् ॥ २८॥

तर्हि जून्यिमिति द्वितीयं पक्षं फल्टदर्शनव्याजेन परिहरित । अ-वेद्यइति । इंद्रियजन्यज्ञानविषयत्वाभावेऽण्यपरोक्षत्वात् स्वप्रकाश इत्यर्थः । अत्रायं प्रयोगः आत्मा स्वप्रकाशः संवित्कर्मतामंतरेणाप-रोक्षत्वात् संवेदनवदिति । न च विशेषणासिद्धो हेतुः आत्मनः संवित्कर्मत्वे कर्मकर्तृभावविरोधप्रसंगात् स्वस्वरूपेण कर्तृत्वं वि- शिष्टरूपेण कर्मत्विमत्यविरोध इति चेत् गमनिक्रयायामपि ए-कस्येव स्वरूपेण कर्तृत्वं विशिष्टरूपेण कर्मत्वामित्यतिप्रसंगात् । न च साधनिकलो द्रष्टांतः संवेदनस्य संवेदनांतरापेक्षायामनव-स्थानादिति तर्कमते घटो घटज्ञानेन भासते घटज्ञानमनुव्यवसा-येनेति संवेदनवत्स्वप्रकाशे दृष्टांतः साधनिकल इति चेन्न ज्ञा-नस्य ज्ञानांतरेण भासनाभावात् साधनिकलः। नन्वात्मनः स्व-प्रकाशत्वेन सिद्धत्वेऽपि ब्रह्मलक्षणाभावात् न ब्रह्मत्वसिद्धिरित्या-शंक्य तल्लक्षणं तत्र योजयित सत्यिमिति । 'सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म-वि' श्रुत्या यद्वस्रणो लक्षणमुक्तं तदात्मिन विद्यते इत्यर्थः॥ २८॥

सत्यतं वाधराहित्यं जगद्वाधैकसाक्षिणः॥ वाधः किंसाक्षिको ब्रूहि न तसाक्षिक इष्यते॥ २९॥

आत्मनः सत्यत्वोपपादनाय तावत्सत्यत्वस्य लक्षणमाह । सं-त्यत्विमिति। बाधगून्यत्वं सत्यत्वं सत्यमबाध्यं बाध्यं मिथ्येति ति इति पूर्वाचार्यं स्कत्वात् । अस्तु प्रकृते किमायातिमत्यत आह जगिदिति। जगतः स्थूलसूक्षमशारीरादिलक्षणस्य यो बाधः सु-तिमूर्च्छासमाधिषु अविद्यमानता तत्साक्षित्वेनैव वर्तमानस्या-तमनो बाधः किंसाक्षिकः कः साक्षी अस्य बाधस्यासौ किंसाक्षि-कः न कोऽपि साक्षी विद्यते इत्यर्थः । असाक्षिकोऽप्यात्मबाधः किं न स्यादित्याशंक्याह नात्वाति । साक्षिरिहतो बाधो नाम्युपगंत-व्योऽन्यथाऽतिप्रसंगादिति भावः ॥ २९॥

अपनीतेषु मूर्तेषु ह्यमूर्ते शिष्यते वियत् ॥ शक्येषु बाधितेष्वंते शिष्यते यत्तदेव तत् ॥ ३०॥

उक्तमर्थं दृष्टांतेन स्पष्टयति। अपनीतेष्विति।मूर्तेषु गृहादिगते-षु घटादिष्वपनीतेषु गृहादिभ्यो निःसारितेषु सत्सु यथापने- तुमशक्यं नभ एवावशिष्यते एवं स्वव्यतिरिक्तेषु मूर्तामूर्तेषु दे-हेंद्रियादिषु निराकर्तुं शक्येषु 'नेतिनेतीति'श्रुल्या निराकतेषु स-त्सु अंते अवसाने सर्वनिराकरणसाक्षित्वेन यो बोधोऽवशिष्यते स एव बाधरहित आत्मेत्यर्थः ॥ ३०॥

सर्वबाधेन किंचिच्चे यन्न किंचित्तदेव तत्॥
भाषा एवात्र भिद्यंते निर्वाधं तावदस्ति हि॥ ३१॥

ननु प्रतीयमानस्य सर्वस्यापि निषेषे किचिन्नाविश्ष्यते अतः कथं शिष्यते यत्तदेव तिद्देवविश्षष्टस्यात्मत्वमुच्यते इति शंकते । सर्वबाधइति । न किंचिदविश्षष्यते इति वदतापि तथा प्रयोगिति-द्वये सर्वाभावविषयं ज्ञानमवश्यमभ्युपेतव्यं अतस्तदेवास्मदिभ-मतात्मस्वरूपिमत्यभिप्रायेण परिहरति यन्निति । न किंचिदिति-शब्देन यच्चैतन्यमुच्यते तदेव तद्वद्वोत्पर्थः। ननु न किंचिदित्यभा-ववाचकेन निकंचिच्छब्देन कथं चैतन्यमुच्यते इत्याशंक्य बाध-साक्षिणोऽवश्यमभ्युपेयत्वादिभधायकशब्देष्वेव विप्रतिपत्तिनीिभ-धेये इति परिहरति भाषेति । अत्र बाधसाक्षिणि प्रत्यगात्मिन भा-षा एव न किंचित्साक्षीत्यादिशब्दा एव भिद्यते निर्वाधं वाधरिह-तं साक्षिचैतन्यं तु विद्यते एवत्यर्थः॥ ३१॥

अत एव श्रुतिर्बाध्यं बाधिता शेषयत्यदः॥
स एष नेति नेत्यात्मेत्यतद्याद्यतिरूपतः॥ ३२॥

उक्तमर्थं श्रुत्याह्रढं करोति । अतएवेति । यतः साक्षिचैतन्यम-बाध्यमत एव 'सएषनेति नेत्यात्मे'ति श्रुतिरतङ्गानृत्तिहृपतोऽना-त्मपदार्थनिराकरणदारेण बाध्यं निराकरणयोग्यं सर्वमनात्मक-वस्तुजातं बाधित्वा निराकत्य अदो निराकर्तुमशक्यं प्रत्यक्स्व-हृपं शेषयत्यवशेषयति ॥ ३२॥

इदं रूपंतु यद्यावतत्यकुं शक्यतेऽखिलम्॥

अशक्यो ह्यनिदंरूपः स आत्मा बाधवर्जितः॥ ३३॥
'नेतिनेतीतिश्रुतिर्बाधयोग्यं बाधित्वा बाधितुमशक्यं अवशेषयतीत्युक्तंतत्र की हशं बाधितुं शक्यं की हशमशक्यिमिति विवक्षायां तदुभयं विभज्य ते दर्शयति। इदंरूपिमिति। इदंरूपिमित्येवं रूपं हश्यत्वेनानुभूयमानं रूपं स्वरूपं यस्य देहादेस्तदिदं रूपं। तुशब्दोऽवधारणे। यद्यावदिति पद्दयं सर्वहश्योपसंग्रहार्थ। एवं च सति
यहृश्यं तदिवळं त्यकुं शक्यत एवेत्यर्थः संपद्यते अनिद्रूपः प्रत्यक्वेनदंतयाऽवगंतुं अयोग्यः साक्षी अशक्यस्त्यकुमित्यर्थः। हीतिनिपातेन प्रसिद्धिद्योतकेन त्यकुः स्वरूपत्वेन त्यागायोग्यतां सूचयति। फळितमाह आत्मेति। यो बाधरिहतः साक्षी स एवात्मा नाहंकारादिर्दश्य इत्यर्थः॥ ३३॥

सिदं ब्रह्मणि सत्यतं ज्ञानतं तु पुरेरितम् ॥ स्वयमेवानुभूतितादित्यादिवचनैः स्फुटम् ॥ ३४॥

भवत्वातमनो बाध्यत्वं प्रकृते किमायातिमत्यत आह । सिद्ध-मिति। ब्रह्मणि ब्रह्मलक्षणे यत्सत्यत्वमिभिहितं तदात्मिनि सिद्धं भ-वतु सत्यत्वं ज्ञानत्वं कथिमत्याकांक्षायां तत्पूर्वमेवोपपादितिमि-त्याह ज्ञानत्विमिति।'स्वयमेवानुभूतित्वादियते नानुभाव्यता'इत्या-दिभिवचनैर्ज्ञानरूपत्वं पूर्वमेव सम्यगभिहितिमित्यर्थः॥ ३४॥

न व्यापिताहेशतों ऽतो नित्यतान्नापि कालतः ॥ न वस्तुतोऽपि सार्वात्म्यादानंत्यं ब्रह्मणि त्रिधा॥३५॥

ननु सत्यत्वज्ञानत्वयोरात्मिनि सिद्धत्वेऽप्यानंत्यं न घटते ब्रह्म-ण्यपि तस्यासिद्धोरित्याशंक्य ब्रह्माणे तावत्तत्साधयाति। न व्यापि-त्वादिति। नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं आकाशवत्सर्वगतश्चनित्यः नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां इदं सर्वं यदयमात्मा सर्वं ह्येत- इह्म ब्रह्मेवेदं सर्वं इत्यादि श्रुतिषु व्यापित्वनित्यत्वसर्वात्मत्वप्र-तिपादनाद्वह्मणिस्वविधमप्यानंत्वं देशकालवस्तुकृतपरिच्छेदराहि-त्यमभ्युपेतव्यामित्यर्थः ॥ ३५ ॥

देशकालान्यवस्तूनां कल्पितलाच्च मायया ॥
न देशादिकतोंऽतोऽस्ति ब्रह्मानंत्यं स्फुटं ततः॥ ३६॥
न केवलं श्रुतितः किंतु युक्तितोऽपीत्याह। देशकालेति।परिच्छेदहेतूनां देशकालान्यवस्तूनां मायया कल्पितत्वाच्च गंधर्वनगरादिभिगंगनस्येव न देशादिभिः कतः पारमार्थिकः परिच्छेदो ब्रह्मणि संभवति यतोऽतो ब्रह्मण्यानंत्यं तावह्यक्तमेव 'तदेतत्सत्यमातमा ब्रह्मीव ब्रह्मात्मैवात्र ह्येवं न विचिकित्स्यमित्यों सत्यमात्मैव
नृतिंहो देवो ब्रह्म भवति अयमात्मा ब्रह्मेत्यादिभिः श्रुतिभिरारमनो ब्रह्माभेदप्रतिपादनात्तस्याप्यानंत्यं सिद्धमिति तात्पर्य॥३६

सत्यं ज्ञानमनंतं यहहा तहस्तु तस्य तत् ॥ ईश्वरतं च जीवत्वमुपाधिद्वयकल्पितम्॥ ३७॥

ननु जहस्य जगतो ब्रह्मण्यारोपितत्वेन ब्रह्मणः परिच्छेदकत्वाभावेऽपि चेतनयोः जीवेश्वरयोः तदसंभवात्तरकतपरिच्छेदवत्वेन आनंत्यं ब्रह्मणो न संगच्छेत इत्याइांक्य तयोरप्यौपाधिकरूपत्वेन पारमार्थिकत्वाभावान्न तयोरपि वास्तवपरिच्छेदहेतुत्वामित्यभिप्रायेणाह । सत्यमिति।यत्सत्यादिरूपं ब्रह्म तदस्तु तदेव पारमार्थिकं तस्य ब्रह्मणो यङ्घोकप्रसिद्धमीश्वरत्वं जीवत्वं च तद्दक्ष्यमाणोपाधिद्दयेन कल्पितं अतः कल्पितत्वादेव जडवज्वीवेश्वरयोरिप तत्परिच्छेदकत्वाभाव इति भावः ॥ ३७॥

शक्तिरस्त्येश्वरी काचित्सर्ववस्तुनियामिका ॥ आनंदमयमारभ्य गूढा सर्वेषु वस्तुषु ॥ ३८॥

किं तदुपाधिद्वयिमत्याकांक्षायां तदुभयं क्रमेण दिदर्शयिषुरा-दावीश्वरोपाधिभूतां शक्तिं निरूपयति। शिक्तिरिति। ऐश्वरी ईश्वरो-पाधितया ईश्वरसंबंधिनी काचित्सदसत्त्वादिभीरूपैर्निर्वकुमशक्या सर्ववस्तुनियामिका सर्वेषामंतर्यामिब्राह्मणोक्तानां प्रथिव्यादीनां नियम्यवस्तूनां नियमनकर्त्रीं शक्तिरित्ति। सा कुत्र तिष्ठति कुतो वा नोपलभ्यते इत्याशंक्याह आनंदेति। आनंदमयादिषु ब्रह्मांडां-तेषु सर्वेषु वस्तुषु गूढा वर्ततेऽतो नोपलभ्यते इत्यर्थः॥ ३८॥

वस्तुधर्मा नियम्येरन् शक्तया नैव यदा तदा॥ अन्योन्यधर्मसांकर्याद्विष्ठवेत जगत्वलु॥ ३९॥

नियमेनानुपलभ्यमानायास्तस्याः असत्त्वमेव किं न स्यादित्याशंक्य जगन्नियमनान्यथानुपपत्त्वा सावश्यमभ्युपेयेत्याह ।
वस्तुधर्मा इति।वस्तूनां प्रथिव्यादीनां काठिन्यद्ववत्वादयो यदा
शक्त्या न व्यवस्थाप्यंते तदा तेषां धर्माणां सांकर्यादिमिश्रणेनैकत्रावस्थानात् जगदिप्रवेत अनियतव्यवहारिवषयतां प्राप्नुयादित्यर्थः। खाल्विति प्रसिद्धिं द्योतयित ॥ ३९॥

विच्छायावेशतः शक्तिश्चेतनेव विभाति सा॥ तच्छक्तयुपाधिसंयोगाद्रह्मैवेश्वरतां व्रजेत्॥ ४०॥

ननु जडाया अस्या जगनियामकलं न युज्यते इत्याशंक्याह । चिच्छायति। सा शक्तिश्चिच्छायावेशतश्चिदाभासप्रवेशाच्चेतन इव चेतनलमापन्ना इव विभाति प्रतीयते अतोऽस्या नियामकलं घटते इत्यर्थः। अस्तु प्रस्तुते किमायातिमत्यत आह । तच्छक्तीति। सा चासौ शक्तिश्चेति कर्मधारयः सैवोपाधिस्तेन संयोगः संबंधस्त-स्माइस्त्रेव सत्यादिछक्षणमीश्चरतां सर्वज्ञत्वादिधर्मयोगितां व्रजेत् प्राप्तुयात्॥ ४०॥

# कोशोपाधिविवक्षायां याति ब्रह्मैव जीवताम् ॥ पिता पितामहश्चेकः पुत्रपेत्रो यथा प्रति॥ ४१ ॥

जीवत्वोपाधिभूतानां कोशानां प्रागेवाभिहितत्वात्तिमित्तकं जीवत्विमदानीमाह। कोशोपाधीति। कोशा एव उपाधिः कोशोपाधिस्तिद्विक्षायां पर्यालोचनायां क्रियमाणायां ब्रह्मेव सत्यादिलक्षणमेव जीवतां जीवव्यवहारविषयतां गच्छित। नन्वेकस्यैव विरुद्धभिद्धययोगित्वं युगपन्न क्षापि दृष्टचरिमत्याशंक्याह पितेति। यथैक एव देवदत्त एकदैव पुत्रं प्रति पिता भवित पोत्रं प्रति तु पितामह एवं ब्रह्मापि कोशोपाधिविवक्षायां जीवो भवित शक्य-पाधिविवक्षायां ईश्वरश्च भवतीत्यर्थः॥ ४९॥

पुत्रादेरविवक्षायां न पिता न पितामहः॥
तद्वन्नेशो नापि जीवः शक्तिकोशाविवक्षणे॥ ४२॥

वस्तुतस्तु जीवत्वमीश्वरत्वं वा ब्रह्मणो नास्तीत्येतत्सदृष्टांत-माह। पुत्रादेरिति॥ ४२॥

य एवं ब्रह्म वेदेष ब्रह्मैव भवति स्वयम् ॥ ब्रह्मणो नास्ति जन्मातः पुनरेष न जायते ॥ ४३ ॥ इति पंचद्र्यां पंचकोशिववेकः॥ ३॥

इदानीमुक्तज्ञानस्य फलमाह।यएविमिति।यः साधनचतुष्टयसं-पन्न एवमुक्तेन प्रकारेण पंचकोशिवविकपुरःसरं ब्रह्म प्रत्यगिन्नं सत्यादिलक्षणं वेद साक्षात्करोति एय स्वयं ब्रह्मेव भवति 'सयोह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति' 'ब्रह्मविदाप्नोति परम्' इत्यादि-श्रुतिभ्यः ततोऽपि किमित्यत आह ब्रह्मणइति 'न जायते भ्रियते वा विपश्चिदि'त्यादिश्चतेः ब्रह्मणस्तावज्जन्म नास्ति अत एव वि- द्दानिप स्वात्मनस्तद्रूपत्वावगमान्नैव जायते न स पुनरावर्तते इ-ति श्रुतेरिति ॥ ४३॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीभारतीतीर्थविद्यारण्य-मुनिवर्यकिंकरेण रामरुष्णारूयविदुषा विरचिता पंचकोश्रविवेक-व्याख्या समाप्ता॥ ३॥॥ ॥ छ॥॥ ॥ छ॥





## ॥श्रीः॥ **पंचदशी।**

#### अथ द्वेतविवेकप्रकरणम्।

श्रीगणेशाय नमः।

ईश्वरेणापि जीवेन सृष्टं हैतं विविच्यते ॥ विवेके सति जीवेन हेयो बंधः स्फुटीभवेत् ॥ १ ॥

अथ दैतिविवेकव्याख्या ॥ नला श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरी ॥ मया दैतिविवेकस्य क्रियते पदयोजना ॥ १ ॥ चिकीर्षितस्य यंथस्य निष्प्रत्यूहपरिपूरणाय अभिलिषितदेवतातत्त्वानुस्मरणलक्षणमंगलमाचरन् अस्य वेदांतप्रकरणत्वाच्छास्त्रीयमेवानुबंधचतुष्टयं सिद्धवत्कत्य यंथारंभं प्रतिजानीते । ईश्वरेणेति । ईश्वरेण कारणोपाधिकेनांतर्यामिणा जीवेनापि कार्योपाधिकेनाहंप्रत्ययिना च मृष्टमुत्पादितं दैतं जगिद्धविच्यते विभन्य प्रदर्शते
अस्य दैतिविवेचनस्य काकदंतपरीक्षाविच्यते विभन्य प्रदर्शते
विवेकइति । विवेके सित जीवेश्वरसृष्टयोद्धैतयोर्विवेचने कते सित
जीवेन पूर्वीकेन हेयः परित्याच्यो बंधो बंधहेर्नुर्देतं स्फुटीभवेतस्पष्टतां गच्छेत् एतावज्ञीवेन हेयमिति निश्चीयते इत्यर्थः ॥ १ ॥

मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम् ॥ स मायी सृजतीत्याहुः श्वेताश्वतरशाखिनः॥ २॥

नन्वदृष्टद्वारा जीवानामेव जगद्वेतुत्वं वादिनो वर्णयंति अतः क-थमीश्वरसृष्टत्वमुच्यते जगतइत्याशंक्य बहुश्रुतिविरोधान्नेदं चो-द्यमुत्थापियतुमहिति इत्यभिन्नेत्य श्वेताश्वतरवाक्यं तावदर्थतः पठित । मायां विति । मायोपाधिकमीश्वरं प्रस्तुत्यास्मान्मायी सृ जते विश्वमेतिदिति तस्यैवेश्वरस्य जगत्स्रष्टृत्वं श्वेताश्वतरशाखि-नोवर्णयंतीत्यर्थः ॥ २ ॥

आत्मा वा इदमयेऽभूत्स ईक्षत सृजाइति॥ संकल्पेनासृजङ्कोकान्स एतानिति बव्हृचाः॥३॥

ऐतरेयोपनिषद्दाक्यमर्थतोऽनुसंक्रामित । आत्मेति । 'आत्मा वा इदमेक एवाय आसीन्नान्यितंकचनिषदस ईक्षत लोका नुसृजाइ-ति स इमान्लोकानसृजते'त्यनेन वाक्येनाद्दितीयस्य परमात्मन एव जगत्स्रषृत्वं बव्हृचा ऋक्शाखाध्यायिन आहुरित्यर्थः ॥ ३॥

खं वाय्विम्न लोट्योषध्यन्नदेहाः क्रमादमी॥ संभूता ब्रह्मणस्तस्मादेतस्मादात्मनोऽखिलाः॥ ४॥

ईश्वरस्य जगत्कारणत्वे तैतिरीयश्रुतिरिष प्रमाणिमत्यभिप्रेत्य तद्वाक्यमर्थतः पठित द्वाभ्यां। खिमिति॥ ४॥

बहुस्यामहमेवातः प्रजायेयेति कामतः॥

तपस्त ह्वाऽसृजत्सर्वे जगदित्याह तितिरिः ॥ ५॥
सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्मेत्यपक्रम्य 'तस्माद्वा एतस्मादातमन आकाशःसंभूतः'इत्यादिना'अन्नात्पुरुष'इत्यंतेन वाक्येन गुहाहितत्वेन प्रत्यगिनन्नाद्वद्यण आकाशादिदेहपर्यतं जगदुत्पन्नमित्यभिधायोपरिष्टादिष 'सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेयेति स तपोऽतप्यत स
तपस्तप्ता इदं सर्वमसृजत यदिदंकिंचने'ति वाक्येन तस्यैव ब्रह्मणो जगत्सर्जनेच्छापूर्वकपर्याछोचनेन जगत्स्रष्टृत्वं तितिरिराहत्यर्थः॥ ५॥

इदमये सदेवासी इहुत्वाय तदेक्षत ॥ तेजोऽवन्नांडजादीनि ससर्जेति च सामगाः ॥ ६॥ छांदोग्येऽपि ब्रह्मण एव जगत्स्रष्टृत्वं श्रुतिमित्याह । इदिमिति । 'संदव सोम्येदमय आसीदेकमेवादितीय'मिति सदूपमितियां ब्रह्मोपक-म्य 'तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेयेतितत्तेजोऽसृजते त्यादिना तस्यैवे-क्षणपूर्वकं तेजोऽबन्नस्रष्टृत्वमिधाय तेषां खटवेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवंत्यांडजं जीवजमुद्धिजामित्यादिना अंडजादिशरीर-निर्मातृत्वं च सामगा वर्णयंतीत्यर्थः ॥ ६ ॥

विस्फुिंगा यथा वन्हेर्जायंते ऽक्षरतस्तथा ॥ विविधाश्चिज्जडा भावा इत्याथर्वणिका श्रुतिः ॥ ७॥

मुंडकोपनिषद्यपि 'तदेतत्सत्यं यथा सुदीप्तात्पावकाहिस्फुछिं-गाः सहस्रशः प्रभवंते सरूपास्तथा अक्षराद्विविधाः सोम्य भावाः प्रजायंते तत्र चैवापि यंती त्यक्षरशब्दवाच्याद्वद्यणो जगदुत्पतिः श्रूयते इत्याह विस्फुछिंगा इति ॥ ७ ॥

जगद्वयाकृतं पूर्वमासीह्याक्रियताधुना॥
दश्याभ्यां नामरूपाभ्यां विराडादिषु ते स्फुटे॥८॥
विराण्मनुनेरा गावः खराश्वाजावयस्तथा॥
पिपीलिकाविधदंद्रिमिति वाजसनेयिनः॥९॥

एवं बृहदारण्यकेऽप्यव्याकृतशब्दवाच्याद्रह्मणो नामरूपात्म-कं जगदुत्पन्निति श्रुतिमत्याह द्वाभ्यां। जगदिति। तिद्वेदं तर्ह्यव्या-कृतमासीत्रन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियतासौनामायिमदंरूप इति वाक्येन सृष्टेः पुरा स्पष्टनामरूपत्वेनाव्याकृतशब्दवाच्यान्मायो-पाधिकाद्रह्मणो नामरूपस्पष्टीकरणळक्षणा सृष्टिरुक्ता तयोनीम रूपयोर्विराडादिषु स्थूळकार्येषु स्पष्टता च 'तदिदमप्यतार्हें नाम-रूपाभ्यामेव व्याक्रियतेऽसौनामायिमदंरूप' इति वाक्येनाभिहि-ता ते च विराडादय 'आत्मैवेदमयआसीत्पुरुषविध' इत्यादिना 'एवमेव यदिदं किंच मिथुनमापिपीलिकाभ्यस्तत्सर्वमसृजते'त्यते-न दर्शिता इत्यर्थः ॥८॥९॥

कृत्वा रूपांतरं जैवं देहे प्राविशदीश्वरः॥

इति ताः श्रुतयः प्राहुर्जीवत्वं प्राणधारणात् ॥ १०॥ उदाहताभिः श्रुतिभिः दैतसृष्ट्यभिधानानंतरं ब्रह्मणो जीवरूपे-ण तत्रप्रवेशोऽप्यभिहित।इत्याह कृत्वेति ।श्रुतयः जैवं जीवसंबंधि-रूपांतरं अविकियब्रह्मणो विलक्षणं विकारिरूपिमत्यर्थः । देहे दे-हजाते जीवत्वं कृत इत्यत आह । जीवत्विभिति । प्राणादीनां स्वामित्वेन प्रेरकत्वं प्राणधारणं तस्माज्जेवं रूपं कृत्वा प्राविशदि-त्युक्तम् ॥ १०॥

चैतन्यं यद्धिष्ठानं लिंगदेहश्च यः पुनः॥
चिच्छाया लिंगदेहस्था तत्संघो जीव उच्यते॥११॥
किं तदित्यपेक्षायामाह।चैतन्यमिति।यद्धिष्ठानं लिंगदेहकल्पनाधारभूतं यच्चेतन्यमिति यश्च तत्र कल्पितो लिंगदेहो यश्च तस्मिन् लिंगदेहे वर्तमानश्चिदाभासस्तत्संघस्तेषां त्रयाणां समूहो
जीवशब्देनोच्यते इत्यर्थः॥११॥

माहेश्वरी तु माया या तस्या निर्माणशक्तिवत्॥ विद्यते मोहशक्तिश्च तं जीवं मोह्यत्यसौ॥ १२॥

नन्वीश्वरस्येव जीवरूपेण प्रविष्ठते तस्याज्ञत्वदुः खित्वादिवि-रुद्धधर्मवत्त्वं कुत इत्याशंक्याह। माहेश्वरी त्विति। माहेश्वरी मायि-नं तु महेश्वर'मिति श्रुत्युक्ता महेश्वरसंबंधिनी या मायाऽस्ति तस्या निर्माणशक्तिवज्ञगत्सर्जनसामर्थ्यवन्मोहशक्तिश्च मोहनसामर्थ्य-मध्यस्ति 'तदेतज्जडं मोहात्मक'मितिश्रुतेः। ततः किमित्यत आह। तंजीविमिति। असौ मोहनशक्तिस्तं पूर्वोकं जीवं मोहयति चिदा-नंदादिस्वरूपज्ञानरहितं करोति॥ १२॥ मोहादनीशतां प्राप्य मझो वपुषि शोचित ॥ ईशसृष्टिमदं दैतं सर्वमुक्तं समासतः॥ १३॥

ततोऽपि किमित्यत आह। मोहादिति। मोहात्पूर्वीकादनीशता-मिष्टानिष्ठप्राप्तिपरिहारथोरसामर्थ्य प्राप्य वपुषि निमग्नः शरीरे तादात्म्याभिमानं गतः शोचित दुःखित्वाद्यभिमानं करोति 'स-माने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचित मुद्यमान' इति श्रुते-रित्यर्थः। वक्ष्यमाणसांकर्यपरिहाराय वृत्तं निगमयित। ईशिति। समा-सतः संक्षेपेणेत्यर्थः ॥ १३॥

सतान्नवाह्मणे हैतं जीवसृष्टं प्रपंचितम्॥ अन्नानि सत्रज्ञानेन कर्मणाऽजनयित्वता॥ १४॥

ननु जीवस्य दैतस्रष्टृत्वे किं मानमित्याशंक्याह।सप्तान्नेति। क-थं तत्र प्रपंचितमित्याशंक्य सप्तान्नशब्दवाच्यदैतसृष्टिप्रतिपादकं 'यत्सप्तान्नानि मेधया तपसाऽजनयत्पिते'ति वाक्यमर्थतः संग्रह्णा-ति।अन्नानीति। पिता स्वाद्यष्टदारा जगदुत्पादनेन सर्वछोकपाछको जीव इत्यर्थः॥ ११॥

मर्त्यान्नमेकं देवान्ने हे पश्वनं चतुर्थकम्॥ अन्यज्ञितयमात्मार्थमन्नानां विनियोजनम्॥ १५॥

नन्वन्नसप्तकसर्जनं किमर्थमित्याशंक्य तद्दिनियोगोऽपि'एकम-स्य साधारणं देदेवानभाजयत् त्रीण्यात्मनेऽकुरुत पशुभ्य एकं प्रायच्छदि' ति वाक्येनोक्त इत्याह।मर्त्यान्नमिति। विनियोजनमुक्त-मिति शेषः॥ १५॥

ब्रीह्यादिकं दर्शपूर्णमासौ क्षीरं तथा मनः॥ वाक् प्राणश्चेति सप्तलमन्नानामवगम्यताम्॥ १६॥ तानि च सप्तान्नानि'एकमस्य साधारणमितीदमेवास्य तत्सा- धारणमन्नं यदिदमद्यते' इत्यादिना 'अयमात्मा वाङ्मयो मनो-मयः प्राणमय इत्यंतेन वाक्यसंदर्भेणेषदूनकंडिकाद्वयरूपेण दिशे तानीत्याह । ब्रीह्यादिकामिति ॥ १६ ॥

ईशेन यद्यप्येतानि निर्मितानि स्वरूपतः॥ तथापि ज्ञानकर्मभ्यां जोवोऽकार्षीतदन्नताम्॥१७॥

ननूक्तसप्तानां जगदंतःपातित्वेन ईश्वरिनिर्मितत्वात् जी-विनि मितत्वाभिधानमयुक्तमित्याशंक्य तत्स्वरूपस्येश्वरिनिर्मि-तत्वेऽपि भोग्यत्वाकारस्य जीवनिर्मितत्वान्मैवमित्याह । ईशे-नेति । ज्ञानकर्मभ्यां ज्ञानं विहितं प्रतिषिद्धं च देवतापरयोषि-दादिविषयध्यानं कर्म च विहितं यज्ञादिरूपं प्रतिषिद्धं हिंसादिरू-पंताभ्यामित्यर्थः तदन्नतां तेषां ब्रीह्यादिप्राणांतानां स्वभोगो-पकरणत्विमत्यर्थः ॥ ९७॥

ईशकार्यं जीवभाग्यं जगह्यभ्यां समन्वितम् ॥ पितृजन्या भर्तभाग्या यथा योषित्रथेष्यताम् ॥ १८॥

किमुक्तं भवतीति तत्राह । ईशकार्यमिति। जगरसप्तान्नत्वेन उ-कं ब्रीद्यादिरूपं ईशकार्यत्वेन जीवभोग्यत्वेन च द्राभ्यां संबद्ध-मित्यर्थः । एकस्योभयसंबंधे दृष्टांतमाह पितृजन्येति ॥ १८॥

मायाद्यत्यात्मको ही शसंकल्पः साधनं जनौ॥
मनोद्यत्यात्मको जीवसंकल्पो भोगसाधनम्॥१९॥
ईशजीवयोर्जगत्सर्जने किं साधनमित्यत आह। मायेति॥१९॥
ईशनिर्मितमण्यादौ वस्तुन्येकविधे स्थिते॥
भोकृधीद्यत्तिनानात्वात्तद्रोगो बहुधेष्यते॥ २०॥
नन्वीशसृष्टवस्तु स्वरूपातिरिको भोग्यत्वाकार एव नास्ति को
जीवेन मृजते इत्याशंक्याह। ईशनिर्मितेति। एकसिन्नेव विषये

बहुविधोपभोग उपलभ्यमानस्तत्प्रयोजकं भोग्याकारभेदं गमय-तीत्यर्थः॥ २०॥

हण्यत्येको मणि छब्धा ऋध्यत्यन्यो ह्यछाभतः॥
पश्यत्येव विरक्तोऽत्र न हण्यति न कुण्यति॥२१॥

ननु सित भोगभेदे भोग्यभेदः कल्प्येत स एव नास्तीत्याइं-क्य दृश्यमानत्वान्मैविमत्याह। हृष्यतीति। एको मण्यर्थी तं छ-ब्ध्वा हृष्यति अन्यस्तथाविधस्तदलाभात् कुध्यति अत्र मणौ विषये विरक्तस्तु तं मणिं पश्यत्येव लाभालाभनिमिनौ हर्षको-धौ न प्राप्नोतीत्यर्थः॥ २१॥

त्रियोऽत्रिय उपेक्ष्यश्चेत्याकारा मणिगास्त्रयः॥ सृष्टा जीवैरीशसृष्टं रूपं साधारणं त्रिषु॥ २२॥

के ते भोगभेदोपरका जीवसृष्टा आकारभेदा इत्यत आह । प्रि-य इति । मणिनिष्ठाः प्रियत्वाप्रियत्वोपेक्ष्यत्वलक्षणा आकारभेदा जीवैः सृष्टास्त्रिष्वपि साधारणमनुस्यूतं यन्मणिरूपं तदीश्वरिन-र्मितमित्यर्थः॥ २२॥

भार्या रनुवा ननांदा च याता मातेत्यनेकधा ॥ प्रतियोगिधिया योषिद्भिद्यते न स्वरूपतः ॥ २३॥

उक्तं जीवसृष्टाकारभेदमुदाहरणांतरेण स्पष्टयति। भार्येति। न-नांदा भर्तभगिनी याता देवरपत्नी प्रतियोगिधिया भर्तृश्वशुरा-दिलक्षणप्रतियोगिगोचरया बुद्ध्या तत्तदपेक्षयेत्यर्थः॥ २३॥

ननु ज्ञानानि भिद्यंतामाकारस्तु न भिद्यते ॥ योषिद्वपुष्यतिशयो न दृष्टो जोवनिर्मितः॥ २४॥ ननु योषिद्विषयाणि भार्यास्नुषेत्यादिज्ञानान्येव भिन्नान्युपछ- भ्यंते न तु तिद्वषयभूताया योषितः स्वरूपे भेदो दृश्यते अतः प्र-तियोगिधिया योषिद्भियते इत्युक्तमयुक्तमिति शंकते। निविति॥२४

मैवं मांसमयी योषित्काचिद्रन्या मनोमयी॥
मांसमय्या अभेदेऽपि भिद्यते हि मनोमयी॥ २५॥

ज्ञानवैलक्षण्यस्य ज्ञेयवैलक्षण्याविनाभूतत्वात् ज्ञेयाकारभेदेां-गीकर्तव्य एवेत्याशयेन परिहरति मैविमिति ॥ २५॥

> भ्रांतिस्वप्नमनोराज्यस्मृतिष्वस्तु मनोमयम्॥ जायन्मानेन मेयस्य न मनोमयतेति चेत्॥ २६॥

ननु भ्रांत्यादिस्थले बाह्यविषयाभावात् तत्रत्यं वस्तु मनोम-यमस्तु प्रमितिस्थले तु तदनुपपन्नं बाह्यवस्तुनः सत्त्वादिति शंक-ते। भ्रांतीति। मानेन प्रत्यक्षादिप्रमाणेन मेयस्य प्रमेयस्येत्यर्थः २६

बाढं माने तु मेचेन योगात्स्याद्विषयाकृतिः॥ भाष्यवार्तिककाराभ्यामयमर्थे उदीरितः॥ २७॥

प्रिमितिस्थले बाह्यं विषयसत्त्वमंगीकरोति। बाढिमिति। कथं त-हिं तिद्वषयस्य मनोमयत्वमुच्यते इत्यत आह। मानेत्विति। माने विषयाकृतिस्तु तस्य मेयेन योगात्संबंधारस्यात्। निवदं स्वकपो-लकल्पितमित्याइंक्याह। भाष्येति॥ २७॥

मूपासिकं यथा तामं तन्निमं जायते तथा॥ रूपादीन व्याप्नविचित्तं तन्निमं दश्यते धुवम्॥२८॥

तत्र तावद्राष्यकारवचनमुदाहरति। मूषेति। यथा द्वृतं ताम्रं मू-षायां सिक्तं सत्तिभं जायते तत्समानाकारवद्भवति तथा रूपा-दीन् विषयान् व्याप्नुवद्विषयीकुर्विचितं ध्रुवमवश्यं तन्निभं दृश्यते उपलभ्यते इत्यर्थः॥ २८॥ व्यंजको वा यथाऽऽलोको व्यंग्यस्याकारतामियात्॥ सर्वार्थव्यंजकलादीरर्थाकारा प्रहर्यते॥२९॥

ननु ताम्रादेरिमसंपर्काहुतस्य मूपानिषिक्तस्य कठिनमूपाभिघातेन शैत्यापनौ मूपाकारापनाविष बुद्धरमूर्तायास्ताम्रादिविळक्षणाया विषयव्याप्ताविष कुतस्तदाकारापनिरित्याशंक्य दृष्टांतांतरमाह। व्यंजकइति।यथा वा व्यंजकः प्रकाशक आलोक आतपादिव्यंग्यस्य प्रकाश्यस्य घटादेराकारतामाकारवन्तामियात्प्राप्नुयादेवं धीरिष सर्वार्थस्य व्यंजकत्वात् सकलपदार्थप्रकाशकत्वात् अर्थाकारा अर्थस्याकार इव आकारो यस्याः सा तथा प्रदृश्यते प्रकर्वेणोपलभ्यते इत्यर्थः ॥ २९ ॥

मातुर्मानाभिनिष्पत्तिर्निष्पत्नं मेयमेति तत्॥ मेयाभिसंगतं तच्च मेयाभतं प्रपद्यते॥ ३०॥

इदानीं वार्तिककारवचनमाह।मातुरिति। मातुः साधिष्ठानबु-द्धिस्थचिदाभासरूपात्प्रमातुः मानाभिनिष्पत्तिः मानस्य साभा-सांतःकारणवृत्तिरूपस्य अभिनिष्पत्तिरुत्पत्तिः भवतीति शेषः नि-ष्पन्नमुत्पन्नं तन्माने मेयं घटादिरूपमेति प्राप्नोति किंच तन्मानं मेयाभिसंगतं प्रमेयेण संबद्धं सन्मेयाभत्वं मेयस्याभेवाभा यस्य तन्मेयाभं तस्य भावस्तत्त्वं मेयसमानाकारतां प्रपद्यते प्राप्नोती त्यर्थः॥ ३०॥

सत्येवं विषयो हो स्तो घटो मृन्मयधीमयो॥ मृन्मयो मानमेयः स्यात्साक्षिभास्यस्तु धीमयः॥३१॥

भवत्वेवं प्रकृते किमायात्तमित्यतआह। सत्येविमिति। ननु मृनमयघटस्येव मनोमयघटस्य तेनैव मनसा यहीतुमशक्यत्वात्
याहकांतराभावाचासिद्धिरेव इत्याशंक्य याहकांतराभावो ऽसिद्ध

इत्याह । मृन्मयइति । यथा मृन्मयो मानमेयः तथा धीमयः सा-

अन्वयव्यतिरेकाभ्यां धीमयो जीववंधकृत् ॥ सत्यस्मिन् सुखदुःखं स्तस्तिस्मिन्नसित न द्वयम्॥३२॥ भवत्वेवं दिविधं देतं अत्र कस्य हेयत्वं कस्य वा नेति न ज्ञा-यते इत्याशंक्य जीवसृष्टस्यैव हेयत्विमित्यभिन्नेत्य तस्य बंधहेतुत्वं दर्शयति। अन्वयेति। अन्वयव्यतिरेकावेव दर्शयति। सत्यस्मिन्निति। अस्मिञ्जीवसृष्टे मानसप्रपंचे सित विद्यमाने सुखदुःखं स्तो भवतः असति तु तस्मिन्न द्वयं मुखं दुःखं च नास्तीत्यर्थः॥ ३२॥

असत्यिप च बाह्यार्थे स्वप्नादों बध्यते नरः॥
समाधिसुितमूच्छांसु सत्यप्यस्मिन्न बध्यते॥ ३३॥
ननूकान्ववयव्यतिरेको वाह्यार्थविषयो किं न स्वातामित्यत आह। असतीति। नरो मनुष्य एतदुपलक्षणमन्येषामिष स्वप्नादो स्वप्नसमृत्यादिकाले बाह्यार्थेऽनुकूले योषिदादो प्रतिकूले व्याद्यादो च पारमार्थिके विषयेऽसत्यिप अविद्यमानेऽपि बध्यते सुखदुःखा-भ्यां युज्यते समाध्यादिषु तु अस्मिन्बाह्यार्थे सत्यिप न बध्यते न सुखदुःखादिभाग् भवति अतस्तदिषयावन्वयव्यतिरेको न स्त इत्यर्थः॥ ३३॥

दूरदेशं गते पुत्रे जीवत्येवात्र तिपता ॥ वित्रलंभकवाक्येन मृतं मला प्ररोदिति ॥ ३४॥ मनोमयप्रपंचस्य बंधकत्वेनान्वयव्यतिरेकावुदाहरणेन स्पष्ट-यति। दूरदेशमिति।देशांतरं प्राप्ते पुत्रे तत्र जीवत्येव सत्यत्र स्वगृहे स्थितः तस्य पिता विप्रलंभकस्य मिथ्यावचनैः परवंचकस्य त्व-त्पुत्रो मृत इत्येवंरूपेण वाक्येन स्वपुत्रं मृतं कल्पयित्वा प्रकर्षेण रोदनं करोति॥ ३४॥ स्तेऽपि तस्मिन्वार्तायामश्रुतायां न रोदिति॥ अतः सर्वस्य जीवस्य वंधकृत्मानसं जगत्॥ ३५॥ तस्मिन्नेव पुत्रे तत्रैव सृतेऽपि तन्मृतिवार्तायामश्रुतायां सत्यां न रोदनं करोति। फलितमाह। अत इति॥ ३५॥

विज्ञानवादो बाह्यार्थवैयर्थ्यात्स्यादिहेति चेत् ॥
न हद्याकारमाधातुं बाह्यस्यापेक्षितत्वतः ॥ ३६ ॥

धीमयस्यैव जगतो बंधहेतुत्वांगीकारे वाह्यार्थापळापादपति-द्धांतापातः स्यादिति शंकते। विज्ञानेति। परिहरति यद्यपि मानस-प्रपंचस्यैव बंधहेतुत्वं तथापि तद्वेतुत्वेन वाह्यार्थस्यापि स्वीकारा-स्न विज्ञानवाद प्रसंग इति भावः॥ ३६॥

वैयर्थमस्तु वा बाह्यं न वारियतुमीइमहे ॥ प्रयोजनमपेक्षंते न मानानीति हि स्थितिः ॥ ३७॥

ननु न हृद्याकारसमर्पणाय बाह्यपदार्थोऽपेक्षणीयः पूर्वपूर्वमा-नसप्रपंचसंस्कारस्य एवोत्तरोत्तरमानसप्रपंचहेतुत्वोपपत्तरित्याञ्चं-क्य प्रौढवादेन तदंगीकरोति । वैयर्थ्यमिति । ति विज्ञानवादात्को भेद इत्यत आहाबाह्यमिति । विज्ञानवादिनो बाह्यार्थमेवापल्लपंति वयं न तथेत्ययमेव भेद इत्यर्थः । प्रयोजनज्ञून्यत्वाद्भ्युपगमोऽप्य-युक्त एवेत्याञ्चंक्याह । प्रयोजनिमिति । मानाधाना वस्तुसिद्धिः न प्रयोजनाधीना मानसिद्धस्य प्रयोजनशून्यत्वमात्रेणासत्त्वस्य लौ-किकैर्वादिभिर्वाऽनभ्युपगमादिति भावः ॥ ३७॥

बंधश्चेन्मानसद्वेतं तद्वोरोधेन शाम्यति ॥ अभ्यसेद्योगमेवातो ब्रह्मज्ञानेन किं वद् ॥ ३८॥ मानसद्वेतस्येव बंधहेतुले तस्य मनोनिरोधात्मकयोगेनैव नि- वृत्तिसंभवाद्वह्मज्ञानस्य बंधनिवर्तकत्वाभ्युपगमो विरुध्येतेति शं-कते। बंधश्चेदिति ॥ ३८॥

तात्कालिकद्वेतशांतावण्यागामिजनिक्षयः॥
ब्रह्मज्ञानं विना न स्यादिति वेदांतिडिंडिमः॥ ३९॥
योगन किं देतोपशमस्तात्कालिक उच्यते आत्यंतिको वेति
विकल्पाद्यमंगीकत्य द्वितीयं दूषयति। तात्कालिकेति। 'ज्ञात्वा देवं
मुच्यते सर्वपाशौर्जात्वा शिवं शांतिमत्यंतमेति' 'यदा चर्मवदाकाशं
वेष्टियिष्यंति मानवाः तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यांतो भविष्यती'त्यादिश्रुतिष्वन्वयव्यतिरेकाभ्यां ब्रह्मज्ञानादेव बंधनिवृत्तिरिक्षधीयते इति भावः॥ ३९॥

अनिरुत्तेऽपीशसृष्टे हैते तस्य मुषात्मताम् ॥ बुद्धा ब्राह्मद्वयं बोद्धं शक्यं वस्तैक्यवादिनः ॥ ४०॥

ननु बाह्यदैतिनवारणमंतरेणादितीयब्रह्मज्ञानमेव नोदीयादि-त्याशंक्य तित्रवारणाभावेऽपि तस्य मिथ्यात्वज्ञानादेव पारमा-र्थिकमदैतं बोद्धं शक्यते इत्याह । अनिवृत्तेपीति ॥ ४०॥

प्रलये तन्निरतौ तु गुरुशास्त्रायभावतः॥

विरोधिद्वैताभावेऽपि न शक्यं बोद्धमद्वयम् ॥ ४१ ॥

न हैतमृषात्वज्ञानमहैतज्ञानप्रयोजकमपि तु तिन्नवारणमेवे-त्यिभिनिवेशमानं प्रत्याह। प्रलयइति। प्रलये प्रलयावस्थायां तिन्न- वृत्तौ तु तस्य हैतस्य निवृत्तौ सत्यां तु विरोधिहैताभावेऽप्यहैतज्ञा- निवरोधित्वेन भवदिभमतस्य हैतस्य निवारणे सत्यपि गुरुशा- स्वायभावतः गुरुशास्त्रादिरूपस्य ज्ञानसाधनस्याभावाहेतोरद्वयं व- स्तु बोहुं शक्यं न भवति अतस्तिन्नवारणप्रयोजकिमितिभावः ४१

अबाधकं साधकं च द्वैतमीश्वरनिर्मितम्॥

अपनेतुमशक्यं चेत्यास्तां तिद्वष्यते कृतः ॥ ४२ ॥
तथापि सित दैते कथमदैतज्ञानित्याशंक्याह। अवाधकिमिति।
ईश्वरिनिर्मितं दैतमबाधकं तन्मृषात्वज्ञानेनैवादैतज्ञानोत्पत्ते कर्कत्वात्साधकं च गुरुशास्त्रादिरूपस्य तस्य ज्ञानसाधनत्वादाकाशादिरूपदेतमस्माभिरपनेतुमशक्यं चेति हेतोस्तद्वैतमास्तां कुतः कारणाद्दिष्यते इत्यर्थः ॥ ४२ ॥

जीवहैतं तु शास्त्रीयमशास्त्रीयमिति हिधा ॥ उपाददीत शास्त्रीयमातत्त्वस्याववोधनात् ॥ ४३॥

इदानीं जीवसृष्टद्वैतं विभजते। जीवेति। किं तिद्वविधमिप सदा हैयमेव नेत्याह । उपाददीतेति। आतत्त्वस्य अवबोधनात् तत्त्व-स्यावबोधनपर्यतिमित्यर्थः॥ ४३॥

आत्मब्रह्मविचारारूयं शास्त्रोयं मानसं जगत्॥ बुद्धे तत्त्वे तच्च हेयमिति श्रुत्यनुशासनम्॥ ४४॥

किं तच्छास्त्रीयं द्वेतिमत्याकांक्षायामाह। आत्मेति। प्रत्ययूपस्य ब्रह्मणो विचाराख्यं यच्छ्रवणादिकं तच्छास्त्रीयं मानसं जगदित्यर्थः। नन्वातत्त्वस्यावबोधनादित्युक्तमनुपपन्नं आसुप्तेरामृतेः कालं नये-द्वेदांतिचंतये'त्युक्तत्वादित्याद्यांक्याह। बुद्धे इति। तत्त्वे ब्रह्मात्मैक्य-लक्षणे वुद्धे साक्षात्कते सतीत्यर्थः तह्यासुप्तेरिति वाक्यस्य का गतिरिति चेत् 'दयान्नावसरं किंचित्कामादीनांमनागपी'ति पूर्वार्धे कामाद्यवसरप्रदानस्य निषद्धत्वात्तत्परतैवेति वदामः अतो न काऽप्यनुपपत्तिरिति भावः॥ १४॥

शास्त्राण्यधीत्य मेधावी अभ्यस्य च पुनः पुनः ॥ परमं ब्रह्म विज्ञाय उल्कावत्तान्यथोत्सृजेत् ॥ ४५॥ यंथमभ्यस्य मेधावी ज्ञानविज्ञानतत्परः॥ पलालिमव धान्यार्थीं त्यजेद् यंयमशेषतः॥ ४६॥
तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः॥
नानुध्यायाद्वहू राब्दान्वाचो विग्लापनं हि तत्॥४७॥
तत्त्वबोधोत्तरकालं तद्वेयत्वप्रतिपादनपराः श्रुतीरुदाहरति ।
ज्ञास्त्राणीत्यारभ्य॥ ४५॥ ४६॥ ४७॥

तमेवैकं विजानीय ह्यन्या वाचो विमुंचथ ॥
यच्छेद्राङ्मनसी प्राज्ञ इत्याद्याः श्रुतयः स्फुटाः ॥ ४८॥
'तमेवैकं विजानीये'त्यनेन 'तमेवैकंजानय आत्मानमन्या वाचो विमुंचय अमृतस्येष सेतुरि'ति श्रुतिरर्थतः पठितेति ॥ ४८॥
अशास्त्रोयमपि द्वैतं तीव्रं मंदमिति द्विधा ॥
कामक्रोधादिकं तोव्रं मनोराज्यं तथेतरत् ॥ ४९॥
अशास्त्रीयस्यापि द्वैतस्यावांतरभेदमाह। अशास्त्रीयमिति।द्विधा
द्विविधमपि क्रमेणोदाहरति। कामेति। इतरत् मंदमित्यर्थः॥४९॥

उभयं तत्त्वबोधात् प्राङ्निवार्यं बोधसिद्धये॥ शमः समाहिततं च साधनेषु श्रुतं यतः॥ ५०॥

किमनयोः शास्त्रीयद्वैतस्येव तत्त्वबोधोत्तरकालमेव हेयत्वं ने-त्याह । उभयमिति । प्राङ्मिवारणं किमर्थमित्यत आह । बोधिसिद्धये इति । तत्र लिंगमाह । शमइति । यतस्तत्त्वबोधात्प्राक् तयोर्हेयत्वं तत एव नित्यानित्यवस्तुविवेकादिब्रह्मज्ञानसाधनेषु मध्ये शांतः समाहित इति पदाभ्यां शांतिसमाधी श्रूयेते इत्यर्थः ॥ ५०॥

बोधादृध्यं च तद्धयं जीवन्मुक्तिप्रसिद्धये ॥ कामादिक्केशबंधेन युक्तस्य न हि मुक्तता ॥ ५१॥ ननु'तत्त्वबोधात्प्राङ्निवार्य'मित्यभिधानादुत्तरकालमस्य स्वीन कार्यता स्यादित्याशंक्याह। बोधादिति। उक्तमर्थं व्यतिरेकमुखेन द्रढयति। कामादीति। कामादिरूपो यः क्केशः स एव बंधः तेन युक्तस्य बद्धस्य मुक्तता जीवन्मुक्तलं नहि नास्त्येवेत्यर्थः॥ ५९॥

जीवन्मुक्तिरियं मा भूज्जन्माभावे वहंकृती ॥ तर्हि जन्मापि ते ऽस्वेव स्वर्गमात्रात्कृती भवान्॥५२॥

ननु जन्मादिसंसारादुदिग्नस्यात्यंतिकपुरुषार्थरूपया विदेहमुक्तयेवाळं किमनया आपातिकया जीवन्मुक्तयेति शंकते। जीवनमुक्तिरिति। ऐहिकभोगनिवृत्तिभयाज्ञीवन्मुक्तित्यांगे आमुष्मिकभोगनिवृत्तिभयात् विदेहमुक्तिरिप त्याज्या स्यादिति प्रतिबंद्याः
परिहरित । तहीति ॥ ५२॥

क्षयातिशयदोषेण स्वर्गो हेयो यदा तदा ॥ स्वयं दोषतमात्माऽयं कामादिः किं न हीयते ॥ ५३॥

प्रतिबंदी मोचनं शंकते। क्षयेति। दोषयुक्तत्वेन स्वर्गादेस्त्याज्य-त्वं सकलपुरुषार्थविघातकत्वेनातीव दोषरूपस्य कामादेः सुतरां त्याज्यत्विमित्याह । तदेति॥ ५३॥

तत्त्वं बुद्धाऽपि कामादीन्निःशेषं न जहासि चेत् ॥ यथेष्टाचरणं ते स्यात्कर्मशास्त्रातिलंघिनः ॥ ५४ ॥

ननु वैराग्यादिसंपादनेनात्यंतानर्थहेतोः कामादेस्त्यक्तत्वादै-हिकभोगमात्रोपयोगिकामाद्यभ्युपगमे को दोष इत्याइंक्याह। त-त्त्वमिति। तत्त्ववित्त्वाभिमानेन विधिनिषेधशास्त्रमितिकस्य कामा-द्यधीनत्या वर्तमानस्य तव यथेष्टाचरणं स्यादित्यर्थः॥ ५४॥

बुद्धाद्वैतस्वतत्त्वस्य यथेष्टाचरणं यदि ॥ शुनां तत्त्वदृशां चैव को भेदो ऽशुचिभक्षणे॥ ५५॥ अस्तु को दोष इत्याशंक्य तदिन ष्टत्वप्रतिपादनपरं सुरेश्वरा-चार्यवचन मुदाहराते। बुद्धाद्वेताति ।बुद्धमद्वैतस्वतत्त्वमद्वैतस्वरूपं ब्र-ह्म येन स बुद्धाद्वेतस्वतत्त्वस्तत्त्ववित् तस्य यथेष्टाचरणं यदि स्यात् तर्हि अशुचिभक्षणादिकमपि स्यात् तथा सित शुनां त-त्त्वदृशां चैव न कोऽपि विशेषः स्यादित्यर्थः ॥ ५५॥

बोधातपुरा मनोदोषमात्रात्किश्वास्यथाधुना॥ अशेषलोकनिंदा चेत्यहो ते बोधवैभवम्॥ ५६॥

एतावता किमनिष्टमापादितमित्याशंक्य सोपहासमुत्तरमाह। बोधादिति । तत्त्वज्ञानोदयात्प्राक्कामकोधादिचित्तदेषिस्तव क्केशो ऽभूत् इदानीं तु सर्वलोकनिंदामपि सहस्व इति क्केशद्वेगुण्यमिति भावः॥ ५६॥

विद्वराहादितुल्यतं मा कांक्षीस्तत्त्वविद्ववान् ॥ सर्वधीदोषसंत्यागाळोकेः पूज्यस्व देववत् ॥ ५७॥ तार्हे किं कर्तव्यमित्यत आह। विद्वराहेति । सर्वोत्कर्षहेतुज्ञान-

ताह कि कत्वामत्यत आहा विद्वराहात । स्वात्कषहतुज्ञान-वान त्वं कामादित्यागाञ्चकत्वेन सर्वाधमिवद्वराहादिसाम्यं मा-कांक्षीः किंतु कामादिलक्षणसकलमनोदोषहानेन सर्वजनैदेववत्पू-ज्यस्य पूज्यो भवेत्यर्थः ॥ ५७॥

काम्यादिदोषदृष्ट्याद्याः कामादित्यागहेतवः॥ प्रसिद्धो मोक्षशास्त्रेषु तानन्विष्य सुखी भव॥ ५८॥

तत्त्यागोपायमाह। काम्येति। काम्याः कामनाविषयाः स्नगादय आदयो येषां देष्यादीनां ते काम्यादयस्तेषां येदोषा अनित्यत्व-सातिशयत्वादयस्तेषां दृष्टिः अवलोकनमाद्यं येषां कोपस्वरूपवि-चारादीनां ते तथोक्तास्तेषां।कामादित्यागहेतुत्वे प्रमाणमाह। प्रसि-दृइति। भवतु ततः किमायातिमत्यत आह। तानिवृष्येति॥५८॥ त्यज्यतामेष कामादिर्मनोराज्ये तुका क्षतिः॥ अशेषदोषबोजलात्क्षतिर्भगवतिरता॥ ५९॥

ननु कामादीनामनर्थहेतुत्वात्त्याज्यत्वमस्तु मनोराज्यस्य तु अतथात्वात्तत्त्यागो नापेक्षित इति शंकते। त्यज्यतामिति। सा-क्षादनर्थहेतुत्वाभावेऽपि परंपरया तद्धेतुत्वात्त्याज्यत्वमेवेत्याभिप्रे-त्य पारेहरति अशेपेति॥ ५९॥

ध्यायतो विषयान्यंसः संगस्तेषूपजायते ॥ संगात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥ ६०॥ परंपरयाऽनर्थहेतुत्वप्रदर्शनपरं भगवद्याक्यमुदाहरति । ध्याय-त इति ॥ ६०॥

शक्यं जेतुं मनोराज्यं निर्विकलपसमाधितः॥ सुसंपादः क्रमात्सोऽपि सविकलपसमाधिना॥६१॥ तर्ह्यस्य मनोराज्यस्य कः परिहारोपाय इत्यत आह। शक्यिमि-ति। सोऽपि कुतः सिध्यतीत्याह सुसंपाद इति॥६१॥ बुद्धतत्त्वेन धीदेषशून्येनैकांतवासिना॥ दीर्घ प्रणवमुद्धार्य मनोराज्यं विजीयते॥६२॥

नन्वष्टांगयोगयुक्तस्य तथाऽस्तु तद्रहितस्य का गतिरित्यत आह । बुद्धतत्त्वेनेति । बुद्धमवगतं तत्त्वं ब्रह्मात्मैक्यलक्षणं येन स बुद्धतत्त्वस्तेन कामकोधादिबुद्धिदोषरिहतेन एकांतवासिना विजन-देशनिवासशीलेन पुरुषेण दीर्घ षड्द्वादशादिमात्रोपेतं प्रणवमों-कारमुचार्य मनोराज्यं विजीयते विनिवार्यते इत्यर्थः ॥ ६२ ॥

जिते तस्मिन्छत्तिशून्यं मनस्तिष्ठति मूकवत् ॥ एतत्पदं वसिष्ठेन रामाय बहुधेरितम् ॥ ६३॥

मनोराज्यविजये किं भवतीत्यत आह । जिते तस्मिन्निति।यथा मूकः सकलवाग्वयवहाररिहतिस्तिष्ठत्येवं मनोऽपि सर्वव्यापाररिह-तं अवतिष्ठते इत्यर्थः। अवृत्तिकमनोऽवस्थानस्य पुरुपार्थत्वे प्रमा-णमाह एतत्पद्मिति । एतत्पद्भियं दशेत्यर्थः ॥ ६३॥

दश्यं नास्तीति बोधेन मनसो दश्यमार्जनम् ॥ संपन्नं चेत्तदुत्पन्ना परा निर्वाणनिर्दितिः॥६४॥

विश्व कि वि

विचारितमलं शास्त्रं चिरमुद्राहितं मिथः॥

संत्यक्तवासनान्मोनाहते नारुत्युत्तमं पद्म् ॥ ६५॥ किंच अद्देतशास्त्रमत्यर्थं विचारितं तथा परस्परं गुरुशिष्या-दिसंवादद्वारा चिरकालं प्रत्याधितं च एवं कत्वा किं निश्चितमि-त्यत आह । संत्यकेति। सम्यक्परित्यक्तकामादिवासनान्मनसस्तू-ध्यांभावाहतेऽधिकः पुरुषार्था नास्तीति निश्चितमित्वर्थः॥ ६५॥

विक्षिप्यते कदाचिद्धोः कर्मणा भागदायिना॥

पुनः समाहिता सा स्यात्तदैवाभ्यासपाटवात् ॥६६॥

एवं निर्वृत्तिकस्य चित्तस्य प्रारब्धकर्मणा विक्षेपे सति तत्प्रती-कारोपायः क इत्यपेक्षायामाह । विक्षिप्यते इति । भोगप्रदेन प्रारब्ध-कर्मणा बुद्धिः कदाचिद्विक्षिप्यते चेत्ति सा बुद्धिरभ्यासदाढर्या-त्तदेव पुनरिष समाहिता स्यादित्यर्थः ॥ ६६॥

विक्षेपो यस्य नास्त्यस्य ब्रह्मवित्वं न मन्यते ॥ ब्रह्मवायमिति प्राहुर्मुनयः पारदर्शिनः॥ ६७॥ सदा चित्तविक्षेपरिहतस्य ब्रह्मवित्त्वमप्यौपचारिकमित्याह । विक्षेप इति । पारदर्शिनो वेदांतपारगा इत्यर्थः ॥ ६७ ॥

दर्शनाद्रीने हिला स्वयं केवलक्षपतः ॥ यस्तिष्ठति स तु ब्रह्मन् ब्रह्म न ब्रह्मवित्स्वयम्॥६८॥

अत्रापि विसष्ठवाक्यमुदाहरित । दर्शनादर्शने इति । यो ब्रह्म जानामि न जानामीति व्यवहारद्वयं परित्यज्य स्वयमद्वितीयचैत-न्यमात्ररूपेणावतिष्ठते स स्वयं ब्रह्मेव न ब्रह्मविदित्यर्थः ॥ ६८॥

जीवन्मुकेः परा काष्ठा जीवहैतविवर्जनात्॥ लभ्यतेऽसावतोऽत्रेदमीशहैनाहिवेचितम्॥ ६९॥ इति श्रोमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीभारतीतीर्थ-विचारण्यमुनिवर्यकृतहैतविवेकः समाप्तः॥ ४॥

सकलंदैतिविचनमुपसंहरति। जीवनमुक्तेरित। असावुक्तप्रका-रा जीवनमुक्तेः परा काछा निरितशयपर्यवसानभूमिर्जीवदैतस्य म-नोमयप्रपंचस्य विवर्जनात्परित्यागाञ्चभ्यते प्राप्यते अतः कारणा-दिदं जीवदैतमीशदैतादीश्वरसृष्टदैतादिवेचितं विविच्य प्रदर्शि-तिमत्यर्थः॥ ६९॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीभारतीतीर्यविद्यारण्य-मुनिवर्यिकंकरेण रामकृष्णाख्यविदुपा विरचिता दैतिविवेकपद्यो-जना समाप्ता ॥ २ ॥ ॥ ॥ १॥ ॥ १॥ ॥ १॥ ॥ १॥



॥ श्रीः॥

## पंचदशी।

### अथ महावाक्यविवेकप्रकरणम्

श्रीगणेशाय नमः।

येनेक्षते शृणोतीदं जिद्यति व्याकरोति च ॥ स्वादस्वादू विजानाति तत्त्रज्ञानमुदीरितम् ॥ १॥

श्रीगणेशाय नमः॥ अथ महावाक्यविवेकव्याख्या॥नत्वाश्रीभा-रतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ॥महावाक्यविवेकस्य कुर्वेव्याख्यां स-मासतः॥१॥मुमुक्षोमीक्षसाधनब्रह्मात्मैकलावगतिसिद्धये प्रसिद्धा-नांचतुणींमहावाक्यानां अर्थे क्रमेण निरूपयन् परमरूपालुराचार्य-आदौतावदैतरेयारण्यकगते प्रज्ञानंब्रह्मे 'ति महावाक्ये प्रज्ञानशब्द स्यार्थमाह।येनेक्षते इति।येन चक्षुर्द्वारा निर्गतांतःकरणवृत्त्युपहितचै तन्येन इदं दर्शनयोग्यं रूपादिकमीक्षते पश्यति पुरुषस्तथा श्रोत्र-द्वारा निर्गतांतःकरणवृत्त्युपाधिकेन येन शब्दजातं ग्रणोति तथैव घाणद्वारा निर्गतांतःकरणवृत्त्युपाधिकेन येन गंधजांतं जिघ्रति येन वागिंद्रियावच्छिन्नेन व्याकरोति शब्दजातं व्याहरति येन रसनें-द्रियद्वारा निर्गतांतःकरणवृत्त्युपाधिकेन स्वाद्वस्वादु रसो विजाना-ति अनुक्तसमुच्चयार्थश्रशब्दः तथा चोक्तानुकैः सकलेंद्रियैः अंतः करणवृत्तिभेदैश्रोपलक्षितं यज्ञैतन्यमस्ति तदेवात्र प्रज्ञानभित्युच्य-ते इत्यर्थः अनेन येन वा पश्यतीत्यादेः सर्वाण्येवैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानीत्यंतस्यावांतरवाक्यसंदर्भस्यार्थः संक्षिप्य दर्शितः॥१॥

चतुर्मुखंद्रदेवेषु मनुष्याश्वगवादिषु ॥ चैतन्यमेकं ब्रह्मातः प्रज्ञानं ब्रह्ममय्यपि ॥ २ ॥ एवं प्रज्ञानशब्दस्यार्थमिभयाय ब्रह्मशब्दस्यार्थमाह । चतुर्मुखेति । उत्तमेषु देवादिषु मध्यमेषु मनुष्येषु अथमेषु अश्वगवादिषु देहधारिषु आकाशादिभूतेषु च जगज्जनमादिहेतुभूतं यदेकं चैतन्यमस्ति तद्वह्मेत्यर्थः। अनेन च'एष ब्रह्मेष इंद्र'इत्यादेः प्रज्ञाप्रतिष्ठेत्यंतस्यावांतरवाक्यस्यार्थः संक्षिप्य दर्शितः। इत्थं पदार्थमिभिधाय
वाक्यार्थमाह। अत इति। यतः सर्वत्रावस्थितं प्रज्ञानं ब्रम्ह अतो मय्यपि स्थितं प्रज्ञानं ब्रह्मेव प्रज्ञानत्वाविशेषादित्यर्थः॥ २॥

परिपूर्णः परात्मास्मिन्देहे विद्याधिकारिणि॥ बुद्धेः साक्षितया स्थिता स्फुरन्नहमितीर्यते॥३॥

एवं ऋक् शाखागतं महावाक्यार्थं निरूप्य यजः शाखासु मध्ये वृहदारण्यकोपनिषद्गतस्या हं ब्रह्मास्मी 'ति महावाक्यस्यार्थाविष्क-रणाय अहं शब्दस्यार्थमाह। परिपूर्ण इति। परिपूर्णः स्वभावतो देश-काळवस्तु भिरपरिछिन्नः परमात्मा अस्मिन्मायाक हिपते जगति विद्याधिकारिणि शमादिसाधनसंपन्नत्वेन विद्यासंपादनयोग्येऽ स्मिश्ळ् वणाद्यनुष्ठानवित देहे मनुष्यादिशरीरे बुद्धे बुद्ध युपछा सिन्तस्य सूक्ष्मशरीरस्य साक्षितया विक। रित्वेनावभासकतया स्थिन्त्वाऽवस्थाय स्फुरन् प्रकाशमानोऽहमितीर्यते छक्षणयाऽहंपदेनोन्चयते इत्यर्थः ॥ ३॥

स्वतः पूर्णः परात्माऽत्र ब्रह्मशब्देन वर्णितः॥ अस्मीत्येक्यपरामर्शस्तेन ब्रह्म भवाम्यहम्॥ १॥

ब्रह्मशब्दार्थमाह। स्वतइति। स्वतः परिपूर्णः स्वभावतो देशका-लाद्यनविक्रन्नः पूर्वोक्तः परमात्माऽत्रास्मिन्महावाक्ये ब्रह्मशब्देन ब्रम्हेत्यनेन पदेन वर्णितः लक्षणयोक्त इत्यर्थः। एतद्दाक्यगतेन अ-स्मीतिपदेन पददयसामानाधिकरण्यलभ्यं जीवब्रह्मणोः ऐक्यं प-रामृत्यते इत्याह। अस्मीति। फलितमाह। तेनेति॥ ४॥

8.

### एकमेवाहितीयं सन्नामरूपविवर्जितम् ॥ सृष्टेः पुराऽधुनाप्यस्य तादृक्तं तदितोर्यते ॥ ५ ॥

इदानों छांदोग्यश्रुतिगतस्य 'तत्त्वमसी'तिवाक्यस्यार्थप्रकाश-नाय तत्पदछक्ष्यार्थमाह। एकमेवेति। 'सदेव सोम्येदमय आसीदे-कमेवाद्वितीयमि'तिवाक्येन सृष्टेः पुरा स्वगतादिभेदशून्यं नामरू-परिहतं यत्सद्वस्तु प्रतिपादितमस्ति अस्य सद्वस्तुनोऽधुनाऽपि-सृष्ट्युत्तरकालेऽपि तादृक्तं विचारदृष्ट्या तथात्वं तदितिपदेनेर्यते लक्ष्यते इत्यर्थः॥ ५॥

श्रोतुर्देहें द्रियातीतं वस्त्वत्र तंपदेशितम् ॥ एकता श्राह्यतेऽसीति तदैक्यमनुभूयताम् ॥ ६ ॥

त्वंपदलक्ष्यार्थमाह। श्रोतुारित। श्रोतुः श्रवणाद्यनुष्ठानेन महा-वाक्यार्थप्रतिपनुर्देहें द्रियातीतं देहें द्रियोपलक्षितस्थूलादिशरीरत्र-यसाक्षितया तद्दिलक्षणं वस्तु सद्दस्त्वेव त्वंपदेरितं वाक्यगतेन त्विमिति पदेन लक्षितिमित्यर्थः एतद्दाक्यस्थेन असीतिपदेन त-त्वंपदसामान। धिकरण्यलब्धं पदार्थद्वयेक्यं शिष्यं प्रति प्रत्याच्यत इत्याह। एकतेति। सिद्धमर्थमाह। तदेक्यिमिति। तयोस्तन्त्वंपदा-र्थयोरक्यं प्रमाणसिद्धमेकत्वमतुभूयतां मुमुक्षुभिरित्यर्थः॥ ६॥

स्वत्रकाशापर।क्षत्वमयमित्युक्तितो मतम्॥ अहंकारादिदेहांतात्त्रत्यगात्मेति गीयते॥ ७॥

कमप्राप्तस्याथर्वणवेदगतस्य 'अयमात्मा ब्रह्मे'ति वाक्यस्यार्थं व्याचिकीर्षुरादावयमात्मेति पदद्वयेन विवक्षितमर्थं क्रमेण दर्शय-ति । स्वप्रकाशेति । अयमित्युक्तितोऽयमितिशब्देन स्वप्रकाशापरो-क्षत्वं स्वप्रकाशेनापरोक्षत्वं मतमिमतं अदृष्टादिवन्नित्यपरोक्षत्वं घटादिवत् दृश्यत्वं च व्यावर्तियतुं विशेषणद्वयमिति बोद्धव्यं । दे- हादिष्वप्यात्मशन्दप्रयोगदर्शनादत्रात्मशब्देन किं विविधितिमि-त्याकांक्षायामाह । अहंकारेति । अहंकार आदिर्यस्य प्राणमनइंद्रि-यदेहसंघातस्य सोऽहंकारादिः तथा देहः अंतो यस्योक्तसंघातस्य स देहांतोऽहंकारादिश्वासौ देहांतश्रेति तथा तस्मात्प्रत्यगधिष्ठानतया साक्षितया चांतर आत्मेति गीयते अस्मिन्वाक्ये इत्यर्थः ॥ ७॥

हश्यमानस्य सर्वस्य जगतस्त च्वमीर्यते ॥ ब्रह्मशब्देन तद्रह्म स्वप्नकाशात्मरूपकम्॥ ८॥ इतिश्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीभारतीतीर्थवि चारण्यमुनिवर्यकृतमहावाक्यविवेकः समाप्तः॥

ब्राह्मणादिष्वपि ब्रह्मशब्दस्य प्रयोगदर्शनात्तद्यावर्तनायात्र-विविक्षितमध्माह । दृश्यमानस्येति । दृश्यलेन मिथ्याभूतस्य सर्व-स्याकाशादेर्जगतस्तत्त्वमधिष्ठानतया तद्दाधाविक्षेत्र च पारमा-धिकं सिच्चदानंदलक्षणं यदूपमित तद्द्रह्मशब्देनेर्यते कथ्यते इ-त्यर्थः।वाक्यार्थमाह । तद्दह्मोति । यदुक्तलक्षणं ब्रह्म स्वप्रकाशात्मरू-पंस्वरू पं यस्य तत्स्वप्रकाशात्मरूपकं स एवेत्यर्थः ॥ ८॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्यश्रीभारतीतीर्थविद्यारण्य-मुनिवर्थिकंकरेण रामकृष्णाख्यविदुषा विरचिता महावाक्यविवे-कव्याख्या समाप्ता॥ ५॥



॥ श्रीः॥

## पंचदशी।

#### चित्रदीपप्रकरणम्

॥ श्रीगणेशाय नमः॥

**→>** 

# यथा चित्रपटे दृष्टमवस्थानां चतुष्टयम् ॥ परमात्मनि विज्ञेयं तथाऽवस्थाचतुष्टयम् ॥ १ ॥

श्रीगणेशाय नमः॥ शुक्कांबरधरं विष्णुं शशिवणं चतुर्भुजं॥ प्रसस्रवदं ध्यायेत्सर्वविघ्रोपशांतये॥ १॥ यस्य स्मरणमात्रेण विद्याः
दूरं प्रयांति हि। वंदेऽहं दंतिवक्रं तं वांछितार्थप्रदायकं॥ २॥ नत्वाः
श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ॥ क्रियते चित्रदीपस्य व्याख्याः
तात्पर्यवोधिनी॥ ३॥ चिकीर्षितस्य संथस्य निष्प्रत्यृहपरिपूरणाः
य परमात्मनीतिपदेनेष्टदेवतातत्त्वानुसंधानळक्षणं मंगळमाचरजस्य संथस्य वेदांतप्रकरणत्वानदीयेरेव विषयादिभिस्तद्वतासिद्धिं
मनित निधायाध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपंचं प्रपंच्यते इतिन्यायमनुसृत्य परमात्मन्यारोपितस्य जगतः स्थितिप्रकारं सदृष्टांतं
प्रतिजानीते। यथेति। चित्रपटे यथा वक्ष्यमाणानां अवस्थानां चतुष्टयं तथेव परमात्मन्यपि वक्ष्यमाणमवस्थाचतुष्टयं ज्ञेयमिति॥ १॥

यथा धौतो घष्टितश्च लांछितो रंजितः पटः॥ चिदंतर्यामी सूत्रात्मा विराट् चात्मा तथेर्यते॥२॥

किं तिदत्याकांक्षायां दृष्टांतदाष्टींतिकयोरुभयोर्प्यवस्थाचतुष्ट-यं क्रमेणोदिशति। यथेति। धौतो षष्टितो छांछितो रंजित इत्येवंप्र-काराश्वतस्रोऽवस्था यथा चित्रपटे उपछभ्यंते तथा परमात्मन्यपि चिदंतर्यामी सूत्रात्मा विराद्चेत्यवस्थाचतुष्टयं बोद्धव्यमित्यर्थः॥२ स्वतः शुभोऽत्र धोतः स्याद्धहितोऽत्रविछेपनात् ॥ मण्याकारेळीछितः स्याद्रंजितो वर्णपूरणात्॥३॥

दृष्टांतस्थितानामवस्थानां स्वरूपं क्रमेणव्युत्पाद्यति । स्वत इ-ति । अत्र आस्ववस्थासु मध्ये स्वतो द्रव्यांतरसंबंधंविना शुभ्रो धौत इत्युच्यते अन्नेन लिप्तो घट्टितः मधीमयैराकारैर्युक्तो लांछि तः यथायोग्यं वर्णैः पूरितो रंजितः स्यात् ॥ ३॥

स्वतिश्चिदंतर्यामी तु मायावी सूक्ष्मसृष्टितः॥ सूत्रात्मा स्थूलसृष्टचैव विराडित्युच्यते परः॥ १॥

दाष्टीतिके ताः व्युत्पादयित । स्वत इति । परः परमात्मा माया-तत्कार्यरहितश्चिदित्युच्यते । मायायोगादंतर्यामी अपंचीकृतभूत-कार्यसमष्टिसूक्ष्मशारीरयोगात्सूत्रात्मा पंचीकृतभूतकार्यसमष्टिस्थू-छशारीरोपाधियोगादिराडिति ॥ ४ ॥

ब्रह्माचाः स्तंवपर्यताः प्राणिनोऽत्र जडा अपि ॥ उत्तमाधमभावेन वर्तते पटचित्रवत् ॥ ५ ॥

ननु परमात्मनः चित्रपटस्थानीयत्वे तदाश्रितानि चित्राणि वक्तव्यानीत्यत आह । ब्रह्माद्या इति । अत्र परमात्मानि उत्तमाधम-भावेन वर्तमानं ब्रह्मादिस्तंबपर्यंतं चेतनात्मकं गिरिनद्यादि जड-जातं च चित्रस्थानीयमित्यर्थः ॥ ४॥

चित्रार्पितमनुष्याणां वस्त्राभासाः एथक् एथक् ॥ चित्राधारेण वस्त्रेण सहशा इव कल्पिताः ॥ ६ ॥

ब्रह्मादिजगतश्चेतनस्थानीयत्वे कारणं वकुं दृष्टांतमाह ।चित्रेति। यथा चित्रे छिखितानां मनुष्यादिशरीराणामेव नानावणींपेता वस्त्रविशेषा छिख्यंते ते च शितायनिवारकलादस्त्राभासा एव॥६ प्रथक् प्रथक् चिदाभासाश्चीतन्याध्यस्तदेहिनाम् ॥
कल्प्यंते जीवनामानो बहुधा संसरंत्यमी॥ ७॥
दाष्टीतिकमाह। एथिगिति। एवं परमात्मन्यारोपितानां देवादीनां
शारीराणामेव जीवनामानश्चिदाभासाः प्रत्येकं कल्प्यंते न पूर्वनतादीनां। तेषां तत्कल्पने कारणमाह। बहुधिति। अमी जीवाः देवतिर्यङ्मनुष्यादिशरीरप्राप्त्या बहुधा संसरंति न परमात्मा। तस्य
निर्विकारित्वादित्यभिप्रायः॥ ७॥

वस्त्रामासस्थितान् वर्णान् यहदाधारवस्त्रगान् ॥ वदंत्यज्ञास्तथा जीवसंसारं चिद्रतं विदुः॥ ८॥

ननु सर्वे वादिनो छोकिकाश्चात्मन एव संसार इति वदंति त-त्र किं कारणमित्याशंक्य अज्ञानमेव कारणमिति सदृष्टांतमाह। वस्त्राभासेति॥८॥

चित्रस्थपर्वतादीनां वस्त्राभासो न लिख्यते॥ सृष्टिस्थमितकादीनां चिदाभासस्तथा न हि॥ ९॥ गिरिनद्यादीनां तु चिदाभासकल्पनाऽभावं दृष्टांतपुरःसरमाह। चित्रस्थेति। प्रयोजनाभावादिति भावः॥ ९॥

संसारः परमाथोऽयं संछग्नः स्वात्मवस्तुनि ॥ इति स्रांतिरविद्या स्याद्विद्ययेषा निवर्तते॥ १०॥ एवमात्मन्यारोपितस्य संसारस्य ज्ञाननिवर्त्यत्वसिद्धये तन्मू-लभूतामविद्यामाह। संसार इति॥ १०॥

आत्माभासस्य जीवस्य संसारो नात्मवस्तुनः॥ इति बोधो भवेदिद्या लभ्यतेऽसो विचारणात् ॥ ११॥ केयं विद्या तञ्जाभोपायश्च क इत्याकांक्षायां विद्यास्वरूपं तञ्जा- भोषायं च दर्शयति। आत्माभासस्येति। चिदाभासस्येत्यर्थः॥१९॥ सदा विचारयेत्तस्मात् जगज्जीवपरात्मनः॥ जीवभावजगद्भाववाधे स्वात्मैव शिष्यते॥ १२॥

विचाराञ्चभ्यते विद्येत्युक्तं कस्य विचाराञ्चभ्यते विद्येत्याइां-क्याह । सदेति । ननु परात्मा विचार्यतां मोक्षावस्थायां फल्रूषे-णावस्थानाजीवजगतोर्विचारः क्वोपयुज्यते इत्याइंक्य तयोरपवा-देन परमात्मावशेषणे उपयुज्यते इत्याह । जीवभावेति ॥ १२॥

नात्रतीतिस्तयोर्वाघः किंतु मिथ्याविनश्चयः॥ नोचेत्सुषुप्तिमूर्च्छादेौ मुच्येतायत्नतो जनः॥ १३॥

ननु विचारेण जीवभावजगद्भाववाधे स्वात्मैव शिष्यते इत्यु-क्तविचारेण जीवजगतोर्वाधे तदप्रतीत्या व्यवहारलोपः प्रसज्जे-तत्याशंक्य बाधशब्दस्य विवक्षितमर्थं विपक्षे दंडं चाह । नाप्र-तीतिरिति । सुषुप्तिमूर्च्छादौ स्वत एव द्वेतप्रतीत्यभावातत्त्वज्ञानं विनाऽपि मुक्तिः स्यादित्यर्थः ॥ १३॥

परमात्मावशेषोऽपि तत्सत्यविविनिश्चयः॥ न जगिद्दस्मृतिनीचेज्जीवन्मुक्तिनी संभवेत्॥१४॥

स्वात्मैवशिष्यते इत्यनेनापि प्रमात्मनः सत्यत्वज्ञानमेव वि-वक्ष्यते न तदतिरिक्तजगद्दिस्मृतिर्जीवन्मुक्यभावप्रसंगादित्याह । प्रमात्मेति ॥ १४ ॥

परोक्षा चापरोक्षेति विद्या द्वेघा विचारजा॥ तत्रापरोक्षविद्याप्तो विचारोऽयं समाप्यते॥ १५॥ सदा विचारयेदित्युक्या देहपातपर्यतं विचारप्रसक्तौ सत्यां त-स्याविधमाह । परोक्षेति॥ १५॥ अस्ति ब्रह्मेति चेह्नेद परोक्षज्ञानमेव तत् ॥
अहं ब्रह्मेति चेह्नेद साक्षात्कारः स उच्यते ॥ १६॥
विचारजन्या विद्या परोक्षलापरोक्षलभेदेन देघेत्युक्तं तयो रुभयोः स्वरूपं क्रमेण दर्शयति । अस्तिब्रह्मेति ॥ १६॥
तत्साक्षात्कारसिद्ध्यर्थमात्मतत्त्वं विविच्यते ॥
येनायं सर्वसंसारात् सद्य एव विमुच्यते ॥ १९॥
एवंविधात्मसाक्षात्कारासाधारणकारणमात्मतत्त्वविवेचनं प्रतिजानीते । तत्साक्षात्कारिति । येन साक्षात्कारेण पुमान् सद्य एव
विमुच्यते तत्साक्षात्कारसिद्ध्यर्थमिति पूर्वणान्वयः ॥ १९॥

कूटस्थो ब्रह्म जीवेशावित्येवं चिच्चतुर्विधा ॥ घटाकाशमहाकाशो जलाकाशाभ्यस्वे यथा॥ १८॥

चिदात्मनः पारमार्थिकमेकत्वं निश्चेतुं व्यवहारदशायां प्रती-यमानं चैतन्यभेदमुद्दिशति । कूटस्थ इति । एकस्याश्चितेश्चातुर्विध्ये दृष्टांतमाह । घटाकाशेति ॥ ३८॥

घटाविच्छित्रखे नीरं यत्तत्र प्रतिबिंबितः॥ साभ्रनक्षत्रआकाशो जलाकाश उदीर्यते॥ १९॥ घटाविच्छित्रस्य घटाकाशस्य तदनविच्छित्रस्य च महाकाशस्य प्रसिद्धलानौ विहायाप्रसिद्धं जलाकाशं व्युत्पादयति। घटाविच्छिन् न्नेति। घटाविच्छित्रे आकाशे यदुद्कमित तत्र जले प्रतिबिंबितो-ऽभ्रनक्षत्रसहित आकाशो जलाकाश इत्युच्यते॥ १९॥

महाकाशस्य मध्ये यन्मेघमंडलमीक्ष्यते ॥ प्रतिबिंबतया तत्र मेघाकाशो जले स्थितः ॥ २० ॥ अभाकाशं व्युत्पादयति । महाकाशस्येति । तत्रमेघमंडले यज्ज-लं तिसान्नित्यर्थः ॥ २० ॥

### मेघांशरूपमुद्कं तुषाराकारसंस्थितम् ॥ तत्र खप्रतिबिंबोऽयं नीरतादनुमीयते ॥ २१॥

ननु मेघजलस्याप्रतीयमानत्वान्नभसस्तत्र कथं प्रतिविंवित लज्ञानमित्याइंक्याह।मेघांशेति। मेघस्थजलस्य प्रत्यक्षेणानुपलं-भेऽपि वृष्टिलक्षणकार्येण मेघे तदुपादानमुद्कं सूक्ष्मावयवरूप-मास्ति इत्यनुमीयते उदकत्वेनैव लिंगेन प्रतिविंववत्त्वमिप वि-मतं जलं आकाशविंववद्गवितुमहिति जलत्वात् घटगतजलव-दित्यनुमानेन मेघांशरूपे जलेऽप्याकाशप्रतिविंवसद्गावोऽवगम्य-ते इत्यर्थः॥ २१॥

अधिष्ठानतया देहह्याविच्छिन्नचेतनः॥
कूटविन्नविंकारेण स्थितः कूटस्थ उच्यते॥२२॥

एवं दृष्टांतभूतमाकाशचतुष्टयं व्युत्पाद्य दार्ष्टांतिके प्रथमो-दिष्टं कूटस्थं व्युत्पादयति । अधिष्ठानेति । पंचीकतापंचीभूतकार्य-त्वेन स्थूलसूक्ष्मरूपस्य देहद्वयस्याविद्याकल्पितस्याधारतया व-र्तमानत्वेन ताभ्यामविक्विन्न आत्मा कूटस्थ इत्युच्यते तत्र कूट-स्थशब्दप्रवृतौ निमित्तमाह । कूटवदिति ॥ २२ ॥

कूटस्थे कल्पिता बुद्धिस्तत्र चित्प्रतिविंबकः॥ प्राणानां धारणाजीवः संसारेण स युज्यते ॥ २३॥

एवं कूटस्थं व्युत्पाद्य जीवस्य कूटस्थं किएतबुद्धिप्रतिबिंब-करवेन तत्पक्षपातित्वाचं व्युत्पादयति । कूटस्थइति । तस्य जी-वशब्दाभिधेयत्वे निमित्तमाह । प्राणानामिति । कूटस्थातिरिक्तजी-वकल्पनमप्रयोजकमित्याशंक्य अविकारिणः कूटस्थस्य संसारा-संभवान्तिर्वाहार्थं सोंऽगीकर्तव्य इत्याह । संसारेणेति ॥ २३ ॥ जलव्योम्ना घटाकाशो यथा सर्वस्तिरोहितः॥ तथा जीवेन कूटस्थः सोऽन्योन्याध्यास उच्यते ॥२४॥
ननु जीवातिरिकः कूटस्थोऽस्ति चेत्किमिति न प्रतिभासते
इत्याशंक्य जीवेन तिरोहितत्वादिति सदृष्टांतमाह। जलेति। नन्वेतात्तिरोधानं न कापि शास्त्रे प्रतिपादितिमत्याशंक्य तस्यान्योन्याध्यासशब्देनाभिधानान्मेविमत्याह। सोऽन्योन्याध्यास इति। उच्यते भाष्यादिष्विति शेषः॥ २४॥

अयं जीवो न कूटस्थं विविनक्ति कदाचन॥
अनादिरविवेकोऽयं मूळाविद्येति गम्यताम् ॥ २५॥
नन्वयमेवाध्यासश्चेदस्य कारणरूपाविद्या वक्तव्येत्याइांक्यजीवकूटस्थयोः संसारद्शायां भेदाप्रतीतिरेव अविद्येत्याह। अयमिति॥ २५॥

विक्षेपारित्ररूपाभ्यां द्विधाऽविद्या व्यवस्थिता॥
न भाति नास्ति कूटस्थ इत्यापादानमारितः॥ २६॥
पूर्वोक्तस्य जीवस्य अविद्याकित्पतत्वस्य स्पष्टीकरणाय अविद्यां विभजते। विक्षेपेति। विक्षेपहेतुत्वेनाभ्यार्हितत्वादावृतिं प्रथमंलक्षयति। नभातीति। कूटस्थो न भाति न प्रकाशते। नास्ति चेतिव्यवहारहेतुरावरणिनत्यर्थः॥ २६॥

अज्ञानी विदुषा एष्टः कूटस्थं न प्रबुध्यते॥
न भाति नास्ति कूटस्थ इति बुद्धा वदत्यिप ॥ २०॥
नन्वविद्यायास्तत्कतावरणस्य च सद्भावे किं प्रमाणिमत्याशंक्य
लोकानुभव एवेत्याह। अज्ञानीति। विदुषा कूटस्थं किं जानासीति
पृष्टो ऽज्ञानी तं न जानामीत्यज्ञानमनुभूय विक्त अयमविद्यानुभवः
न केवलमज्ञानानुभवमेव विक्त अपि तु नास्तिनभाति कूटस्थ
इति कूटस्थाभावाभाने चानुभूय वद्दति अयमावरणानुभवः अत
उभयत्रानुभवः प्रमाणिमिति भावः॥ २०॥

स्वप्रकाशे कुतोऽविद्या तां विना कथमाद्यतिः॥ इत्यादितर्कजालानि स्वानुभूतिर्श्रसत्यसौ ॥ २८ ॥ ननु भवन्मते आत्मनः स्वप्रकाशालानिस्मन्नविद्या नोपपद्यते तेजस्तिमिरयोरिव विरुद्धस्वभावलेन तयोः संबंधानुपपत्तेरिव-द्याऽभावे च तत्कतमावरणं दुर्निरूप्यं स्यानदभावे च तन्मूलक-स्य विक्षेपस्यासंभवः विक्षेपाभावे च ज्ञानिवर्त्यस्यानर्थस्याभा-

वात् ज्ञानवैयर्थ्यं ततस्तत्प्रतिपादकं शास्त्रप्रमाणं स्यादित्याशं-क्यैतत्सर्वे पूर्वोक्तानुभवबाधितिमत्याह। स्वप्रकाश इति। न हि ह-ष्टे ऽनुपपन्नं नामिति न्यायादिति भावः॥ २८॥

स्वानुभूताविश्वासे तर्कस्याप्यनवस्थितेः॥
कथं वा तार्किकंमन्यस्तत्त्विश्ययमाप्रयात्॥ २९॥
नन्वनुभवस्योक्ततर्कविरोधेनाभासत्वात्र तेन तत्त्विश्यय इन्त्याशंक्य अनुभवप्रामाण्यानभ्युपगमे केवलतर्कस्यानिश्चायकस्य स्वेनैवाभ्युपगतत्वात्र तार्किकस्य तत्त्विश्ययः क्वापि स्यादित्याह।
स्वानुभूताविति॥ २९॥

बुद्ध्यारोहाय तर्कश्चेदपेक्षेत तथा सित ॥
स्वानुभूत्यनुसारेण तर्क्यतां मा कुतक्यताम्॥ ३०॥
नन्वनुभवः तत्त्वनिश्चायक एव तथाप्यनुभूयमानस्वार्थस्य संभावितत्वज्ञानाय तर्को ऽप्यभ्युपेतव्य इत्याशंकामनू य तर्ह्यनुभवानुसारेणैव तर्को वर्णनीयो न तद्विरोधेनेत्याह। बुद्ध्यारोहायेति॥ ३०

स्वानुभूतिरविद्यायामान्नतो च प्रदर्शिता ॥ अतः कूटस्थचैतन्यमविरोधीति तक्यताम् ॥ ३१ ॥ को ऽसावनुभवो यदनुसारेण तको वर्णनीय इत्याकांक्षायां पू- र्वोक्तमिवद्यादिगोचरमनुभवं स्मारयति। स्वानुभूतिरिति। फलित-माह। अत इति॥ ३१॥

तचे दिरोधिकेनेयमा रिह्मिनुभूयताम् ॥ विवेकस्तु विरोध्यस्यास्तत्त्वज्ञानिनि दश्यताम् ॥३२॥

तमेव तर्कमिनीय दर्शयति।तच्चिदिति।अविद्यावरणसाधकचै-तन्यस्यैव तिहरोधित्वे ऽविद्याप्रतीतिरेव न स्यादिति भावः। तर्ह्य-विद्यायाः को विरोधीत्यत आह। विवके इति। विवेकः उपनिषदि-चारजन्यं ज्ञानं। विवेकस्य अविद्याविरोधित्वं क दृष्टमित्यत आह। तत्त्वज्ञानिनीति॥ ३२॥

अविद्याद्यतकूटस्थे देहद्वययुता चितिः॥
शुक्तो रूप्यवदध्यस्ता विक्षेपाध्यास एव हि॥ ३३॥

एवमविद्यावरणे दर्शियत्वा विक्षेपाध्यासमाह। अविद्यति । पून् वीक्ताविद्यावरणवित कूटस्थे प्रत्यगात्मन्यारोपितस्थूळसूक्ष्मश-रीरसहितश्चिदाभासो विक्षेपाध्यास इत्यर्थः ॥ ३३॥

इदमंशश्च सत्यतं शुक्तिगं रूप्य ईक्ष्यते ॥

स्वयंत्वं वस्तुता चैवं विक्षेपे वीक्ष्यतेऽन्यगम्॥३४॥ अस्य विक्षेपस्याध्यासत्विसद्धये शुक्तिरजताध्याससाम्यं दर्श-यति। इदमंशश्चेति। शुक्तिकायां स्थितं पुरोदेशादिसंबंधित्वमबा-ध्यत्वं च यथाऽऽरोपिते रजते ऽवभासते एवं स्वयंत्वं वस्तुत्वं च कूटस्थिनिष्ठमारोपिते चिदाभासे ऽवभासते इत्यर्थः॥ ३४॥

नीलएछत्रिकोणतं यथा शुक्तौ तिरोहितम्॥ असंगानंदताद्येवं कूटस्थेऽपि तिरोहितम्॥ ३५॥ एवं सामान्यांशप्रतीतिमुभयत्र प्रदर्श्य विशेषांशाप्रतीतिसाम्यं दर्शयति। नीलेति॥ ३५॥ आरे।पितस्य दृष्टांते रूप्यं नाम यथा तथा ॥ कूटस्थाध्यस्तविक्षेपनामाहिमिति निश्चयः ॥ ३६ ॥ साम्यान्तरं दर्शयति । आरोपितस्येति। दृष्टांते शुक्तिस्थले आ-रोपितपदार्थस्य रूप्यनाम रूप्यमिति नाम यथा एवं कूटस्थे किल्पतस्य चिदाभासरूपिवक्षेपस्य पूर्वोक्तस्याहिमिति नामे न्यर्थः ॥ ३६ ॥

इदमंशं स्वतः पश्यन् रूप्यमित्यभिमन्यते ॥ तथा स्वं च स्वतः पश्यन्नहमित्यभिमन्यते ॥ ३७ ॥ ननु दृष्टांते पुरोवर्तिनि शुक्तिशकले इंद्रियसन्निकर्षे जाते स-ति रूप्यमिद्मिति तदितिरिक्तरजताभिमान उपपद्यते नैवं दाष्टी-तिके आत्मातिरिक्तवस्त्वभिमान इत्याशंक्यात्रापि स्वप्रकाशत-या चिदात्मन्यवभासमाने तदितिरिक्तो ऽहमित्यभिमान उपलभ्य-ते ऽतो न वैषम्यमित्यभिप्रायेणाह । इदमंशिमिति ॥ ३७ ॥

इदंबरूप्यते भिन्ने स्ववाहंते तथेण्यताम् ॥ सामान्यं च विशेषश्च ह्युभयत्रापि गम्यते ॥ ३८॥ ननु स्वयमहंशाब्दयोरेकार्थत्वात्कथं दृष्टांतदाष्टीतिकयोः साम्यिमत्याशंक्येदंरूप्यशब्दार्थयोः स्वयमहंशब्दार्थयोश्च सामान्य-विशेषरूपत्वस्योभयत्र साम्यान्मैविमत्याह । इदिमिति ॥ ३८॥

देवदत्तः स्वयं गच्छेत्वं वीक्षस्व स्वयं तथा ॥ अहं स्वयं न शक्कोमीत्येवं लोके प्रयुज्यते ॥ ३९॥ स्वयंशब्दार्थस्य सामान्यरूपत्वं स्पष्टीकर्तुं लोकिकं प्रयोगं तावद्दर्शयति । देवदत्तद्दति ॥ ३९॥

इदं रूप्यमिदं वस्त्रमिति यद्ददिदं तथा॥

असौ तमहमित्येषु स्वयमित्यभिमन्यते॥ ४०॥ भवत्वेवं लोके प्रयोगः कथमेतावता स्वयंशव्दार्थस्य सामा-न्यरूपत्वमित्याशंक्येदंशव्दार्थविदत्याहाइदंरूप्यमिति।यथारूप्य-वस्त्रादो सर्वत्रेदंशव्दस्य प्रयुज्यमानत्वात्तदर्थस्य सामान्यरूपत्वं तथा असौत्वमहमित्यादो सर्वत्र स्वयंशव्दप्रयोगात्तदर्थस्यापि सा-मान्यरूपत्वमवगम्यते इत्यर्थः॥ ४०॥

अहं लाद्रिधतां स्वलं कूटस्थे तेन किं तव॥ स्वयंशब्दार्थ एवेष कूटस्थ इति मे भवेत्॥ ४१॥

भवतु स्वयमहंशब्दयोठींके भेद एतावता कूटस्थात्मिन कि-मायातिमिति एच्छिति। अहंत्वादिति। सामान्यरूपः स्वयंशब्दार्थः एव कूटस्थ इतीदमायातिमित्याह स्वयंशब्दार्थ इति॥ ४१॥

अन्यत्वारकं स्वतमिति चेदन्यवारणम्॥ कृटस्थस्यात्मतां वकुरिष्टमेव हि तद्भवेत्॥ ४२॥

ननु स्वत्वरूपो धर्मोऽन्यत्वं निवारयति न कूटस्यत्वं बोधय-तीति शंकते । अन्यत्ववारकभिति स्वयंशब्दार्थस्य कूटस्थस्यैवात्म-रवात्स्वत्वेनान्यवारणभिष्टमेवेति परिहरति अन्यवारणं । कूटस्थ-स्येति ॥ ४२ ॥

स्वयमात्मेति पर्यायो तेन लोके तयोः सह ॥
प्रयोगो नास्त्यतः स्वलमात्मलं चान्यवारकम् ॥ ४३ ॥
ननु स्वयमात्मशब्दयोभिन्नप्रवृत्तिनिमनयोः गवाश्वादिशब्दयोरिवैकार्थत्वाभावात्कथं स्वयंशब्दार्थस्य कूटस्थस्यात्मलमित्याशंक्य हस्तकरादिशब्दवदेकार्थत्वोपपनेमैविमिति परिहरति । स्वयमात्मेतीति । पर्यायत्वे सहप्रयोगाभावं हेतुमाह । तेनलोक इति।
फलितमाह । अतःस्वलमिति ॥ ४३॥

घटः स्वयं न जानातीत्येवं स्वतं घटादिषु ॥ अचेतनेषु दृष्टं चेत् दृश्यतामात्मसत्त्वतः॥ ४४॥

ननु घटादिष्वचेतनेष्विप स्वयंशब्दस्य प्रयोगदर्शनात्स्वयंत्वा-तमत्वयोरेकत्वं न घटते इतिशंकते। घटइति। घटादिष्विप स्फुरण-रूपेणात्मचैतन्यस्य सत्त्वाचेष्विप स्वयंशब्दप्रयोगो न विरुध्यते इत्याह। दृश्यतामिति॥ ४४॥

चेतनाचेतनभिदा कूटस्थात्मकृता न हि ॥ किंतु बुिंदकृताःभासकृतेवेत्यवगम्यताम् ॥ ४५॥

ननु घटादिष्वप्यात्मचैतन्यस्य सत्त्वे चेतनाचेतनविभागो नि-निमित्तकः स्यादित्याशंक्य चेतनाचेतनविभागस्य चिदाभासस-त्त्वासत्त्वछक्षणकारणसद्भावानमैविमिति परिहरति। चेतनेति ॥४५

यथा चेतन आभासः कूटस्थे म्रांतिकल्पितः॥ अचेतनो घटादिश्च तथा तत्रैव कल्पितः॥ ४६॥

ननु चेतनाचेतनविभागस्य चिदाभाससत्त्वासत्त्वप्रयुक्तत्वा-भ्युपगमे अचेतनेष्वात्मसत्त्वाभ्युपगमा निष्प्रयोजनः स्यादित्या-शंक्य चेतनाचेतनविभागहेतुत्वेन कूटस्थस्यानभ्युपगम्यत्वेऽप्य-चेतनकल्पनाधिष्ठानत्वेन कूटस्थोऽभ्युपगंतव्य इत्यभिप्रायेण घ-टादेस्तत्र कल्पितत्वं सदृष्टांतमाह । यथाचेतन इति ॥ ४६ ॥

तत्तेदंते अपि स्वलमिव लमहमादिषु॥ सर्वत्रानुगते तेन तयोरप्यात्मतेति चेत् ॥ ४७॥

स्वलात्मत्वयोरेकत्वेऽतिप्रसंगं शंकते । तत्तेदंतेअपिति । त्वम-हमादिषु सर्वत्रानुगतस्य स्वत्वस्येव सर्वत्रामुगतयोस्तत्तेदंतयो-रप्यात्मस्वरूपता किं न स्यादिति भावः ॥ ४७॥ ते आत्मबेऽप्यनुगते तत्तेदंते ततस्तयोः॥ आत्मबं नेव संभाव्यं सम्यक्वादेर्थथातथा॥ ४८॥

तत्तेदंतयोरात्मत्वाधिकवृत्तित्वादात्मत्वं न संभवतीत्याह। तेआ-समत्वेपीति। तत्तेदंते स्वत्विमव यद्यपि त्वमहमादिषु अनुगते त-थापि तेष्वनुवर्तमाने आत्मत्वेऽप्यनुगते तदात्मत्विमदमात्मत्व-मित्यादिव्यवहारसंभवादतस्तयोरात्मत्वाधिकवृत्तित्वादात्मस्वरू-पता न संभाव्यते। तत्र दृष्टांतः। सम्यक्तवादारिति। आत्मत्वं स-स्यगात्मत्वमसम्यगितिव्यवहारवद्यादात्मत्वेऽप्यनुवर्तमानयोः स-स्यक्तवासम्यक्तवयोरिवेत्यर्थः॥ ४८॥

> तत्तेदंते स्वतान्यत्वे बंताहंते परस्परम् ॥ प्रतिहंहितया छोके प्रसिद्धे नास्ति संशयः॥ ४९॥

एवं प्रासंगिकं परिसमाप्य फिलितद्र्शनाय लोकव्यवहारसि-द्धमर्थमनुवदित। तत्तेदंतेइति। तत्ताप्रतियोगित्विमदंतायास्तदिद-मिति स्वत्यप्रतियोगित्वमन्यत्वस्य स्वयमन्य इति त्वंताप्रतियो-गित्वमहंतायास्त्वमहमिति लोके प्रतिदंदित्वेन प्रयोगद्र्शनात् प्रसिद्धिमिति भावः॥ ४९॥

अन्यतायाः प्रतिहंही स्वयं कूटस्थ इष्यताम् ॥ वंतायाः प्रतियोग्येषोऽहमित्यात्मनि कल्पितः ॥५०॥

भवत्वेवं लोके प्रकृते किमायातिमत्यत आह । अन्यतायाइति। अन्यत्वप्रतियोगी स्वयंशब्दार्थः त्वंताप्रतियोग्यहंशब्दार्थश्चिदा-भासः कूटस्थे कल्पित इत्यर्थः॥ ५०॥

अहंतास्वत्वयोर्भेदे रूप्यतेदंतयोरिव।। स्पष्टेऽपि मोहमापन्ना एकतं प्रतिपेदिरे॥ ५१॥ ननूकप्रकारेण जीवकूटस्थयोर्भेदे सत्यपि सर्वे इत्थं किमिति न जानंतीत्याशंक्याह । अहंतेति । बुद्धिसाक्षिणः कूटस्यस्य बुद्ध्या प्रत्यक्षीकर्तुमशक्यत्वादहिमिति प्रतिभासमानयोः जीवकूटस्ययो-भ्रोत्येकत्वं प्रतिपन्ना इत्यर्थः ॥ ५१ ॥

तादातम्याध्यास एवात्र पूर्वोक्ताविद्यया कृतः॥ अविद्यायां निरुत्तायां तत्कार्यं विनिवर्तते॥ ५२॥

नन्वस्य जीवकूटस्थयोरेकत्वभ्रमस्य किं कारणिमत्यपेक्षाया-माह। तादात्स्येति। अत्रास्मिन् यंथे अनादिरविवेकोऽयिमत्यत्रो-क्तयाऽविद्ययेत्यर्थः यतोऽविद्याकार्यत्वमस्यातोऽविद्यानिवर्तकज्ञा-नेनैव तिन्नवृत्तिरित्याह अविद्यायामिति॥ ५२॥

अविद्याद्यतितादात्म्ये विद्ययेव विनर्यतः॥ विक्षेपस्य स्वरूपं तु प्रारब्धक्षयमीक्षते॥ ५३॥

नन्वध्यासस्याविद्याकार्यत्वात्तिवृत्त्या निवृत्तिरित्येतदनुपपत्नं ब्रह्मात्मेकत्वविद्यायामुत्पन्नायामप्यविद्याकार्यस्य देहादेरुपळभ्य-मानत्वादित्यत आहाअविद्यावृतीति।अविद्येककारणयोरावृतिता-दात्म्ययोर्विद्ययेव विनिवृत्तिः कर्मसहिताविद्याजन्यस्य तु विक्षेप-स्वरूपस्य कर्मावसानपर्यतमवस्थानभित्यविरोध इति भावः॥५३॥

उपादानेविनष्टेऽपि क्षणं कार्यं प्रतीक्षते॥ इत्याहुस्तार्किकास्तद्वद्दस्माकं किन्न संभवेत्॥५४॥

ननु प्रारब्धकर्मणो निमित्तमात्रत्वात्तत्तद्भावमात्रेणोपादाने विनष्टेऽपि कथं कार्यानुवृत्तिरित्याशांक्य शास्त्रांतरसिद्धदृष्टांतेन त-दनुवृत्तिं संभावयति। उपादानइति ॥ ५४॥

तंतूनां दिनसंख्यानां तेस्ताहक् क्षण ईरितः ॥
भ्रमस्यासंख्यकल्पस्य योग्यः क्षण इहेण्यताम् ॥५५॥
ननु तार्किकैः कार्यस्य क्षणमात्रमवस्थानमंगीकतं न चिरका-

लिमत्याशंक्याह । तंतूनामिति । संसारस्यानादिकालमारभ्यानुवृ-त्तत्वात्तत्तंस्कारवशेन कुलालचक्रभ्रमविश्वरकालानुवृत्तिर्न विरुध्य-ते इति भावः ॥ ५५॥

विना क्षोदक्षमं मानं तैर्द्यापरिकल्प्यते ॥ श्रुतियुक्तयनुभूतिभ्यो वदतां किन्नु दुःशकम् ॥ ५६॥

ननु तार्किकैर्यथा युक्तमाभिहितं तदद्भवताऽपीत्याइांक्य स्वो-कौ ततो वैषम्यं दर्शयति।विनेति।क्षोदक्षमं विचारसहं मानं विना प्रमाणमंतरेणेत्यर्थः 'तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ संप-रस्ये इतिश्रुतिः। चक्रभ्रमादिदृष्टांतो युक्तिः। अनुभूतिर्विद्ददनुभवः। एतेभ्यः प्रमाणेभ्यः किं वक्तमशक्यिमत्यभिप्रायः॥ ५६॥

आस्तां दुस्तार्किकैः साकं विवादः प्रकृतं ब्रुवे॥ स्वाहमोः सिद्दमेकलं कृटस्थपरिणामिनोः॥ ५७॥

प्रकतमनुसरति आस्तामिति। स्वयमहंशब्दार्थयोः। कूटस्थप-रिणामिनोरेकत्वं भ्रांत्या सिद्धम् ॥ ५७॥

भ्राम्यंते पंडितंमन्याःसर्वे छौकिकतैर्थिकाः॥ अनादृत्य श्रुतिं मौरूर्यात्केवछां युक्तिमाश्रिताः॥५८॥

ननु कूटस्थजीवयोरेकलं भ्रांतिसिद्धं चेदिदं भ्रांतिमिति केऽपि कुतो न जानंति इत्याशंक्य श्रुतितात्पर्यपर्यालोचनशून्यत्वादि-त्याह । भ्राम्यंत इति ॥ ५८॥

पूर्वापरपरामर्शविकलास्तत्र केचन।। वाक्याभासान् स्वस्वपक्षे योजयंत्यप्यलज्जया।।५९ ननु श्रुत्यर्थप्रवक्तारोऽपि केचिदित्यं कुतो न जानंतीत्याइांक्य तेषां साकल्येन श्रुत्यर्थपर्याले।चनाभावादित्याह।पूर्वापरेति॥५९॥ कूटस्थादिशरीरांतसंघातस्यात्मतां जगुः॥ लोकायताः पामराश्च प्रत्यक्षाभासमाश्चिताः॥६०॥

तत्र तावत्प्रत्यक्षेकप्रमाणाभ्युपगमेनातिस्थूळ वाङ्घोकायतादि-पक्षं प्रथमतोऽनुभाषते । कूटस्थादीति । प्रत्यक्षसिद्ध वेन देहादेरा-त्मत्वं पारमार्थिकं स्यादित्याइांक्योक्तं प्रत्यक्षाभासमिति ॥ ६०॥

श्रोतीकर्तुं स्वपक्षं ते कोशमन्नमयं तथा॥ विरोचनस्य सिद्धांतं त्रमाणं त्रतिजज्ञिरे॥६१॥

ते प्रत्यक्षेकप्रमाणवादिनोऽपि परव्यामोहनाय स्वमतं श्रुतिसि-द्धमिति दर्शयितुं वाक्यमप्युदाहरंतीत्याह। श्रोतीकर्तुमिति।कोश-मन्नमयमितिशब्देन अन्नमयकोशप्रतिपादकं 'स वा एष पुरुषोऽ-न्नरसमय' इत्यादिवाक्यं छक्ष्यते। विरोचनस्य सिद्धांतिमिति त-रिसद्धांतप्रतिपादक'मात्मेव देहमय'इत्यादिवाक्यं छक्ष्यते एतद्धा-क्यद्वयं प्रमाणत्वेन प्रतिजानंत एव न तृपपादियतुं क्षमाः प्रकर-णविरोधादिति भावः॥ ६१॥

जीवात्मिनिर्गमे देहमरणस्यात्र दर्शनात्॥ देहातिरिक्तएवात्मेत्याहुर्छोकायताः परे॥ ६२॥ अस्मिन् मते दोषदर्शनपुरःसरं मतांतरमुत्थापयति जीवात्मे-ति॥ ६२॥

त्रत्यक्षवेनाभिमताहंधीर्देहातिरेकिणम् ॥ गमयेदिंद्रियात्मानं वच्मीत्यादित्रयोगतः॥६३॥

कीहशो देहातिरिक्त आत्मा केन वा प्रमाणेनावगम्यते इत्या-शंकायामाह । प्रत्यक्षत्वेनेति । अहं विच्म अहं पश्यामीत्यादिप्रयो-गद्शीनात् देहातिरिक्ताहंबुद्धिगम्यानीदियाण्यात्मेत्यर्थः ॥ ६३॥

वागादीनामिंद्रियाणां कलहः श्रुतिषु श्रुतः॥

## तेन चैतन्यमेतेषामात्मलं तत एव हि ॥६४॥

निवंद्रियाणामचेतनानां कथमात्मत्विमित्याशंक्य श्रुतिष्वि-द्रियसंवादश्रवणादचेतनत्वमसिद्धिमत्याह। वागादीनामिति। चे तनत्वस्यैवात्मलक्षणत्वात् चेतनानामिद्रियाणां आत्मत्वमुचित मित्याह। आत्मत्विमिति॥ ६४॥

हैरण्यगर्भाः प्राणात्मवादिनस्तेवमूचिरे ॥ चक्षराचक्षळोपेऽपि प्राणसन्ते तु जीविति ॥६५॥ मतांतरमुत्थापयितुं । हैरण्यगर्भा इति ॥६५॥ प्राणो जागर्ति सुतेऽपि प्राणश्रेष्ठचादिकं श्रुतम् ॥

कोशः प्राणमयः सम्यग्विस्तरेण प्रपंचितः ॥६६॥
प्राणस्यात्मत्वे श्रौतिलिंगानीति दर्शयति। प्राणइति। प्राणादय
एवैतिस्मिन् पुरे जायतीत्यादिना प्राणजागरणं श्रूयते 'तत्प्राणे ।
प्रपन्न उदितष्ठत् तदुक्थमभवनदेतदुक्थिभि'ति प्राणस्य श्रेष्ठचादिकं श्रूयते अन्यों उत्तर आत्माप्राणमय दत्यादिना प्राणमयः को शः
प्रपंचितः आदिशब्देन प्राणसंवादप्रवेशादिकं। याद्यम् ॥६६॥

मन आत्मेति मन्यंत उपासनपरा जनाः॥

त्राणस्याभोक्तृता रूपष्टा भोकृतं मनसस्ततः ॥६७॥ प्राणाद्प्यांतरस्य मनसः आत्मत्ववादिनो मतं दर्शयति। मन-आत्मेतीति। प्राणस्यानात्मत्वे युक्तिमाह। प्राणस्येति॥६७॥

मन एव मनुष्याणां कारणं वंधमोक्षयोः॥

श्रुतो मनोमयः कोशस्तेनात्मेतीरितं मनः ॥६८॥

मनसः आत्मत्वे युक्तिप्रतिपादिकां श्रुतिमाह । मनएवेति । 'त-स्माद्वा एतस्मात्प्राणमयादन्योंऽतर आत्मा मनोमय' इति श्रुत्यं-तरं दर्शयति । श्रुतइति । फलितमाह । तेनेति ॥ ६८॥

विज्ञानमात्मेति पर आहुः क्षणिकवादिनः ॥ यतो विज्ञानमूळबं मनसो गम्यते स्फुटम् ॥६९॥

मनसोऽप्यांतरस्य विज्ञानस्य आत्मत्ववादिनो बौद्धस्य मतं दर्शयति। विज्ञानमिति। विज्ञानस्यांतरत्वे युक्तिमाह।यतइति॥६९

अहं रित्रे रहे रहे ति रित्यंतः करणं हिया ॥ विज्ञानं स्यादहं रहित्रे रहे रहित्यं ने भवेत् ॥ ७०॥

विज्ञानमनः शब्दवाच्यस्यांतः करणस्यैकत्वात् कथं मनाविज्ञा-नयोः कार्यकारणभाव इत्याशंक्य तमुपपादियतुं तयोभेदं तावद-शियति । अहंवृत्तिरिति ॥ ७०॥

अहं प्रत्ययवीजविमदं छत्ते रिति स्फुटम् ॥ अविदिवा स्वमात्मानं बाह्यं वेति न तु क्वचित् ॥ ७९॥ तयोः कार्यकारणभावमाह । अहं प्रत्ययबीजत्विमिति । तदेवोप-पादयति अविदित्वेति अहं छत्त्युदयाभावे इदं वृत्त्यनुद्यादनयोः कार्यकारणभाव इत्यर्थः ॥ ७९॥

क्षणे क्षणे जन्मनाशावहं छत्तेर्मितो यतः ॥ विज्ञानं क्षणिकं तेन स्वप्रकाशं स्वतो मितेः ॥ ७२ ॥ तस्य विज्ञानस्य क्षणिकत्वेऽनुभवं प्रमाणयति। क्षणेइति। क्षणि-कलमुपपाद्य स्वप्रकाशत्वमुपपादयति । स्वप्रकाशमिति । स्वेनैव प्रमितत्वादित्यर्थः ॥ ७२ ॥

विज्ञानमयकोशोऽयं जीव इत्यागमा जगुः॥ सर्वसंसार एतस्य जन्मनाशसुंखादिकः॥ ७३॥

विज्ञानस्यात्मत्वे आगमः प्रमाणमित्याह।विज्ञानमयेति।'तस्मा-दा एतस्मान्मनोमयादन्योंऽतर आत्मा विज्ञानमयः विज्ञानं यज्ञं तनुत'इत्यादिवाक्यं विज्ञानस्यात्मत्वप्रतिपादकमिति भावः ॥७३ विज्ञानं क्षणिकं नात्मा विद्युदभ्रनिमेषवत् ॥ अन्यस्यानुपलब्धवाच्छून्यं माध्यमिका जगुः॥ ७४॥ बौद्धावांतरभेदस्य ज्ञून्यवादिनो मतं दर्शयित विज्ञानमिति ७४ असदेवेदिमत्यादाविदमेव श्रुतं ततः ॥ ज्ञानज्ञेयात्मकं सर्वे जगद्भांतिप्रकल्पितम् ॥ ७५॥

तत्र श्रुतिमाह। असदेवेदिमतीति। जून्यस्यैव तद्रूपत्वे प्रतीय-मानस्य जगतः का गतिरित्यत आह। ज्ञानेति॥ ७५॥

निरधिष्ठानविश्वांतरभावादात्मनोऽस्तिता॥ शून्यस्यापि ससाक्षितादन्यथा नोक्तिरस्य ते॥ ७६॥

तदेतन्मतं दूषयति। निरिधष्ठानेति। निःस्वरूपस्य ज्ञून्यस्याधि-ष्ठानत्वायोगान्निरिधष्ठानस्य भ्रमस्यानुपपत्तेर्जगत्कलपनाधिष्ठान-स्यात्मनः सत्ताऽभ्युपगंतव्या। किंच शून्यवादिनोऽपि शून्यसाक्षि-त्वेनावश्यमात्माऽभ्युपगंतव्यः। अन्यथा तस्यानभ्युपगमे अस्य शून्यस्योक्तिः शून्यमित्यभिधानं ते बौद्धस्य तव मते न सिध्ये-दिति भावः॥ ७६॥

अन्यो विज्ञानमयत आनंदमय आंतरः॥ अस्तीत्येवोपलब्धव्य इति वैदिकदर्शनम्॥ ७७॥

कस्तर्धात्मेत्यत आह। अन्यइति। 'तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानम-यादन्योऽतर आत्माऽऽनंदमयः अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तत्त्वभावेने'-ति च श्रुतिसद्भावादानंदमय आत्माऽभ्युपगंतव्य इति वैदिकद-र्शनं वैदिकसिद्धांतः॥ ७७॥

अणुर्महानमध्यमो वेत्येवं त्त्रापि वादिनः॥

बहुधा विवदंते हि श्रुतियुक्तिसमाश्रयात् ॥ ७८ ॥ एवमात्मस्वरूपे विप्रतिपत्तिं प्रदर्श्य तत्परिमाणविशेषेऽपि वा-दिविप्रतिपत्तिं दर्शयति । अणुरिति ॥ ७८॥

अणुं वदंत्यांतरालाः सूक्ष्मनाडीप्रचारतः॥ रोम्णः सहस्त्रभागेन तुल्यासु प्रचरत्ययम्॥ ७९॥ अत्राणुलवादिनस्तावदर्शयति। अणुमिति। अणुलाभिधाने हे-तुमाह। सूक्ष्मेति। तदुपपादयति। रोम्णइति। नाडीब्विति शेषः। सूक्ष्मासु नाडीषु संचारोऽणुल्बमंतरेण न घटते इत्यभिप्रायः॥७९॥

अणोरणीयानेषोऽणुः सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरं विति ॥ अणुतमाहुः श्रुतयः शतशोऽथ सहस्रशः॥ ८०॥

अणुत्वे किं प्रमाणिमत्यत आह । अणोरिति। 'अणोरणीयान्मह-तो महीयान एषोऽणुरात्माचेतसा वेदितव्यः' 'सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरं नि-त्य'मित्यादि श्रुतय इत्यर्थः ॥ ८०॥

वालायशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च ॥ भागो जीवः स विज्ञेय इति चाहापरा श्रुतिः ॥ ८९ ॥ श्रुत्यंतरमुदाहरति । वालायेति ॥ ८९ ॥

दिगंबरा मध्यमतमाहुरापादमस्तकम् ॥ चैतन्यव्याप्तिसंदृष्टेरानखात्रश्रुतेरि ॥ ८२॥

मध्यमपरिमाणवादिनो मतं दर्शयति। दिगंबराइति। तत्रोपप-तिमाह। आपादेति। 'स एष इह प्रविष्ट आनखायेभ्य' इति श्रु-तिरप्यत्र प्रमाणामित्याह। आनखायेति॥ ८२॥

सूक्ष्मनाडी प्रचारस्तु सूक्ष्मैरवयवैर्भवेत्॥ स्थूलदेहस्य हस्ताभ्यां कंचुकप्रतिमोकवत्॥ ८३॥ ननु मध्यमपरिमाणले श्रुतिसिद्धो नाडीप्रचारो न घटते इत्या-गंक्याह।सूक्ष्मनाडीति। यथा देहावयवयोईस्तयोः कंचुकप्रवेशेन दे-हस्य कंचुकप्रवेशस्तददात्मावयवानां सूक्ष्माणां नाडीषु प्रचारेणा-त्मनोऽपि प्रचार उपचर्यते इत्यर्थः॥ ८३॥

न्यूनाधिकशरीरेषु प्रवेशोऽपि गमागमैः॥ आत्मांशानां भवेतेन मध्यमतं विनिश्चितम्॥ ८४॥

नन्वात्मनो नियतमध्यमपरिमाणत्वे कर्मवशान्यूनाधिकशरी-रत्रवेशो न घटते इत्याशंक्यावयवागमापायाभ्यामात्मनो नियत-मध्यमपरिमाणत्वादेहवदुभयं न विरुध्यते इत्याह। न्यूनाधिकेति। फालितमाह। तेनेति॥ ८४॥

सांशस्य घटवन्नाशो भवत्येव तथा सित ॥ कृतनाशाकृताभ्यागमयोः को वारको भवेत् ॥ ८५॥

आत्मनः सावयवत्वे घटादिवदिनत्यत्वप्रसंगेनैतत् दूषयति सां-इास्येति । भवतु को दोषस्तत्राह । तथासतीति । कतयोः पुण्यपाप-योभीगमंतरेण नाज्ञः अकतयोरकस्मात् फलदातृत्वमकताभ्यागमः एतद्दोषद्वयमात्मनोऽनित्यत्वाभ्युपगमे भवेदिति भावः ॥ ८५॥

तस्मादात्मा महानेव नैवाणुर्नापि मध्यमः॥ आकाशवत्सर्वगतो निरंशः श्रुतिसंमतः॥ ८६॥

अतः परिशेषादातमनो विभुत्वं सिद्धमित्याह । तस्मादिति । तत्र प्रमाणमाह । आकाशवदिति । 'आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः' 'नि-ष्कळांनिष्क्रियमि'त्याद्यागमः प्रमाणमित्यर्थः ॥ ८६ ॥

इत्युक्ता तिह्रशेषे तु बहुधा कलहं ययुः॥ अचिद्रुपोऽथ चिद्रूपश्चिद्चिद्रूप इत्यपि॥ ८७॥ एवमात्मनो विभुत्वं प्रसाध्य तस्य चिद्रूपत्वं निश्चेतुं तावद्वा-दिविप्रतिपत्तिं दर्शयति । इत्युक्तवेति ॥ ८७ ॥

प्राभाकरास्तार्किकाश्च प्राहुरस्याचिदात्मताम् ॥ आकाशवद्द्रव्यमात्मा शब्दवत्तद्रुणश्चितिः॥ ८८॥

अचिद्रपत्ववादिनो मतं दर्शयति। प्राभाकराइति। तत्प्रक्रिया मनुभाषते। आकाशवद्द्रव्यमिति। आत्मा द्रव्यं भवितुमहिति गु-णवत्त्वादाकाशवदिति अनुमानं सूचितं। आत्मनः पृथिव्यादिभ्यो भेदसाधकं विशेषगुणं दर्शयति। शब्दवदिति। आत्मा प्रथिव्यादि-भ्यो भिद्यते ज्ञानगुणत्वात् यत्पृथिव्यादिभ्यो न भिद्यते तत् ज्ञान-गुणकमपि न भवति यथा प्रथिव्यादीत्यनुमानं द्रष्टव्यम्॥ ८८॥

इच्छाद्वेषप्रयत्नाश्च धर्माधर्मौ सुखासुखे॥ तत्संस्काराश्च तस्येते गुणाश्चितिवदीरिताः॥ ८९॥ तस्येव विशेषगुणांतराण्याहाइच्छेति।तत्संस्काराः भावनाः८९

आत्मनो मनसा योगे स्वादृष्टवशतो गुणाः॥ जायंतेऽथ त्रछीयंते सुषुत्रेदृष्टसंक्षयात्॥ ९०॥

एषां गुणानामुत्पत्तिविनाशकारणमाह । आत्मनइति । स्वाद्य-ष्टवशत आत्मनो मनसा योग इत्यन्वयः ॥ ९०॥

चितिमत्त्वाच्चेतनोऽयमिच्छाद्वेषप्रयत्नवान् ॥ स्याद्वमीधर्मयोः कर्ता भोका दुःखादिमत्त्वतः॥ ९१॥

आत्मनोऽचिद्वपत्वे कथं चेतनत्वाभ्युपगम इत्याशंक्य चिति-मत्त्वादित्याह । चितिमत्त्वादिति । आत्मनश्चेतनत्वे हेत्वंतरमाह। इच्छेति । तस्येश्वराद्वेलक्षण्यमाह । स्यादिति ॥ ९१ ॥ यथाऽत्र कर्मवशतः कादाचित्कं सुखादिकम्॥ तथा लोकांतरे देहे कर्मणेच्छादि जन्यते ॥ ९२ ॥
नन्वात्मनो विभुत्वे लोकांतरगमनादिकं कथं घटेतेत्याशंक्यास्मिन देहे कर्मवशादिच्छाद्यत्पत्तौ सत्यामत्रात्मनोऽवस्थानादिव्यवहारइव कर्मवशाल्लोकांतरे देहांतरोत्पत्तौ तदवच्छिन्नात्मप्रदेशे सुखायुत्पत्तिवशात्तत्रात्मनो गमनादिकव्यवहार इत्यौपचारिकमात्मनो गमनादिकमित्यभित्रेत्याह । यथात्र कर्मवशत इति ॥ ९२ ॥

एवं च सर्वगस्यापि संभवेतां गमागमो ॥ कर्मकांडः समग्रोऽत्र त्रमाणिमिति तेऽवद्न् ॥९३॥ एवमिति। आत्मनः कर्तृत्वादिधर्मवत्त्वे किं त्रमाणिमत्यत आ-इ। कर्मकांडइति॥९३॥

आनंदमयकोशो यः सुषुप्तौ परिशिष्यते॥
अस्पष्टचित्स आत्मेषां पूर्वकोशोऽस्य ते गुणाः॥ ९८॥
नन्वन्यो विज्ञानमयात् आनंदमय आंतर इत्यत्रानंदमयस्यातमत्वमुक्तमिदानीमिच्छादिमान् अन्यः प्रतिपाद्यतेऽतः पूर्वोत्तर
विरोध इत्याशंक्याह।आनंदमयेति।सुषुप्तावस्पष्टचिद्य आनंदमयकोशः परिशिष्यते स पूर्वकोशः श्रौतेषु पंचकोशेषु प्रथम एषां
प्रामाकरादीनामात्मा अस्यात्मनस्ते पूर्वोक्ताः ज्ञानानदयो गुणा
इत्यर्थः॥ ९४॥

गूढं चैतन्यमुद्रप्रेक्ष्य जडबे।धस्वरूपताम् ॥ आत्मनो व्रवते भाद्याश्चिद्द्रप्रेक्षोव्यितस्मृतेः॥ ९५॥ अस्यैवात्मनश्चिद्वचिद्रपत्वं भाद्या वर्णयंतीत्याह। गूढिमिति। भाद्या आत्मनो गूढमस्पष्टं चैतन्यमुद्रप्रेक्ष्य अहित्वा चिज्जडोभयात्मकतां वर्णयंति। चैतन्योत्प्रेक्षायां कारणमाह। चिदुत्प्रेक्षेति। उत्थितस्मृतेश्चिदुत्प्रेक्षा भवतीति योजना सुप्तेरुत्थितस्य जायमानात्स्मरणान्त्रियुत्रेक्षा भवतीति योजना सुप्तेरुत्थितस्य जायमानात्स्मरणान्त्रियुत्रेक्षा भवतीति योजना सुप्तेरुत्थितस्य जायमानात्स्मरणान्त्रेष्ठा भवतीति योजना सुप्तेरुत्थितस्य जायमानात्स्मरणान्त्रेष्ठा भवतीति योजना सुप्तेरुत्थितस्य जायमानात्स्मरणान्त्रेष्ठा भवतीत्यर्थः॥ ९५॥

जडो भू बा तदाऽस्वाप्सिमिति जाड्यरमृतिस्तदा॥ विना जाड्यानुभूतिं न कथंचिदुपपद्यते॥ ९६॥

चिदुत्प्रेक्षाप्रकारमेव स्पष्टयति । जडोभूत्वेति । तदा सुष्ठितिकाले जडो भूत्वाऽस्वाप्समित्येवंरूपा जाड्यस्मृतिरुत्थितस्य पुरुषस्य जायमाना सुषुतिकालीनजाड्यानुभवमंतरेण अनुपपद्यमाना त-दानींतनजाड्यानुभवं कल्पयतीति भावः ॥ ९६॥

द्रष्टुर्दष्टेरलोपश्च श्रुतः सुप्तौ ततस्वयं॥ अत्रकाशत्रकाशाभ्यामात्मा खद्योतवद्युतः॥ ९७॥

सुपुती चैतन्यलोपाभावे प्रमाणमाह। द्रष्टुरिति। न हि द्रष्टुः हष्टेर्विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वादिति श्रुतौ द्रष्टुरात्मनः स्वरूपभूतायाः हप्टेर्लोपो न विद्यते विनाशरहितस्वभावत्वात्। अन्यथा लोपवादिनोऽपि निःसाक्षिकस्य वक्तुमशक्यत्वात्सुपुतौ
चैतन्यलोपाभावः श्रूयते ततोऽपि कारणाद्यमात्मा खद्योतवदस्फुरणस्फुरणाभ्यां युक्तो भवतीत्यर्थः॥ ९७॥

निरंशस्योभयात्मतं न कथंचिद् घटिष्यते ॥ तेन चिद्रूप एवात्मेत्याहुः सांख्यविवेकिनः ॥ ९८॥

अस्मिन् भाद्यमते दूषणाभिधानपुरःसरं सांख्यमतमुत्थापय-ति। निरंशस्येति॥ ९८॥

जाड्यांशः प्रकृते रूपं विकारि त्रिगुणं च तत् ॥ चितो भोगापवर्गार्थे प्रकृतिः सा प्रवर्तते ॥ ९९ ॥

जाड्यस्मृतेस्तर्हि का गतिरित्याशंक्याह । जाड्यांशइति । तत् प्रकृतिरूपं सत्त्वरजस्तमोगुणात्मकं प्रकृतिकल्पनायां प्रयोजनमाह। चितइति । चितः पुरुषस्येति यावत् ॥ ९९ ॥ पंचदशी-

असंगायाश्चितेर्बधमोक्षो भेदायहान्मतौ ॥ बंधमुक्तिव्यवस्थार्थं पूर्वेषामिव चिद्रिदा॥ १००॥

ननु चितोऽसंगत्वेन प्रकृतिपुरुषयोरत्यंतविविकत्वात् प्रकृतिं-प्रवृत्त्या कथं पुरुषस्य भोगापवर्गावित्याइांक्य तयोर्विवेकस्यायह-णात्पुरुषे भोगापवर्गीं व्यवन्हियेते इत्याह । असंगायाइति । तार्कि-कादिभिरिव सांख्येरात्माभेदें।ऽगीकियते इत्याह। बंधमुक्तीति १००

महतः परमव्यक्तमिति प्रकृतिरुच्यते ॥

श्रुतावसंगता तद्ददसंगो हीत्यतः रुफुटा ॥ १ ॥

प्रकृतिसद्भावे पुरुषस्यासंगत्वे च श्रुतिसुदाहरति। महतद्भति॥१ चित्संनिधौ प्रवृत्तायाः प्रकृतेहिं नियामकम्॥

ईश्वरं ब्रुवते योगाः स जीवेभ्यः परः श्रुतः ॥ २॥

एवं जीवविषयां वादिविप्रतिपत्तिं प्रदृश्येश्वरविषयां तां प्रदृश्येश्वरविषयां तां प्रदृश्येश्वरविषयां तां प्रदृश्येश्वरहिष्यां तां प्रदृश्येश्वरहिष्यां तां प्रदृश्येश्वरहिष्यां क्ष्यां तां प्रदृश्येश्वरहिष्यां तां प्रदृश्येश्वरहिष्य

प्रधानक्षेत्रज्ञपतिर्गुणेश इति हि श्रुतिः॥

आरण्यकेऽसंभ्रमेण ह्यंतर्याम्युपपादितः॥ ३॥

तामेवश्वरसद्भावप्रतिपादिकां श्रुतिं पठित । प्रधानेति । प्रधानं गुणसाम्यावस्थारूपं क्षेत्रज्ञा जीवास्तेषां पितः । गुणाः सत्त्वादयस्ते-पामीशो नियामक इत्यर्थः । न केवलिमयमेव श्रुतिरीश्वरप्रतिपा-दिका अंतर्यामिब्राह्मणमपीत्याह । आरण्यकडाति ॥ ३॥

अत्रापि कलहायंते वादिनः स्वस्वयुक्तिभिः॥ वाक्यान्यपि यथात्रज्ञं दार्ह्यायोदाहरंति हि॥ ४॥

तामेव वादिविप्रतिपत्तिं प्रतिजानीते । अत्राऽपीति । प्रज्ञामन-

क्केशकर्मविपाकैस्तदाशयैरप्यसंयुतः ॥ पुंविशेषो भवेदीशो जीववत्सोऽप्यसंगचित् ॥ ५ ॥

इदानीं पतंजिलनोक्तमीश्वरप्रतिपादकं क्वेशकर्मविपाकैस्तदा-श्वरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वर इत्येतत्सूत्रमर्थतः पठित । क्वेश-ति । क्वेशा अविद्यादयः पंच कर्माणि कर्माशुक्करुणं योगिनस्वि-विधमितरेषामिति सूत्रितानि सित मूले तिह्वपाका जात्यायुर्भी-गा इत्युक्ताः कर्मविपाकाः फलविशेषास्तदाशयास्तेषां संस्कारा-स्तैः क्वेशादिभिरसंस्प्रष्टः पुरुषविशेष ईश्वरो भवित सोऽपि जीव-वदसंगिश्चिद्रपश्चेत्यर्थः ॥ ५॥

तथाऽपि पुंविशेषला हटतेऽस्य नियंतृता ॥ अव्यवस्थौ बंधमोक्षावापतेतामिहान्यथा ॥ ६ ॥ नन्वसंगचिद्रपत्वे कथं नियंतृत्विमत्यत आह तथाऽपीति । ई-श्वरस्य नियंतृत्वानभ्युपगमे दोषमाह । अव्यवस्थाविति ॥ ६ ॥

भीषास्मादित्येवमादावसंगस्य परात्मनः ॥ श्रुतं तद्युक्तमप्यस्य क्वेशकर्माद्यसंगमात् ॥ ७ ॥ असंगस्येश्वरस्य नियंतृत्वं निष्प्रमाणकमित्याइांक्याह । भीषेति। तन्नियंतृत्वं श्रुतं ननु श्रुतमप्ययुक्तं कथमंगीकियते इत्यत आह। युक्तिमपीति । जीवधर्मस्य क्वेद्यादेरभावादुपपन्नं चेत्यर्थः ॥ ७ ॥

जीवानामप्यसंगतात् क्वेशादिनं ह्यथाऽपि च॥ विवेकाग्रहतः क्वेशकर्मादि प्रागुदीरितम्॥८॥

ननु जीवा अप्यसंगचिद्रपाः क्रेशादिरहिता एव तथाचेश्वरे को विशेष इत्याशंक्य जीवानां स्वतः क्रेशादिरहितत्वेऽपि बु-द्व्या सह विवेकायहात् क्रेशादिरस्तीति पूर्वोक्तं स्मारयति जी-वानामिति॥ ८॥ नित्यज्ञानप्रयत्नेच्छा गुणानीशस्य मन्वते ॥ असंगस्य नियंत्वसयुक्तमिति तार्किकाः॥ ९॥

तार्किकास्त्वसंगस्य नियामकत्वमसहमाना जीवविलक्षणत्वा-य ज्ञानादिगुणत्रयं नित्यमंगीकुर्वते इत्याह नित्येति॥९॥

पुंविशेषतमप्यस्य गुणैरेव न चान्यथा॥ सत्यकामः सत्यसंकलप इत्यादिश्रुतिर्जगौ॥ १०॥

मन्विच्छादिगुणकस्य तस्य कथं जीवादैलक्षण्यमित्याइांक्य गुणानां नित्यत्वादेवेति परिहरति। पुंविशेषत्वमिति। गुणानां नि-रयत्वे प्रमाणमाह । सत्येति॥ १०॥

नित्यज्ञानादिमच्वेऽस्य सृष्टिरेव सदा भवेत्॥ हिरण्यगर्भ ईशोऽतो लिंगदेहेन संयुतः॥११॥

तत्रापि दोषसद्भावात्पक्षांतरमाह । नित्येति । तस्य हिरण्यगर्भ-स्य किं रूपमित्यत आह । लिंगदेहेनेति । मायोपाधिकः परमात्मा-लिंगशरीरसमष्ट्यभिमानेन हिरण्यगर्भ इत्युच्यते इत्यर्थः ॥११॥

उद्गीथब्राह्मणे तस्य माहात्म्यमितिविस्तृतं ॥ छिंगसन्वेऽपि जीवतं नास्य कर्माद्यभावतः ॥ १२॥

हिरण्यगर्भस्येश्वरत्वे किं प्रमाणमित आह। उद्गीधित। ननु छिं-गज्ञारीरयोगे जीवः स्यादित्याज्ञांक्य अविद्याकामकर्माभावान जी-व इत्याह। छिंगसत्त्वेऽपीति॥ १२॥

स्थूलदेहं विना लिंगदेहो न कापि हइयते ॥ वैराजो देह ईशोऽतः सर्वतो मस्तकादिमान् ॥ १३॥ केवलं लिंगशरीरस्य स्थूलदेहं विहायानुपलभ्यमानत्वात् स्थूल-शरीरसमष्ट्यभिमानी विराडेवेश्वर इत्याह। स्थूलदेहंविनेति ॥१३ सहस्त्रशीर्षेत्येवं च विश्वतश्रक्षुरित्यि ॥ श्रुतिमत्याहुरिनशं विश्वरूपस्य चिंतकाः ॥ १४॥ तत्तद्भावे प्रमाणमाह । सहस्त्रशीर्षेति । श्रुतं वाक्यमिति शेषः । विश्वरूपस्य चिंतकाः विराहुपासकाः ॥ १४॥

सर्वतः पाणिपादते कृम्यादेरिप चेशता ॥ ततश्चतुर्मुखो देव एवेशो नेतरः पुमान् ॥ १५॥ अत्रापि दोषदृष्या देवतांतरमालंबते इत्याह।सर्वतइति॥१५॥

पुत्रार्थे तमुपासीना एवमाहुः प्रजापतिः ॥ प्रजा असृजतेत्यादिश्रुतिं चोदाहरंत्यमी॥१६॥

एवं कैरुच्यते इत्यत आह । पुत्रार्थमिति । 'प्रजापतिः प्रजाअसृजते'त्यादिवाक्यं तत्र प्रमाणमित्याहुरित्याह।प्रजापतिरिति॥१६

विष्णोर्नाभेः समुद्भूतो वेधाः कमळजस्ततः ॥ विष्णुरेवेश इत्याहुर्लोके भागवता जनाः ॥ १७॥

भागवतमतमाह विष्णोरिति॥ १७॥

शिवस्य पादावन्वेष्टुं शाङ्गर्चशक्ततः शिवः ॥ ईशो न विष्णुरित्याहुः शैवा आगममानिनः ॥ १८॥

शैवानां मतं आह । ज्ञिवस्येति ॥ १८ ॥
पुरत्रयं साद्धितुं विद्वेशं सोऽप्यपूजयत् ॥
विनायकं त्राहुरीशं गाणपत्यमते रताः ॥ १९॥

गाणपत्यमतमाह। पुरत्रयमिति ॥ १९ ॥
एवमन्ये स्वस्वपक्षाभिमानेनान्यथाऽन्यथा ॥
मंत्रार्थवादकल्पादीनाश्चित्य प्रतिपेदिरे ॥ २० ॥

उक्तन्यायमन्यत्राप्यतिदिशाति । एवामिति । अन्ये भैरवमैराला-युपासकाः। अन्यथाऽन्यथावर्णने कारणमाह । स्वस्वेति । तत्र तत्र प्रमाणानि संतीति दर्शयति । मंत्रेति ॥ २०॥

अंतर्यामिणमारभ्य स्थावरांतेशवादिनः ॥ संत्यश्वत्थार्कवंशादेः कुलदैवतदर्शनात् ॥ २१ ॥

एवं कित मतानीत्याशंक्य असंख्यानीत्याह। अंतर्यामिणमिति। स्थावरेशवादो न कापि दृष्टचर इत्याशंक्याह। अश्वत्थार्केति॥ २१॥

तत्त्वनिश्चयकामेन न्यायागमविचारिणाम्॥
एकेव प्रतिपत्तिः स्यात् साऽप्यत्र रुफुटमुच्यते॥ २२॥

नन्ववं मतभेदे कस्योपादेयत्वं कस्य वा हेयत्विमत्याकांक्षाया-माह। तत्त्विनश्चयोति। तत्त्विनश्चयकामेन तत्त्विनश्चयेच्छया न्याया-गमयोविचारणशिलानां पुरुषाणां प्रतिपत्तिरेकैव स्यात् सा की-हशीत्यतआह। साऽप्यत्रेति॥ २२॥

मायां तु त्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम् ॥ अस्यावयवभूतेस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत् ॥ २३॥

तामेव प्रतिपत्तिं दर्शयितुं तदनुकूळां श्रुतिं पठिति।मायां विति। मायामेव प्रकृतिं जगदुपादानकारणं विद्यात् जानीयात् । मायिनं तु मायोपाधिकमंतर्यामिणमेव महेश्वरं मायाधिष्ठातारं निमित्त-कारणं जानीयात् । अस्य मायिनो महेश्वरस्यावयवभूतैरंशरूपेश्व-रात्मकेर्जीवैः कृतस्नामिदं जगद्धाप्तमित्यस्याः श्रुतेरर्थः ॥ २३॥

इति श्रुत्यनुसारेण न्याय्यो निर्णय ईश्वरे ॥ तथा सत्यविरोधः स्यात्स्थावरांते शवादिनाम् ॥२४॥ एतच्छुत्यनुसारेणश्वरविषयो निर्णयो युक्त इत्याह । इतीति । कुतो युक्त इत्याइांक्य सर्वत्राविरुद्ध लादित्याह। तथेति। सर्वस्या-पीश्वरत्वाभ्युपगमान्न केनापि विरोध इति भावः॥ २१॥

माया चेयं तमोरूपा तापनीये तदीरणात्॥ अनुभूतिं तत्र मानं प्रतिजज्ञे श्रुतिः स्वयम्॥ २५॥

ननु जगरप्रकृतिभूतायाः मायायाः किं रूपिमत्यत आह।माया चयमिति।कृत इत्यत आह। तापनीयइति । माया च तमोरूपेति तापनीयोपनिषदि तमोरूपत्वस्याभिधानादित्यर्थः। मायायास्तमो-रूपत्वे किं प्रमाणमित्याकांक्षायां अनुभूतेरिति श्रुतिरेवात्रानुभवः प्रमाणमिति प्रतिजानीते इत्याह। अनुभूतिमिति ॥२५॥

जडं मोहात्मकं तच्चेत्यनुभावयति श्रुतिः॥ आबालगोपं स्पष्टवादानंत्यं तस्य साऽव्रवीत्॥ २६॥

तत्र मायायास्तमोरूपले कोऽसावनुभव इत्याकांक्षायां तदेतज्जं मोहात्मकमिति श्रुतिरेवात्रानुभवं स्पष्टयतीत्याहाजडिमिति।अनंत-मिति श्रुत्या सर्वानुभवसिद्धलमुच्यते इत्याहाआबालेति।जडं मोहं च प्रकृतेः कार्यं इति आबालगोपालादीनां सर्वेषामनुभव इत्यर्थः २६

अचिदात्मघटादीनां यत्स्वरूपं जडं हि तत् ॥ यत्र कुंठीभवेद्धद्धिः स मोह इति छोकिकाः॥ २७॥ जडराब्दस्यार्थमाह । अचिदात्मेति । मोहब्दार्थमाह।यत्रेति २७

इत्थं छौकिकदृष्टीतत्सर्वेरप्यनुभूयते ॥ युक्तिदृष्ट्या विनर्वाच्यं नासदासीदिति श्रुतेः॥ २८॥

उक्तप्रकारेण सर्वानुभविसद्धत्वलक्षणमानंत्यं सिद्धमित्याह। इ-स्थमिति।एतजाड्यमोहलक्षणतमोरूपत्वं। नन्वेवं मायायाः सर्वानु-भवसिद्धत्वे घटादिवत् ज्ञानेनानिवर्त्यत्वं स्यादित्याशंक्याह। यु- क्रीति। तुशब्दः शंकाव्यावृत्त्यर्थः अनिर्वाच्यं सत्त्वेनासत्त्वेन वा निर्वकुमशक्यं तत्र किं प्रमाणमित्यत आह। नासदिति ॥ २८॥ नासदासीद्दिभातवान्नो सदासीच्च बाधनात्॥ विद्यादृष्ट्या श्रुतं तुच्छं तस्यानित्यनिवृत्तितः॥ २९॥

अस्याः श्रुतेरिभप्रायमाह। नासदासीदिति। 'बाधनान्नेह नाना-िस्ति किंचने 'ति श्रुत्या निषेधादित्यर्थः। सदसदूपत्वं तु विरुद्धत्वाद-युक्तमिति श्रुत्योपेक्षितं एवं युक्तिदृष्ट्याऽनिर्वचनीयत्वं प्रदृक्यं 'तु-च्छमिदं रूपमस्ये'ति श्रुतिर्विद्धदनुभवेन तस्यास्तुच्छत्वं दर्शयती-त्याह। विद्येति। तुच्छत्वे हेतुमाह। तस्येति॥ २९॥

तुच्छाऽनिर्वचनीया च वास्तवी चेत्यसौ त्रिधा॥ ज्ञेया माया त्रिभिर्वोधैः श्रीतयौक्तिकछोकिकैः॥ ३०॥

उपपादितमर्थमुपसंहरित। तुच्छेति। श्रीतबोधेन तुच्छा कालत्र-येऽप्यसती यौक्तिकबोधेनानिर्वचनीया छौकिकबोधेन वास्तवी-चेत्येवं त्रिधा माया ज्ञेयेत्यर्थः॥ ३०॥

अस्य सत्त्वमसत्त्वं च जगतो दर्शयत्यसौ॥ प्रसारणाच्च संकोचाद्यथा चित्रपटस्तथा॥ ३१॥

अस्य सत्त्वमसत्त्वं च दर्शयतीति श्रुतेरर्थमस्याः कृत्यमाह । अस्येति । एकस्या एव मायाया जगत्सत्त्वासत्त्वप्रदर्शकत्वे दृष्टांत-माह । प्रसारणादिति ॥ ३१ ॥

अस्वतंत्रा हि माया स्याद्प्रतीतेर्विना चितिम् ॥ स्वतंत्राऽपि तथैव स्यादसंगस्यान्यथाकृतेः ॥ ३२॥

स्वतंत्रास्वतंत्रत्वेनेति श्रुत्या मायायाः स्वातंत्र्यास्वातंत्रये द-र्शिते तत्रोभयत्रोपपत्तिमाह ।अस्वतंत्रेति।स्वभासकचैतन्यं विहाय न प्रकाशते इत्यस्वतंत्राऽसंगस्यात्मनोऽन्यथाकरणात् स्वतंत्राऽपीस्यर्थः॥ ३२॥

कूटस्थासंगमात्मानं जगत्त्वेन करोति सा॥ विदाभासस्वरूपेण जीवेशाविप निर्ममे॥ ३३॥

अन्यथाकरणमेव स्पष्टयति । कुटस्यासंगमिति । जीवेशावा-भासेन करोतीति श्रुत्युक्तं जीवेश्वरविभागं च करोतीत्याह चिदा-भासेति ॥ ३३॥

> कूटस्थमनुपद्धत्य करोति जगदादिकम् ॥ दुर्घटैकविधायिन्यां मायायां का चमत्कृतिः ॥ ३४॥

नन्वात्मनोऽन्यथाकरणे कृटस्थलहानिः स्यादित्याशंक्याह।कू-टस्थमिति । ननुकृटस्थलाविधातेन जगदादिस्वरूपत्वापादनं-दुर्घटमित्याशंक्य मायायां दुर्घटैकविधायित्वान्नेदमाश्चर्यकारणमि-त्याह । दुर्घटेति । अन्यथा मायात्वमेव भज्येतेति भावः ॥ ३४ ॥

द्रवलमुदके वन्हावौष्ण्यं काठिन्यमञ्मनि ॥ मायाया दुर्घटलं च स्वतः सिध्यति नान्यतः॥ ३५॥ मायाया दुर्घटकारित्वस्वभावत्वे दृष्टांतमाह । द्रवत्विमिति । उ-दकादीनां द्रवत्वादि यथा स्वाभाविकं तद्दन्मायाया दुर्घटकारित्व-मित्यर्थः॥ ३५॥

न वेति लोको यावतां साक्षातावज्ञमत्कृतिम् ॥ धत्ते मनसि पश्चातु मायैषेत्युपशाम्यति ॥ ३६॥

ननु मायादुर्घटकारित्वमाश्चर्यकारणं न भवतीति उक्तं अनुप-पन्नं छोके मायायाश्चमत्कारहेतुत्वदर्शनादित्याशंक्य मायायाः प्रयोक्तृत्वसाक्षात्कारपर्यतमेवास्या आश्चर्यकारणत्वं नोपरिष्टादि-त्याह । न्वेनीति ॥ ३६ ॥

#### पंचदशा-

त्रंसरंति हि चोद्यानि जगद्रस्तुलवादिषु ॥ न चोदनीयं मायायां तस्याश्चोद्येकरूपतः॥३७॥ किंच जगत्सत्यत्ववादिनो नैयायिकादीन् प्रत्येवंविधानि चो-द्यानि कतर्व्यानि न मायावादिनं प्रति इत्याह। प्रसरंतीति॥३०॥ चोचेऽपि यदि चोचं स्यात् तचाचे चोचते मया॥ परिहार्यं ततश्रोद्यं न पुनः प्रतिचोद्यताम् ॥ ३८॥ मायावादिनं प्रति चोद्यकरणेऽतिप्रसंगमाह। चोद्येऽपीति। तर्हि किंकर्तव्यमित्यत आह । परिहार्यमिति ॥ ३८॥ विस्मयैकशरीराया मायायाश्चो चरूपतः ॥ अन्वेष्यः परिहारोऽस्या बुद्धिमद्भिः प्रयत्नतः ॥ ३९॥ उक्तमेवार्थं प्रपंचयति । विस्मयेति ॥ ३९॥ मायालमेव निश्चेयमिति चेत्तर्हि निश्चिनु ॥ लोकप्रसिद्धमायाया लक्षणं यत्तदीक्ष्यताम् ॥ ४०॥ मायात्वनिश्वये तत्परिहारान्वेषणमुचितं स एव नेदानीं सिद्ध-इति शंकते।मायात्वमिति।मायालक्षणसद्भावान्मायात्वं निश्चीय-तामित्यभित्रायेणाह। तहींति। किं लक्षणमित्यत आह। लोके ति॥ ४०॥

न निरूपियतुं शक्या विरूपष्टं भासते च या ॥
सा मायेतींद्रजालादों लोकाः संप्रतिपेदिरे ॥ ४९॥
तस्या अपि किं लक्षणमित्यत आह। न निरूपियतुमिति॥४९॥
स्पष्टं भाति जगचेदमशक्यं तिन्नरूपणम् ॥
मायामयं जगत्तस्मादीक्षस्वापक्षपाततः ॥ ४२॥
दशंते सिद्धं लक्षणं दाष्टीतिके योजयित स्पष्टमिति॥४२॥

निरूपयितुमारब्धे निखिछैरपि पंडितैः॥ अज्ञानं पुरतस्तेषां भाति कक्षासु कासुचित् ॥ ४३॥ जगतोऽदाक्यनिरूपणत्वं कथमित्थादांक्य तदर्दायति। निरूपयि-तुमिति॥ ४३॥

देहें द्रियादयो भावा वोर्यणोत्पादिताः कथम् ॥ कथं वा तत्र चैतन्यमित्युक्ते ते किमुत्तरम् ॥ ४४ ॥ अशक्यिनरूपणत्वमेवोदाहरणेन स्पष्टयति । देहेन्द्रियादय इति ॥ ४४ ॥

वीर्यस्यैष स्वभावश्चेत्कथं तद्विदितं लया ॥ अन्वयव्यतिरेकौ यौ भग्नौ तो वंध्यवीर्यतः ॥ ४५ ॥

स्वभाववादी शंकते।वीर्यस्येति।सिद्धांती पृच्छति।कथं तदिति। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां जानामीत्याशंक्य व्याध्यभावानमैवमित्याह। अन्वयेति। वंध्यवीर्यतः वंध्यायां च तत्र वीर्यस्य व्यर्थत्वात् व्या-िक्षिन घटते यत्र वीर्ये तत्र तत्र देहादिकं इति न अन्वयोऽपि॥४५॥

न जानामि किमप्येतिदित्यंते शरणं तव ॥
अत एव महांतोऽस्य प्रवदंतींद्रजालताम ॥ ४६ ॥
एवं पुनःपुनः एष्टे सित किमिप न जानामीत्येवोत्तरं देयिमति फलितमाह । न जानामीति ॥ १६ ॥

एतस्मान्किमिवेंद्रजालमपरं यद्गभवासस्थितं रेतश्चेतित हस्तमस्तकपद्त्रोद्भतनानांकुरम् ॥ पर्यायेण शिशुलयोवनजरावेषरनेकैर्द्यतं पश्यत्यति शृणोति जिघ्नति तथा गच्छत्यथागच्छति ॥ ४७॥ उक्तानिर्वचनीयत्वे वृद्धसंमातिं दर्शयति। एतसमादिति ॥ ४७॥ देहवहटधानादौ सुविचार्य विलोक्यताम् ॥ क धाना कुत्र वा रक्षस्तस्मान्मायेति निश्चिनु ॥ ४८॥ न केवलं देहस्यैव दुर्निरूपत्वं किंतु वटवृक्षादेरपीत्याह। देहव-दिति ॥ ४८॥

निरुक्ताविभमानं ये द्घते तार्किकादयः ॥ हर्षिमिश्रादिभिस्ते तु खंडनादौ सुशिक्षिताः॥ ४९॥ नन्वास्माभिर्निर्वकुमशक्यत्वेऽपि उदयनादिभिराचार्यैर्निरुच्य-ते इत्याशंक्याह। निरुक्ताविति॥ ४९॥

अचिंत्या खलु ये भावा न तांस्तर्केषु योजयेत् ॥
अचिंत्यरचनारूपं मनसाऽपि जगत्खलु ॥ ५० ॥
उक्तार्थं सांप्रदायिकानां वाक्यं संवादयति।अचिंत्या इति॥५०॥
अचिंत्यरचनाशक्तिबीजं मायेति निश्चिनु ॥
मायाबीजं तदेंवैकं सुषुप्तावनुभूयत ॥ ५१ ॥

ननु भवत्वेवं जगतोऽचिंत्यरचनात्वं मायायां किमायातिमित्य-त आह । अचिंत्यरचनेति । अचिंत्यरचनाइाक्तिमत् यद्दीजं कारणं सैव मायेत्यर्थः।नत्वेवंविधं कारणं क दृष्टिमित्यत आह । मायेति ५१

जायत्स्वप्नजगत्तत्र लीनं बीज इव द्रुमः॥ तस्मादशेषजगतो वासनास्तत्र संस्थिताः॥ ५२॥

कथं तस्य जगद्दीजलिमित्यत आह। जायदिति। ततः किमित्य-त आह। तस्मादिति। यतो जगत्कारणं मायाऽतोऽशेषजगद्दास-नास्तत्र मायायां तिष्ठंतीत्यर्थः॥ ५२॥

या बुद्धिवासनास्तासु चैतन्यं प्रतिबिंबति ॥ मेघाकाशवद्रपष्टिचदाभासोऽनुमीयताम् ॥ ५३॥ ततोऽिष किं तत्राह। या बुद्धाति। ननु तासु प्रतिविवोऽिस्त चे-त्कुतो नानुभूयते इत्याशंक्यास्पष्टत्वादित्याह। मेघेति। तर्हि कुत-स्तित्विदिरित्यत् आह। अनुमीयतामिति॥ ५३॥

साभासमेव तद्दीजं धीरूपेण प्ररोहति॥

अतो बुद्धो चिदाभासो विस्पष्टं प्रतिभासते ॥ ५४ ॥
ननु मेवांशोदकस्यास्पष्टाकाशप्रतिविंववन्तेऽपि तज्जातीयस्य
घटोदकस्य स्पष्टाकाशप्रतिविंववतः सद्भावान्मेवाकाशानुमानं घटते। इह तथाविधहष्टांताभावात्कथमनुमानोदय इत्याशंक्यात्रापि तथाविधहष्टांतसंपादनाय आह। साभासमिति। चिदाभासविशिष्टं तदेवाज्ञानं बुद्धिरूपेण परिणममानं विस्पष्टचिदाभासवद्रवतीति भावः। एवं चेदनुमानमत्र सूचितं भवति विमता बुद्धिवासनाश्चित्प्रतिविंववत्यो भवितुमईति बुद्ध्यवस्थाविशेषत्वात् बुद्विवृत्तिविदिति॥ ५४॥

मायाभासेन जीवेशों करोतीति शुतौ श्रुतम् ॥
मेघाकाशजलाकाशाविव तौ सुव्यवस्थितौ ॥ ५५॥
एवं जीवेश्वरयोमीयिकत्वं श्रुत्युक्तमुपपादितमुपसंहरति। मायाभासेनेति । ननु जीवेशयोमीयिकत्वं समाने कथमवांतरभेदसिद्धिरित्याशंक्यास्पष्टस्पष्टोपाधिमत्त्वेन मेघाकाशजलाकाशयोरिव तिसिद्धिरित्याह । मेघाकाशिति ॥ ५५॥

मेघवहर्तते माया मेघस्थिततुषारवत् ॥ धीवासनाश्चिदाभासस्तुषारस्थावविस्थितः ॥ ५६ ॥ ईशस्य मेघाकाशताम्यं स्फुटीकरोति । मेघवदिति ॥ ५६ ॥ मायाधीनश्चिदाभासः श्रुतो मायी महेश्वरः ॥ अंतर्यामी च सर्वज्ञो जगद्योनिः स एव हि ॥ ५७ ॥ मायाप्रतिविंबस्येश्वरत्वे कि प्रमाणिमत्याइंक्य श्रुतिरेवेत्या-ह। मायाधीनइति । न केवलमिश्वरत्वमस्य श्रुतं अपि त्वंतर्यामि-त्वादिकमपि धर्मजातं श्रुतमस्तीत्याह । अंतर्यामीति ॥ ५७॥

सोषुप्तमानंदमयं प्रक्रम्यैवं श्रुतिर्जगो ॥ एष सर्वेश्वर इति सोऽयं वेदोक्त ईश्वरः॥ ५८॥

ननु धीवासनाप्रतिबिंबस्येश्वरत्वादिकं कथं श्रुतिसिद्धं इत्या-इांक्य तदुपपादिकां श्रुतिं दर्शयति । सीषुप्तिमिति । सुषुप्तस्थाने ए-कीभूतः प्रज्ञानघन एवेत्यादिका श्रुतिः धीदासनाप्रतिबिंबरूपस्या-नंदमयस्येश्वरत्वादिकं प्रतिपादयतीत्यर्थः ॥ ५८ ॥

> सर्वज्ञवादिके तस्य नैव विप्रतिपद्यताम् ॥ श्रोतार्थस्यावितक्यं बान्मायायां सर्वसंभवात् ॥ ५९॥

नन्वानंदमयस्य सर्वज्ञत्वादिकं अनुभवविरुद्धमित्याशंक्याह । सर्वज्ञत्वादिकइति । कुत इत्यत आह । श्रौतेति । इतोऽपि न वि-प्रतिपत्तिः कार्येत्याह । मायायामिति ॥ ५९॥

अयं यत्सृजते विश्वं तदन्यथियतुं पुमान् ॥ न कोऽपि शकस्तेनायं सर्वेश्वर इतीरितः ॥ ६०॥

नन्वनुकूलयुक्त्यभावे श्रुतिरिप यावष्ठववाक्यवद्र्थवादः स्या-दित्याशंक्य श्रुतिप्रामाण्यसिद्धये सर्वेश्वरत्वादिकमुपपादयति अयमिति । अयमानंदमयो यज्जायदादि विश्वं सृजति तन्न के-नाप्यन्यथाकर्तुं शक्यते अतोऽयं सर्वेश्वर इत्यर्थः ॥ ६०॥

अशेषप्राणिबुद्धीनां वासनास्तत्र सांस्थिताः ॥ ताभिः क्रोडीकृतं सर्वं तेन सर्वज्ञ ईरितः ॥ ६१ ॥

इदानीं सर्वज्ञत्वमुपपादयति। अशेषेति। तत्र सौषुप्तेऽज्ञाने कार-णभृते कार्यभूतानां सर्वप्राणिबुद्धीनां वासना निवसंति ताभिश्र वासनाभिः सर्वे जगत् क्रोडीकतं विषयीकतं तेन सर्वबुद्धिवासना-वदज्ञानोपाधिकत्वेन सर्वज्ञ उच्यते इत्यर्थः ॥ ६१ ॥

वासनानां परोक्षतात्सर्वज्ञतं न हीक्ष्यते ॥ सर्वबुद्धिषु तहृष्ट्वा वासनास्वनुमीयताम् ॥६२॥

ननु यदि सर्वज्ञत्वमास्त तर्हि तत् कृतो नानुभूयते इत्याशं-क्य तदुपाधीनां वासनानां परोक्षत्वान्नानुभव इत्याह। वासनाना-मिति। कथं तर्हि तदवगम इत्याशंक्याह। सर्वबुद्धिष्विति। सर्व-बुद्धिनिष्ठं सर्वज्ञत्वं स्वकारणभूतवासनागतसर्वज्ञत्वपुरःसरं भवि-तुमहिति कार्यनिष्ठधमीविशेषत्वात्पटगतरूपादिवदित्यर्थः॥ ६२॥

विज्ञानमयमुख्येषु कोशेष्वन्यत्र चैव हि॥ अंतस्तिष्ठन् यमयति तेनांतर्यामितां व्रजेत्॥६३॥

स सर्वज्ञत्वमुपपाद्येषोंऽतर्यामीति श्रुत्युक्तमंतर्यामित्वमुपपाद-यति । विज्ञानेति । अन्यत्र पृथिव्यादौ तिष्ठन् यमयति यतस्तेने-त्यन्वयः ॥ ६३॥

बुद्धो तिष्ठन्नांतरोऽस्याधियानीक्ष्यश्च धीवपुः॥ धियमंतर्यमयतीत्येवं बेदेन घोषितम्॥ ६४॥

अस्मिन्नर्थेंऽतर्यामिन्नाह्मणं कत्स्नं प्रमाणमिति दर्शयितुं तदे-कदेशभूतं 'यो विज्ञाने तिष्ठन्नि'त्यादिवाक्यमर्थतोऽनुक्रामित । बु-द्याविति ॥ ६४ ॥

> तंतुः पटे स्थितो यद्वदुपादानतया तथा ॥ सर्वोपादार्क्षपतात् सर्वत्रायमवस्थितः ॥६५॥

इदानीमंतर्यामिब्राह्मणस्य प्रतिपर्यायव्याख्याने यंथबाहुल्यभयाद्वयाख्यानस्य सर्वपर्यायसंचारित्वसिद्धये यः सर्वेषु भूते-

िचति पर्यायं व्याचक्षाणों 'यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठिन्न 'त्यस्यार्थं ह- ष्टांतेनाह । तंतुरिति ॥ ६५॥

पटाद्पांतरस्तंतुस्तंतोरप्यंशुरांतरः॥ आंतरत्रस्य विश्रांतिर्यत्रासावनुमीयताम्॥ ६६॥

ननूपादानतया सर्वत्रायमवस्थितश्चेत् किमिति सर्वत्र नोप-लभ्येते इत्याशंक्य सर्वातरत्वादित्याह। पटादपीति। अत्रेदमनुमा-नं आंतरत्वतारतम्यं कचिद्दिश्रांतं तारतम्यत्वादणुत्वतारतम्यव-दिति॥ ६६॥

द्वित्रांतरतकक्षाणां दर्शनेऽप्ययमांतरः ॥ न वीक्ष्यते ततो युक्तिश्रुतिभ्यामेव निर्णयः ॥६७॥

नन्वांतरत्वेऽप्यंथादिवदंतर्यामिणो दर्शनं किं न स्यादित्या-गंक्य तेषामिव बाह्यत्वाभावात्र दश्यते इत्यभिप्रायेणाह। दि-त्रान्तरत्वेति। कुतस्तार्हे तिन्नर्णय इत्यत आह। ततइति। अचेतन-स्य चेतनाधिष्ठानमंतरेण प्रवृत्त्यनुपपित्तर्युक्तिः। श्रुतिस्तूदाहृतेव६७

पटरूपेण संस्थानात् पटस्तंतोर्वपृर्यथा ॥ सर्वरूपेण संस्थानात्सर्वमस्य वपुस्तथा ॥ ६८॥

'यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरिमि'त्यस्यार्थमाह । पटरूपेणेति।प-टरूपेणावस्थितस्य तंतोः पटः शरीरं यथा एवं सर्वरूपेणावस्थि-तस्य सर्वशरीरिमित्यर्थः ॥ ६८॥

तंतोः संकोचिवस्तारचलनादौ पटस्तथा ॥ ज्यानि अवश्यमेव भवति न स्वातंत्र्यं पटे महाक् ॥ ६९॥

'यः सर्वाणि भूतान्यांतरो यमयती'तिवाक्यस्य तात्पर्यं सदृष्टां तमाह श्लोकद्वयेन । तंतेरिरिति ॥ ६९॥

तथांतर्याम्ययं यत्र यया वासनया यथा ॥ विक्रियेत तथाऽवश्यं भवत्येव न संशयः ॥ ७० ॥

तंतुसंकोचादिना पटसंकोचादिर्घथा भवति एवं पृथिव्यादिषू-पादानत्वेन स्थितोंऽतर्यामी यथायथा वासनया यथा घटादिकार्य-रूपेण विक्रियेत तथा तत्कार्यजातमवश्यं भवतीति भावः॥७०॥

ईश्वरः सर्वभूतानां हदेशेऽर्जुन तिष्ठति ॥ भ्यामयन्त्सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया ॥ ७१ ॥ एवमंतर्यामित्रतिपादिकां श्रुतिमुपन्यस्य स्मृतिमप्युपन्यस्यति। ईश्वर इति ॥ ७१ ॥

सर्वभूतानि विज्ञानमयास्ते हृदये स्थिताः॥
तदुपादानभूतेशस्तत्र विक्रियते खलु॥ ५२॥

र्भ सर्वभूतानामिति पदस्यार्थमाह । सर्वभूतानीति । ते च हृदयपुं-डरीके स्थिताः । ननु तेषां कुतो हृद्यवस्थानमित्याइांक्य हृद्यंतर्या-मिणो विज्ञानमयाकारेण परिणामादित्याह । तदुपादानेति ॥७२॥

देहादिपंजरं यंत्रं तदारोहोऽभिमानिता॥ विहितप्रतिषिदेषु प्रदित्भीमणं भवेत्॥ ७३॥

यंत्रारूढानीत्यत्र यंत्रारोहशब्दयोरर्थमाह । देहादीति । भ्रामय-त्रितिपदे प्रकत्यर्थमाह । विहितेति ॥ ७३ ॥

विज्ञानमयरूपेण तत्त्रचित्तस्वरूपतः ॥
स्वशक्तयेशो विक्रियते मायया भ्रामणं हि तत् ॥ ७२॥
इदानीं णिच्त्रत्ययमायापदयोर्श्यमाह विज्ञानमयेति ॥७४॥
अंतर्थमयतीत्युक्तयाऽयमेवार्थः श्रुतो श्रुतः ॥
पृथिव्यादिषु सर्वत न्यायोऽयं योज्यतां धिया॥ ७५॥

श्रीतस्य यमयतीतिपदस्याप्ययमेवार्थ इत्याह। अंतर्यमयतीति। उक्तव्याख्यानं पर्यायांतरेष्वतिदिशति पृथिव्यादिष्विति॥ ७५॥ जानामि धर्म न च मे प्रवृत्तिर्जानाम्यधर्म न चमेनिवृत्तिः॥ केनापि देवेन हदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि

प्रवृत्तिजातस्य सर्वेश्वराधीनत्वे वचनांतरमुदाहरति। जानामि-धर्ममिति॥ ७६॥

नार्थः पुरुषकारेणेत्येव मा शंक्यतां यतः ॥ ईशः पुरुषकारस्य रूपेणापि विवर्तते ॥ ७७॥

ननु प्रवृत्तेरीश्वराधीनत्वे पुरुषप्रयत्नो व्यर्थः स्यादित्याशंक्य पुरुषप्रयत्नस्यापीश्वररूपत्वान्मैवमिति परिहरति । नार्थइति । अ-र्थः प्रयोजनं । पुरुषकारः पुरुषप्रयत्नः ॥ ७७ ॥

ईहरबोधेनेश्वरस्य प्रदत्तिभैव वार्यताम्॥ तथाऽपोशस्य बोधेन स्वात्मासंगत्वधीजनिः॥ ७८॥

ननु पुरुषप्रयदनस्यापीश्वरह्मपत्वे यमयित भ्रामयतीति प्रति-पादितमंतर्यामिप्ररणं वृथा स्यादित्याइांक्य तद्देश्वेन स्वात्मासंग-त्वज्ञानलक्षणफलस्य सत्त्वान्मैविमिति परिहरति। ईटिगिति। ईटि-ग्वोधेनेशस्य पुरुषकारादिहरूपेणाप्यवस्थानज्ञानेन प्रवृत्तिः अंत-यामिहरूपेण प्ररणा॥ ७८॥

तावता मुक्तिरित्याहुः श्रुतयः रमृतयस्तथा॥
श्रुतिरमृती ममैवाज्ञे इत्यपीश्वरभाषितम् ॥ ७९॥
आत्मनोऽसंगत्वज्ञानेनापि किं प्रयोजनिमत्यत आह। तावतेति । श्रुतिरमृत्युदितस्यानितळंघनीयत्वे स्मृतिं दर्शयित । श्रुतिस्मृती इति ॥ ७९॥

आज्ञया भीतिहेतुलं भीषारमादिति हि श्रुतम् ॥
सर्वेश्वरत्नमेतत्स्यादंतर्यामित्वतः एथक् ॥ ८० ॥
श्रुत्याऽपोश्वरस्य भीतिहेतुत्वमुक्तमित्याह । आज्ञायाद्वति । ईश्वरस्य भीतिहेतुत्वं किमर्थमुक्तमित्याइांक्य सर्वेश्वरत्वस्यांतर्यामित्वतः पार्थक्यसिद्धये इति मत्वाऽऽह । सर्वेश्वरित ॥ ८० ॥
एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासन इति श्रुतिः ॥
अंतः प्रविष्टः शास्ताऽयं जनानामिति च श्रुतिः ॥८९॥
बहिरंतश्रेश्वर एव नियामक इत्यत्र श्रुतिद्वयमाह।एतस्येति।८९
जगद्योनिर्भवदेष प्रभवाष्ययकृत्वतः ॥

आविर्भावतिरोभावावुःपत्तिप्रलयौ मतौ ॥८२॥
क्रमप्राप्तस्यैष यो।निरित्यर्थमाह । जगद्योनिरिति । 'प्रतिज्ञातार्थे
प्रभवाष्ययौ हिभूतानामि'ति वाक्यं हेतुःवेन योजयति । प्रभवेति ।
प्रभवाष्ययावुत्पत्तिप्रलयौ तत्कर्तृत्वात् जगद्योनिरित्यर्थः। उरपतिप्रलयशब्दयोर्विवक्षितमर्थमाह । अ।विर्भावति । ऊरपिप्रलयावाविर्भावतिरोभावौ मताविति योजना ॥ ८२॥

आविर्भावयति स्वस्मिन् विलीनं सकलं जगत्॥ प्राणिकर्मवशादेष पटो यहत्प्रसारितः॥८३॥ आविर्भावकारितं सदृष्टांतमुपपादयति। आविर्भावयतीति।य-था संकुचितश्चित्रपटः स्वस्य प्रसारणेन स्वनिष्ठानि चित्राण्या-विर्भावयति एवमीशोऽपीत्यर्थः॥ ८३॥

पुनस्तिरोभावयति स्वात्मन्येवाखिछं जगत्॥ प्राणिकर्मक्षयवशात्संकोचितपटो यथा॥ ८४॥

तस्यैव प्रलयकारणत्वं दर्शयाति । पुनिरिति । स एव पटः संकु-

रात्रिघस्रो सुप्तिबोधावुन्मीलनिमीलने ॥
तूर्णींभावमनोराज्ये इव सृष्टिलयाविमी ॥ ८५॥
आविभीवितरोभावयोर्द्षष्टांतांतराणि दर्शयति । रात्रिघस्राविति । षस्रोहः ॥ ८५॥

आविभीवतिरोभावशक्तिमत्त्वेन हेतुना॥ आरंभपरिणामादिचोद्यानां नात्र संभवः॥८६॥

नन्वीश्वरस्य जगद्योनिलं किं आरंभकत्वेन किंवा तदाकार-परिणामित्वेन नाद्यः अद्वितीयस्यारंभकत्वायोगात् न द्वितीयः नि-रवयवस्य परिणामासंभवादित्याशंक्य विवर्तवादाश्रयणाञ्चायं दोष इति परिहरति । आविभीवेति ॥ ८६ ॥

अचेतनानां हेतुः स्याजाड्यांशे नेश्वरस्तथा ॥ चिदाभासांशतस्त्रेष जीवानां कारणं भवेत् ॥ ८७ ॥ नन्वेक एवेश्वरः कथं चेतनाचेतनजगदुपादानं भविष्यतीत्या-शंक्य उपाधिप्राधान्येनाचेतनोपादानं चित्प्राधान्येन चेतनोपादा-नं च भविष्यतीत्याह । अचेतनानामिति ॥ ८७ ॥

तमः प्रधानः क्षेत्राणां चित्प्रधानिश्चिदात्मनाम् ॥ परः कारणतामेति भावनाज्ञानकर्मभिः ॥ ८८॥ इति वार्तिककारेण जडचेतनहेतुता ॥ परमात्मन एवोक्ता नेश्वरस्येति चेच्छ्णु ॥ ८९॥

ननु मायाविन ईश्वरस्य जगत्कारणत्वप्रतिपादनमनुपपन्नं मुरेश्वराचार्यैः परमात्मन एव तद्मिधानादिति इंकते द्वाभ्यां। त-मःप्रधान इति। तमःप्रधानः तमोगुणप्रधानमायोपाधिकः क्षेत्राणां द्वारादीनां भावनाज्ञानकर्माभिः भावना संस्कारः ज्ञानं देवता-यानादिकर्म पुण्यापुण्यळक्षणं तैर्निमित्तभूतैरित्यर्थः॥ ८८॥८९॥

अन्योन्याध्यासमत्रापि जीवकूटस्थयोरिव ॥ ईश्वरत्रह्मणोः सिद्धं कृता त्रूते सुरेश्वरः ॥ ९० ॥

त्वंपदार्थइव तत्पदार्थेऽप्यधिष्ठानारोपयोरन्योन्याध्यासस्य वि-वक्षितत्वानमैवमिति पारेहरति । अन्योन्याध्यासमिति ॥ ९०॥

सत्यं ज्ञानमनंतं यद्गद्म तस्मात्समुत्थिताः॥ खंवाय्विम्नजलोर्व्योषध्यन्नदेहाइति श्रुतिः॥ ९१॥

ननु मुरेश्वराचार्येरीश्वरब्रह्मणोरन्योन्याध्यासः सिद्धवत्कत्य व्य-वहत इति कुतोऽवगम्यते इत्याशंक्य श्रुत्यर्थपर्यालोचनवशादि-ति दर्शयितुं श्रुतिमर्थतः पठति । सत्यमिति ॥ ९१ ॥

आपाद्दिष्टितस्तत्र ब्रह्मणो भाति हेतुता ॥ हेतोश्च सत्यता तस्मादन्योन्याध्यास इष्यते ॥ ९२॥

भवत्वेषा श्रुतिरनया कथमन्योन्याध्यासावगतिरित्यत आह । आपातिति । तत्र तस्यां श्रुतौ सत्यादिलक्षणस्य निर्णुणब्रह्मणो ज-गत्कारणत्वं जगत्कारणस्य मायाधीनचिदाभासस्य च सत्यत्वमा-पाततः प्रतीयमानमन्योन्याध्यासमंतरेण न घटते इति भावः॥९२

अन्योन्याध्यासरूपोऽसावन्नितिपटो यथा ॥ घितेनैकतामेति तद्वद्वांत्येकतां गतः ॥ ९३॥

एवमन्योन्याध्यासिद्धमीश्वरब्रह्मणोरेकलं पूर्वत्रोदाहतं घडि-तपटदृष्टांतस्मारणेन द्रढयति । अन्योन्येति ॥ ९३ ॥

मेघाकाशमहाकाशो विविच्येते न पामरैः॥
तद्बद्वक्षेशयोरैक्यं पश्यंत्यापातदर्शिनः॥ ९४॥

भ्रांत्यैकत्वापत्तौ दृष्टांतमिधायापातद्शिनां भेदाप्रतीतौ पूर्वी-

क्तमेव दृष्टांतांतरं दर्शयति । मेघाकाशोति । तद्दत् ब्रह्मेशयोरैक्यं प-

उपक्रमादिभिर्छिगैस्तात्पर्यस्य विचारणात् ॥ असंगं ब्रह्म मायावी सृजत्येष महेश्वरः॥ ९५॥

कुतर्त्ताह ब्रह्मेशयोर्भेदावर्गातिरित्यत आह । उपक्रमेति । 'उप-क्रमोपसंहारावभ्यासोऽपूर्वताफळं अर्थवादोपपत्तीच छिंगं तात्प-र्थनिर्णय' इत्युक्तैः षद्विधीर्छिगैः श्रुतितात्पर्यावधारणे सति ब्रह्मा-संगं मायावी स्रष्टेत्यवगम्यत इति शेषः ॥ ९५॥

> सत्यं ज्ञानमनंतं चेत्युपक्रम्योपसंहतम्॥ यतो वाचो निवर्तत इत्यसंगवनिर्णयः॥ ९६॥

श्रुतावुपक्रमोपसंहारैकरूपप्रदर्शनेनोक्तं ब्रह्मणोऽसंगत्वं स्पष्ट-यति । सत्यमिति । अतोऽसंगत्वनिर्णयो भवतीति शेषः ॥ ९६॥

मायी सृजित विश्वं सिन्निरुद्दस्तत्र मायया॥ अन्य इत्यपरा ब्रूते श्रुतिस्तेनेश्वरः सृजेत्॥ ९७॥

मायाविन ईश्वरस्य स्रष्टृत्वप्रतिपादिकां श्रुतिमर्थतो दर्शय-ति। मायीति। 'अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्ति स्थिन्योन्यो मायया संनिरुद्ध' इति श्रुतिरीश्वरस्य स्रष्टृत्वं जीवस्य तत्र जगित ब-दत्वं च दर्शयतीति भावः॥ ९७॥

आनंदमय ईशोऽयं बहुस्यामित्यवैक्षत॥ हिरण्यगर्भरूपोऽभूत्सुप्तिः स्वन्नो यथा भवेत्॥ ९८॥

एवमानंदमयस्येश्वरस्य जगतकारणत्वं प्रतिपाद्य तस्माज्जग-दुरपित्रकारमाह। आनंदमय इति। ईक्षित्वा च हिरण्यगर्भरूपोऽ-भूदित्यन्वयः। तत्र द्वष्टांतमाह सुप्तिरिति॥ ९८॥ क्रमेण युगपद्वेषा सृष्टिर्ज्ञेया यथाश्रुति॥ द्विविधश्रुतिसद्भावात् द्विविधस्वप्नदर्शनात्॥ ९९॥

'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूत' इत्यादौ क्रमेण सृष्टिश्रवणादिदं सर्वमसृजतेति युगपच्छ्रवणाच्च कस्योपादेयत्वं कस्य वा हेयत्विमित्याकांक्षायां श्रुतियुन्तयुपेतत्वादुभयं याद्यमित्याह । क्रमेणेति। एषा जगत्सृष्टिर्द्विधश्रुतिसद्भावात् क्रमेण युगपद्वा यथाश्रुति ज्ञेयति योजना। तत्रोपपित्तिद्विधस्वप्रदर्शनादिति
लोके क्रमयुक्तस्य चाक्रमयुक्तस्य च स्वप्नपदार्थजातस्य दर्शनादिति भावः॥ ९९॥

सूत्रात्मा सूक्ष्मदेहारूयः सर्वजीवघनात्मकः॥ सर्वाहंमानधारित्द्रीत् क्रियाज्ञानादिशक्तिमान्॥२००

हिरण्यगर्भस्य स्वरूपं निरूपयति। सूत्रात्मेति। सूत्रात्मा पटे सू-त्रमिव जगत्यनुस्यूत आत्मा स्वरूपं यस्य स सूक्ष्मदेह इत्याख्या यस्य स तथाविधः सर्वजीवघनात्मकः सर्वेषां जीवानां छिंगद्वारी-रोपाधिकानां घनात्मकः समष्टिस्वरूपः। तत्र हेतुः। सर्वाहंमाने-ति। सर्वेषु व्यष्टिछिंगद्वारीरेषु अहंमानवत्त्वादिति भावः इच्छा-ज्ञानिक्रयाद्वाकिमांश्च॥ २००॥

प्रत्यूषे वा प्रदोषे वा मग्नो मंदे तमस्ययम्॥ लोको भाति यथा तद्वदस्पष्टं जगदोक्ष्यते॥१॥ हिरण्यगर्भावस्थायां जगत्प्रतीतौ दृष्टांतमाह। प्रत्यूष इति।

प्रत्यूषः उषःकालः ॥ १ ॥

सर्वतो लां छितो मध्या यथास्या हितः पटः ॥ सूक्ष्माकारैस्तथेशस्य वषुः सर्वत्रलां छितम्॥२॥ एवं लोकप्रसिद्ध दृष्टांतमभिधाय यथा धौत इति पूर्वोक्तलोके- ऽभिहितं लांछितं पटं दृष्टांतयित । सर्वतइति । यथा घटितः पटो मषीमयैराकारिवशेषेलीछितो भवति तथा मायिन ईश्वरस्य वयुः अपंचीकृतभूतकायैर्छिगशरीरैलीछितमित्यर्थः ॥ २ ॥

सस्यं वाशाकजातं वा सर्वतोंऽकुरितं यथा॥
कोमलं तहदेवेष पेलवो जगदंकुरः॥३॥
बुद्धयारोहाय वैभवात् दृष्टांतांतरमाह। सस्यं वेति॥३॥
आतपाभातलोको वा पटो वा वर्णपूरितः॥
सस्यं वा फलितं यहत्तथा स्पष्टवपुर्विराट्॥४॥
एवं सूत्रात्मस्रह्मं विशदीकृत्य तस्यैवावस्थाभेदं पंचीकृतभूतकार्योपाधिकं विराजं दृष्टांतत्रयेण शिकाद्यति। आतपेति। सू-

विश्वरूपाध्याय एष उक्तः सूक्तेऽपि पौरुषे ॥ धात्रादिस्तंबपर्यतानेतस्यावयवान्विद्धः॥ ५॥

र्योदयानंतरमातपेन प्रकाशितो छोकः आतपामातछोकः ॥ ४॥

तत्सद्भावे प्रमाणमाह । विश्वरूपेति । विश्वरूपाध्यायादौ की-दृक्रूपमुदितमित्याकांक्षायां ब्रह्मादिस्तंबपर्यतजगद्रूपमुदितमि-त्याह । धात्रादीति ॥ ५॥

ईशसूत्रविराड्वेधोविष्णुरुद्रेद्रवह्नयः॥ विद्रभेरवभैरालमारिका यक्षराक्षसाः॥६॥ विद्रक्षत्रियविट्शूद्रा गवाश्वम्गपक्षिणः॥ अश्वत्थवटचूताचा यवद्रीहित्रणादयः॥७॥ जलपाषाणमृत्काष्ठवास्याकुद्दालकादयः॥ ईश्वराः सर्व एवैते पूजिताः फलदायिनः॥८॥ एतावता प्रकृते किमायातिमत्याशंक्यांतर्यामित्रभृतिकुद्दाल- कादिपर्धतं वस्तुजातं प्रत्येकमीश्वरत्वेन पूज्यतामित्याह । ईशेत्या-दिना श्लोकत्रयेण ॥ ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥

यथायथौपासते तं फलमीयुस्तथातथा ॥ फलोत्कर्षापकर्षौ तु पूज्यपूजानुसारतः ॥ ९॥

'ते यथायथोपासते तदेव भवती'ति श्रुतिः तत्तरपूजातस्तरफ-लसद्भावे प्रमाणिमत्याह । यथायथेति । ननु सर्वेषामीश्वरत्वे फल-वैषम्यं कृत इत्याशंक्य पूज्यानामधिष्ठानानां पूजनानामचिदिनां च सालिकादिभेदेन वैषम्यमित्याह । फलोत्कर्षेति ॥ ९ ॥

मुक्तिरतु ब्रह्मतत्त्वस्य ज्ञानादेव न चान्यथा॥ स्वप्रबोधं विना नैव स्वस्वप्नो हीयते यथा॥ १०॥

सांसारिकफ उति द्विरंबं भवतु मुक्तिः कस्योपासनाद्भवतीत्या-शंक्य ज्ञानव्यतिरेकेण केनापि न भवतीत्याह। मुक्तिरिति। तत्र दृश् ष्टांतमाह। स्वप्रबोधिमिति। स्वजागरणमंतरेण स्वनिद्राकिष्पतस्व-भो यथा न निवर्तते तथा ब्रह्मतत्त्वज्ञानमंतरेण तद्ज्ञानकिष्पतः स्वसंसारो न निवर्तते इति भावः॥ ३०॥

अद्वितीयब्रह्मतक्वे स्वप्नोऽयमिखलं जगत्॥ ईशजीवादिरूपेण चेतनाचेतनात्मकम्॥११॥

नन् दैतिनृत्तिलक्षणाया मुक्तः स्वप्तदृष्टांतेन तत्त्वबोधसाध्य-त्वाभिधानमनुपपन्नं निवर्धस्य देतस्य स्वप्नतृत्यत्वाभावादित्या-शंक्यान्यथायहणरूपत्वेन स्वप्नतृत्यत्वमस्त्येव 'त्रयमेतत्सुषुप्तं स्व-प्रं मायामात्र'मिति श्रुत्याऽभिहितत्वान्मैविमत्याह । अद्वितीयिति। ईश्रजीवादिरूपेण वर्तमानं चेतनाचेतनात्मकं यद्गिलं जगदस्त्य-यमद्वितीयब्रह्मतत्त्वे स्वप्न इति योजना ॥ ११ ॥ आनंदमयविज्ञानमयावीश्वरजीवको ॥ पंचदशी-

मायया किल्पतावेती ताभ्यां सर्वे प्रकिल्पतम्॥ १२॥ नन्वीशजीवयोर्ब्रह्माभिन्नयोः कथं जगदंतःपातित्विभित्याशंक्य तयोर्मायाकिल्पतत्वेन जगदंतःपातित्विभित्याह। आनंदमयेति १२

ईक्षणादित्रवेशान्ता सृष्टिरीशेन कल्पिता॥ जायदादिविमोक्षांतः संसारी जीवकल्पितः॥ १३॥

ताभ्यां सर्वे कल्पितिमित्युक्तं तत्र केन कियत्कल्पितिमत्याकांक्षा-यामाह। ईक्षणादिति। 'स इक्षत लोकानुसृजा' इत्यादिकया'एत-या द्वारा प्रापद्यते'त्यंतया श्रुत्या प्रतिपादिता सृष्टिरीश्वरकर्तृका 'तस्य त्रय आवसथा' इत्यादिकया 'स एतमेव पुरुषं ब्रह्मततम-पश्य'दित्यंतया श्रुत्या प्रतिपादितः संसारो जीवकर्तृक इत्यर्थः ५ ३

अद्वितीयं ब्रह्मतत्त्वमसंगं तन्न जानते॥ जीवेशयोमीयिकयोर्हियेव कलहं ययुः॥ १४॥

ननु ब्रह्मण एव पारमार्थिकत्वे वादिनां जीवेश्वरतत्त्वविषया विप्रतिपत्तिः कुत इत्याशंक्य श्रुतिसिद्धतत्त्वज्ञानजून्यत्वादित्या-इ। अद्वितीयमिति ॥ ३४॥

ज्ञाला सदा तत्त्वनिष्ठा ननु मोदामहे वयम्॥ अनुशोचाम एवान्यात्र भ्रांतेर्विवदामहे॥ १५॥

जीवेश्वरविषयाया वादिविप्रतिपत्तेः अज्ञानमूलत्वे तथाविध-तत्त्वेन बोधनीया इत्याशंक्य वृथाश्रमत्वान्नेत्याह । ज्ञारविति॥३५ तृणार्चकादियोगांता ईश्वरे स्रांतिमाश्रिताः॥ छोकायतादिसांख्यांता जीवे विस्त्रान्तिनाश्रिताः॥१६ ईश्वरे जीवे च स्रांत्या विप्रतिपन्नात् वादिनो विभज्य दर्शय-ति। तुणेति॥ १६॥ अद्वितीयब्रह्मतत्त्वं न जानंति यदा तदा ॥ भ्रांता एवाखिलास्तेषां क मुक्तिः केह वा सुखम् ॥१९ कुतो भ्रांतत्वं तेषामित्यत आह । अद्वितीयेति । ततः किं तत्राह। तेषामिति । परिगृहीतपक्षप्रतिपादनाभिनिवेशेन चित्तविश्रांत्यभावात् नैहिकमपि सुखं तेषामित्याह । केह वेति ॥ १७॥

उत्तमाधमभावश्चेतेषां स्याद्स्तु तेन किम्॥ स्वप्नस्थराज्यभिक्षाभ्यां न बुद्धः स्पर्यते खलु॥ १८॥

ननु तेषां ब्रह्मविद्याभावेऽपि इतरविद्याप्रयुक्त उत्तमाधमभा-वो दृश्यते उत्तमत्वप्रयुक्तं सुखं केषांचित्स्यादित्याशंक्य तस्य मु-मुक्षुभिरनादरणीयत्वं दृष्टांतेनाह । उत्तमाधमेति ॥ १८॥

तस्मान्मुमुक्षुभिनैव मतिर्जीवेशवादयोः॥ कार्या किंतु ब्रह्मतत्त्वं विचार्यं बुध्यतां च तत्॥ १९॥

जीवेश्वरवादयोर्मुक्तिहेतुत्वाभावात्र मुमुक्षुभिस्तत्र मितः नि-वेशनीयेत्युपसंहरति । तस्मादिति । तर्हि किं कर्तव्यमित्याशंक्य श्रुतिविचारेण ब्रह्मबोध एव कर्तव्य इत्याह । किंत्विति ॥ १९॥

पूर्वपक्षतया तौ चेत्तत्विश्ययहेतुताम्॥ प्राप्नुतोऽस्तु निमज्जस्व तयोनैतावताऽवशः॥२०॥

ननु ब्रह्मतत्त्वनिश्चयाय तयोः स्वरूपं हेयलेन ज्ञातव्यमित्या-शंक्य तथाले जीवेशवादयोरेव बुद्धिन परिसमापनीयेत्याह । पूर्व-पक्षतयेति। एतावता पूर्वपक्षतया तत्त्वनिर्णयहेतुलसंभवेन तयो-जीवेशवादयोरेवावशो विवेकज्ञानशून्यो न निमज्जस्वेति यो-जना॥ २०॥

असंगविद्विभुर्जीवः सांख्योक्तस्तादगीश्वरः॥

योगोक्तस्तत्त्वमोरथौं शुद्धौ ताविति चेच्छृणु ॥ २१ ॥

ननु सांख्ययोगशास्त्रोक्तयोर्जीवेशयोः शुद्धचिद्रपत्वेन भवद्भि-रप्युपादेयत्वान्न तयोः पूर्वपक्षत्विमिति शंकते। असंगचिदिति। सां-रूपयोगशास्त्रोक्तयोर्जीवेशयोः शुद्धचिद्रपत्वेऽपि तयोर्वास्तवभेद-स्य तैरंगीकारान्नायमस्मित्सद्धांत इत्याह। शृण्विति॥ २९॥

न तत्त्वमोरुभावर्थावस्मित्सिद्धांततां गतौ॥ अद्वेतवोधनायेव सा कक्षा काचिदिष्यते॥ २२॥

नतत्त्वमोरिति । तत्त्वंपद्योरुभावर्थावस्मित्सद्धांतत्वं न गता-विति योजना । ननु कूटस्थब्रह्मशब्दाभ्यां शुद्धौ तत्त्वंपदार्थौ भव-द्भिरिप भिन्नो निरूपितावित्याशंक्याह । अद्वैतबौधनायेवेति । छो-कप्रसिद्धभदिनिरासद्वारा तदेक्यप्रतिपादनायेव तौ भदेनानूदितौ नतु तयोभेदः प्रतिपाद्यते इति भावः ॥ २२ ॥

अनादिमायया भ्रांता जीवेशौ सुविलक्षणौ ॥ मन्यंते तद्वयुदासाय केवलं शोधनं तयोः॥ २३॥

तहि पदार्थशोधनं किमर्थमित्यत आह । अनादीति । अत्र मा-याशब्देन स्वाश्रयव्यामोहिका अविद्या लक्ष्यते तया विपरीत-ज्ञानं प्राप्ताः कर्तृरगदिमत्त्वं जीवस्य सर्वज्ञत्वादिगुणयोगित्वं चे-श्वरस्य पारमार्थिकं मन्यंतेऽतस्तिन्नवृत्यर्थमेव शोधनं क्रियते इ-त्यर्थः ॥ २३॥

अत एवात्र दृष्टांतो योग्यः प्राक् सम्यगीरितः॥ घटाकाशमहाकाशजलाकाशाभ्यखात्मकः॥२४॥ पदार्थशोधनप्रकारमेव दिदशीयेषुत्तदुपायत्वेन पूर्वोक्तदृष्टांतं स्मा-रयति । अतएवेति । यतः पदार्थशोधनं कर्तव्यमत एवेत्यर्थः॥२४ जलाभ्रोपाध्यधीने ते जलाकाशाभ्यखे तयोः॥ आधारौ तु घटाकाशमहाकाशो सुनिर्मलो ॥ २५॥
पदार्थशोधनप्रकारमाह । जलाश्रोति । ये जलाकाशाश्रखे ते जलाश्रोपाध्यधीनत्वादपारमार्थिके तयोराधारभूतौ घटाकाशमहाकाशो सुनिर्मलो जलायुपाधिनिरपेक्षाकाशमात्रह्मपावित्यर्थः॥२५

एवमानंदिवज्ञानमयौ मायाधियोर्वशौ॥ तद्धिष्ठानकूटस्थब्रह्मणी तु सुनिर्मले॥ २६॥ दार्ष्टीतिकमाह। एवमिति॥ २६॥ एतत्कक्षोपयोगेन सांख्ययोगौ मतौ यदि॥ देहोऽन्नमयकक्षत्वादात्मत्वेनाभ्युपेयताम॥ २७॥

ननु पदार्थद्वयशोधनकक्षोपयोगित्वेनापि सांख्ययोगमतद्य-मंगीकार्यमिति चेदत्यल्पमिदमुच्यते इतरेषामपि शास्त्राणां त-रकक्षोपयोगित्वेनास्माभिरभ्युपेयत्वादित्याह । एतदिति ॥ २७॥

> आत्मभेदो जगत्सत्यमीशोऽन्य इति चेत्रयम्॥ त्यज्यते तैस्तदा सांख्ययोगवेदांतसंमतिः॥ २८॥

कुतस्तर्हि सांख्ययोगयोर्वेदांतिवरोधित्विमत्याइांक्य जीवभेद-जगरसत्यत्वेश्वरताटस्थ्यलक्षणेंऽशे इत्याह । आत्मभेद इति॥२८॥

जीवोऽसंगत्वमात्रेण कृतार्थ इति चेत्तदा ॥ स्त्रक्चंदनादिनित्यत्वमात्रेणापि कृतार्थता ॥ २९॥

ननु जीवस्यासंगरवज्ञानादेव मुक्तिसिद्धेः किमद्वैतबोधेनेत्याइां-क्याद्वैतज्ञानमंतरेणासंगत्वादिकं न संभाव्यते इत्यभिसंधि हृद्धि निधायोत्तरमाह । जीव इति ॥ २९ ॥

यथा स्नगादिनित्यतं दुःसंपाद्यं तथाऽऽत्मनः॥ असंगत्वं न संभाव्यं जीवतोर्जगदीशयोः॥ ३०॥

## पंचदशी-

अभितांधिमाविःकरोति । यथेति । जीवतोर्विशेष्यविशेषणाका-रेण भारामानयोः ॥ ३०॥

अवश्यं त्रकृतिः संगं पुरेवापादयेत्तथा ॥ नियच्छत्येतमीशोऽपि कोऽस्य मोक्षस्तथा सति ॥३१॥ असंभवमेव स्पष्टयति।अवदयमिति।फल्तिमाह।कोऽस्येति।३१

अविवेककृतः संगो नियमश्चेति चेत्तदा ॥ बलादापतितो मायावादः सांख्यस्य दुर्मतेः॥ ३२॥

संगितयमनयोरिविवेककार्यत्वात् विवेकज्ञानेन च अविवेक-निवृतौ कुतः पुनः संगाद्युत्पितिरिति शंकते । अविवेकिति । एवं स-त्यपितद्वांतापात इति परिहरित । बळादिति । अयं अभावमात्रस्य भावकार्यजनकत्वायोगात् न दितीयः विवेकादन्यस्य घटादेः संग-हेतुत्वादर्शनात् तृतीये तु तस्य भावरूपाज्ञानत्वमेवेति मायावा-द्रप्रसंग इति ॥ ३२॥

बंधमोक्षव्यवस्थार्थमात्मनानात्विमण्यताम् ॥ इति चेन्न यतो माया व्यवस्थापयितुं क्षमा ॥ ३३॥

अहैताभ्युपगमे बंधमोक्षव्यवस्थानुपपत्तेरात्मभेदोंऽगीकर्तव्य इति चोदयति। बंधमोक्षेति। एकस्याप्यात्मनो मायया बंधमो-क्षव्यवस्थोपपत्तेर्भविमिति परिहरति। नयत इति॥ ३३॥

दुर्घटं घटयामीति विरुद्धंकिंन पश्यसि ॥ वास्तवौ बंधमोक्षो तु श्रुतिर्न सहतेतराम् ॥ ३४॥

मायाऽपि कथं व्यवस्थापयेदित्याशंक्य तस्या दुर्घटकारित्व-स्वाभाव्यादित्याह । दुर्घटमिति । बंधस्याविद्यकत्वेऽपि मोक्षो वा-स्तवोऽभ्युपेतव्य इत्याशंक्य श्रुतिविरोधानमैवमित्याह । वास्त- वाविति । न सहतेतरामिततरांनैव सहते इत्यर्थः । बंधिमव मोक्ष-मपि वास्तवं न सहते इति भावः ॥ ३४ ॥

न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्दो न च साधकः॥
न मुमुक्षुर्न वे मुक्त इत्येषा परमार्थता॥ ३५॥

मोक्षादेवास्तवत्वप्रतिषेधिकां श्रुतिं पठित । निनरोध इति । नि-रोधः नाश उत्पित्तिर्देहसंबंधः बद्धः सुखदुःखादिधर्मवान् साधकः श्रवणाद्यनुष्ठाता मुमुक्षुः साधनचतुष्टयसंपन्नः मुक्तः निवृत्ताविद्यः इत्येत्रतसर्वं वस्तुनो नास्तीत्यर्थः ॥ ३५॥

मायारुयायाः कामधेनोर्वत्सो जीवेश्वरावुमौ॥ यथेच्छं पिबतां हैतं तत्त्वं तहैतमेव हि॥ ३६॥ एवं जीवेश्वरादिभेदस्य मायामयत्वमुपपादितमुपतंहरति। मा-यारुयायाइति॥ ३६॥

कूटस्थब्रह्मणोर्भेदो नाममात्राहते न हि ॥ घटाकाशमहाकाशो वियुज्येते न हि कचित् ॥ ३७॥

ननु जीवेश्वरयोमीयिकत्वेन तद्भेदस्य मिथ्यात्वेऽपि कूटस्य-ब्रह्मणोः पारमार्थिकत्वेन तद्भेदोऽपि पारमार्थिकः स्यात् इत्या-शंक्य भेदप्रयोजकस्य स्वरूपवैलक्षण्यस्याभावान्मैविमिति परि-हरति । कूटस्थेति । नाममात्राद्भेदप्रतीताविष वस्तुतो भेदाभावे ह-ष्टांतं पूर्वोक्तं स्मारयति । घटाकाशोति ॥ ३७॥ यदद्भेतं श्रुतं सृष्टेः प्राक्तदेवाद्य चोपरि ॥

मुक्ताविप तथा माया भ्रामयत्य खिलाञ्जनान् ॥ ३८॥ एवं भेदस्य मिध्यात्वसमर्थनेन किं फलिमत्याह । यदद्वेतिमिति। 'सदेव सोम्येदमयआसीत् एकमेवाद्वितीयिम'ति श्रुतौ यदद्वितीयं ब्रह्म प्रतिपादितं तदेव कालत्रयेऽप्यबाध्यत्वेन वास्तवं न भेद इति- पंचदशी-

भावः। कुतस्तर्हि सर्वैर्भेदाभिनिवेशः क्रियते इत्यत आह । वृथामा-येति । तत्वज्ञानरिहतत्वादिभिनिवेशं कुर्वतीति भावः ॥ ३८॥ ये वदंतीत्थमेतेऽपि भाम्यंतेऽविद्ययाऽत्र किम्॥

न यथा पूर्वमेतेषामत्र भांतेरदर्शनात् ॥ ३९॥

ननु प्रपंचस्य मायामयत्वं तत्त्वस्याद्वितीयत्वं च ये वर्णयंति तेऽपि संसारवंतो हश्यंते अतस्तत्त्वज्ञानेन किं प्रयोजनिमति शं-कते। ये वदंतीति। कर्मवशात्केषांचिद्यवहारे सत्यपि पूर्ववद्भिनि-वेशाभावानमेवभिति परिहरति । न यथेति ॥ ३९॥

ऐहिकामुष्मिकः सर्वः संसारो वास्तवस्ततः॥

न भाति नास्ति चाहैतिमित्यज्ञानिविनिश्चयः ॥ ४०॥ ज्ञानिनां भ्रांत्यभावं दर्शयितुं आज्ञानिनां निश्चयं तावदाह । एोहिकाति। इह लोके भव ऐहिकः पुत्रकलत्रादिपोषणहरू अमु-िमनपरलोंके भव आमुष्मिकः स्वर्गमुखाद्यनुभवरूपः॥ ४०॥

ज्ञानिनो विपरीतोऽस्मानिश्चयः सम्यगीक्ष्यते॥ स्वस्वनिश्चयतो बद्धो मुक्तोऽहं चेति मन्यते॥ ४१॥

तत्त्वविनिश्चयस्य ततो वैलक्षण्यं दुर्शयति। ज्ञानिनामिति। अ-हैतं पारमार्थिकं भाति च संसारस्त्वपारमार्थिक इति निश्चय इ-त्यर्थः। ततः किमित्याइांक्य स्वस्वनिश्चयानुसारेण फलं भवती-त्याह। स्वस्वेति॥ ४९॥

नाहैतमपरोक्षं चेन्न चिद्रपेण भासनात्॥ अशेषेण न भातं चेंद्वेतं किं भासतेऽखिलम्॥ १२॥ अदैतं भातीत्युक्तिः शास्त्रत एव नानुभवतोऽतो न तन्निश्चय इति शंकते। नादैतिमिति। अनुभवागोचरत्वमिति परिहर-ि ति।न चिद्रूपेणेति । घटः स्फुरति पटः स्फुरति इति घटादिष्वनु-

स्यूतस्फुरणरूपेण भानादित्यर्थः। ननु चिद्रपत्वस्य भानेऽपि तत्का-रस्न्येन् न प्रतीयते इति इांकते। अशेषेणेति। साकल्येन भाना-भावो दतेऽपि समान इत्याह । दैतंकिमिति॥ ४२॥

दिङ्मात्रेण विभानं तु ह्योरिप समं खलु॥ हैतसिद्धिवद्दैतसिद्धिस्ते तावता न किम्॥ ४३॥

एवं दोषसाम्यमभिधाय परिहारसाम्यमाह । दिङ्मात्रेणेति। दिङ्मात्रेणेकदेशेनद्वयोद्वेताद्वेतयोरित्यर्थः। एतावता कथं परिहार-साम्यमित्याशंक्याह। दैतसिद्धिवदिति। ते तव पक्षे तावता एक-देशप्रतीतिसद्भावनद्वेतिसिद्धिवत् देतिनश्चय इवाद्वेतिसिद्धिरदैति-श्वयाऽपि किं न भवति किंतु भवत्येवेत्यर्थः॥ ४३॥

हैतेन होनमद्देतं हैतज्ञाने कथं विदम्॥ चिद्रानं विवरोध्यस्य हैतस्यातोऽसमे उमे॥ ४४॥

पूर्ववादी प्रकारांतरेणाहैतासिद्धिं शंकते। हैतेनेति। अहैतं हैत-रिहतं तयोः परस्परिवरोधात्तथा सित हैतप्रतीतावहैतं न संभव-तीत्यर्थः। ननु तर्हि हैतस्याप्यहैतिवरोधित्वादहैते प्रतिभासमाने हैतस्यासिद्धिरिति चोद्यं समानमित्याइांक्याह पूर्ववादी। चिद्रानं-विविति। भवन्मते चिद्रपप्रतीतेरेवाहैतप्रतीतित्वात्तस्याश्च हैतिवि-रोधित्वाभावान्नोभयोः साम्यमिति भावः॥ ४४॥

एवं तर्हि शृणु हैतमसन्मायामयलतः॥ तेन वास्तवमहैतं परिशेषादिभासते॥ ४५॥

प्रतीयमानस्यापि दैतस्य वास्तवत्वाभावान्न वास्तवादैतवि-घातित्वमिति परिहरति सिद्धांती । एवमिति । प्रसक्तप्रतिषेवेऽ-न्यत्राप्रतंगाच्छिष्यमाणे संप्रत्ययः परिशेषः ॥ ४५॥

अचिंत्यरचनारूपं मायैव सकलं जगत्॥

942

पंचदशी-

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इति निश्चित्य वस्तुलमद्वेते परिशेष्यताम्॥ ४६॥ परिशेषप्रकारमेव दर्शयति । अचिंत्येति । न चिंत्या अचिंत्या अचिंत्या रचना रूपं यस्य तत्तथाविधं सकलं जगत् मायैव मि-ध्यैवेत्यनेन प्रकारेणानिर्वचनीयत्वान्मिथ्यात्वं देतस्य निश्चित्य वास्तवमद्वैतं परिशेष्यतामित्यर्थः ॥ ४६ ॥

पुनद्वेतस्य वस्तुलं भाति चेच्वं तथा पुनः॥ परिशीलय को वाऽत्र प्रयासस्तेन ते वद् ॥ ४७॥

नन्वेवमद्वेतिनिश्चये कतेऽपि पुनःपुनर्द्वेतसत्यत्वं पूर्ववासनया भातीत्याशंक्य तन्निवृत्तये पुनःपुनर्मिथ्यात्वं विचारयेदित्याह । पुनर्देतस्येति । 'आवृत्तिरसकदुपदेशा'दिति चतुर्थाध्याये आत्मनः श्रवणाद्यावर्तनस्य विहितत्वाङ्यासेनेति भावः॥ ४७॥

कियंतं कालमिति चेत् खेदोऽयं द्वेत इष्यताम्॥ अद्वैते तु न युक्तोऽयं सर्वानर्थनिवारणात्॥ ४८॥

कियंतं कालमित्थं विचारणीयमित्याशंक्य 'तत्रापरोक्षविद्या-सो विचारोऽयं समाप्यते' इति विचारकालावधेरुक्तत्वान्नाद्वैतवि-चारेऽयं खेदो युक्तः किंतु दैतप्रतिभास एव युक्त इत्याह । कियं-तमिति॥ १८॥

क्षुतिपपासादयो दृष्टा यथापूर्वं मयीति चेत्॥ मच्छब्दवाच्ये हंकारे दृश्यतां नेति को वदेत्॥ ४९॥ नन्वेवमद्वेतात्मतत्त्वापरोक्षज्ञानवत्यपि मयि क्षुतिपपासानर्थ-

स्य परिदृश्यमानत्वादनर्थनिवारकत्वमात्मज्ञानस्यासिद्धमिति शं-कते। क्षारिपासादयइति। किं मच्छव्दवाच्येऽहंकारे दृश्यंते। उत मच्छब्दोपलक्षिते चिदात्मनीति विकल्प्य आद्यमंगीकरोति।म-च्छव्दवाच्यइति । न द्वितीयः तस्यासंगत्वाद्विषयत्वाच्चेति बहि-रेव द्रष्टव्यम् ॥ ४९॥

चिद्र्पेऽपि प्रसज्येरंस्तादात्म्याध्यासतो यदि॥
माऽध्यासं कुरु किंतु तं विवेकं कुरु सर्वदा॥५०॥
वस्तुतस्तत्प्रतीत्यभावेऽपि भ्रांत्या तत्प्रसक्तिः स्यादिति शंकते।
चिद्र्पेऽपीति।एवं तर्द्यनर्थहेतोरध्यासस्य निवृत्तये सदा विवेकः
कियतामित्याह।माध्यासमिति॥५०॥

झटित्यध्यास आयाति हढवासनयेति चेत्॥ आवर्तयेद्विवेकं च हढं वासियतुं सदा ॥ ५१॥

अनादिवासनावशात् पुनरध्यासागमने तन्निवृत्तये विवेक एवावर्तनीयो नोपायांतरिमत्याह । झटितीति ॥ ५१ ॥

> विवेके द्वैतिमिथ्यालं युक्तयैवेति न भण्यताम् ॥ अचित्यरचनालस्यानुभूतिर्हि स्वसाक्षिकी॥ ५२॥

नतु विचारेण द्वैतस्य मायामयत्वं युक्त्यैव सिध्यति नानुभ-वत इत्याशंक्याचित्यरचनात्वलक्षणमिथ्यात्वानुभवस्य स्वसा-क्षिकत्वान्मैवमिति परिहरति । विवेक इति ॥ ५२॥

> चिद्रप्यचिंत्यरचना यदि तर्ह्यस्तु नो वयम्॥ चितिं सुचिंत्यरचनां ब्रूमो नित्यतकारणात्॥ ५३॥

नन्वचिंत्यरचनात्वं मिथ्यात्वपदार्थलक्षणमुक्तं चिदात्मन्यति-ट्याप्तमिति शंकते । चिद्रपोति । प्रागभावयुक्तत्वे सति अचिंत्यरच-नात्विमथ्यालक्षणिमिति विवक्षरचिंत्यरचनात्वमात्मनोंऽगीकरोति। तर्द्यास्त्वित । एवमंगीकारेऽपिसद्धांत इत्याशंक्य परिहरति । नोवय-मिति । तत्र हेतुमाह । नित्यत्वेति । वयं चितिं सुचिंत्यरचनां नो ब्रम इति योजना ॥ ५३॥

त्रागभावो नानुभूतश्चितेर्नित्या ततश्चितिः॥

द्वेतस्य प्रागभावस्तु चैतन्येनानुभूयते॥ ५४॥

वितेर्नित्यत्वं कुत इत्याइंक्य प्रागभावानुभवाभावादित्याह ।
प्रागभावइति । यतिश्रवेरः प्रागभावो नानुभूतस्ततो नित्येति योजना । इदमत्राकूतं चितेः प्रागभावोऽस्तीति वदन् प्रष्टव्यः चित्प्रागभावः किं चिताऽनुभूयते उतान्येन नान्येन तदन्यस्य जडत्वेन अनुभवितृत्वानुपपत्तः चिताऽनुभूयते इत्यपि पक्षे किं चिदंतरेण उत्त स्वेनेव नाद्यः अद्देतवादे चिदंतरस्येव अभावात् तत्स्वीकारेऽपि चित्प्रतियोगिकस्य अभावस्य चिद्यहणमंतरेण ग्रहीतुमशक्य-त्वात् तस्या अपि ग्रह्यमाणत्वे घटादिवद्चित्त्वापत्तेः नापि दिन्तीयः स्वाभावस्य स्वेन ग्रहीतुमशक्यत्वादिति । ननु द्वेतस्य प्रमात्रादिभेदरूपत्वात् तद्भावस्य च तेनैवानुभवितुमशक्यत्वात् तद्नुभवित्रंतराभावाच चैतन्यवदेव द्वेतस्यापि नित्यत्वापात्तिरित्याशंक्य अनुभवित्रंतराभावोऽसिद्ध इति परिहरति । द्वेतस्यति । जायदादिद्वेताभावस्य सुषुप्तौ साक्षिणाऽनुभूयमानत्वात् 'तमसः साक्षी सर्वस्य साक्षी'ति श्रुतेश्रेति भावः ॥ ५४॥

प्रागभावयुतं द्वेतं रच्यते हि घटादिवत्॥

तथापि रचनाऽचिंत्या मिथ्या तेनेंद्रजालवत् ॥ ५५॥

एवं च प्रागभावयुत्तत्वे सित अचिंत्यरचनात्वस्य मिथ्यात्वल-क्षणस्य सद्भावात् दैतिमिथ्यात्वं सिद्धमित्याह । प्रागभाविति । प्रागभावयुत्तिमिति हेतुगर्भितं विशेषणं दैतं प्रागभावयुत्तत्वात् घटा-दिवद्रच्यते हि तथाऽपि रच्यमानत्वेऽपि तस्य दैतस्य रचनाऽचिं-त्या तेन रच्यमानत्वे सित अचिंत्यरचनात्वेन ऐंद्रजालिकप्रासा-दवन्मिथ्येत्यर्थः ॥ ५५॥

चित्त्रत्यक्षा ततोऽन्यस्य मिथ्यातं चानुभूयते ॥ नाद्वैतमपरोक्षं चेत्येतन्न व्याहतं कथम्॥ ५६॥ चितिस्तावत्स्वप्रकाशत्वेन नित्याऽपरोक्षा च भासते चिद्याति-रिक्तस्य च मिथ्यात्वं तयेव चिताऽनुभूयते इति दर्शितं एवं च स-त्यंद्वेतस्यापरोक्षत्वं नास्तीति वदतो व्याघातश्र स्यादित्याह । चि-द्प्रत्यक्षेति । चिद्रूपेण भासनादित्यभिहितयुक्तिसमुच्चयार्थश्रशब्दः अद्वैतमपरोक्षं नेत्येतत्कथं न व्याहतं चेति योजना ॥ ५६ ॥

इत्थं ज्ञालाऽप्यसंतुष्टाः केचित्कुत इतीर्यताम् ॥ चार्वाकादेः प्रबुद्धस्याप्यात्मा देहः कुतो वद् ॥ ५७॥

एवं वेदांतार्थे जानतामि पुरुषाणां केषांचिदत्र विश्वासः कु-तो न जायते इति एच्छिति। इत्थमिति। सम्यग्विचारगून्यत्वादि-ति विवक्षुः प्रतिबंदीं गृह्णाति। चार्वाकादेशिति। आदिशब्देन पामरा गृह्यंते प्रबुद्धस्य ऊहापोहकुश्रालस्य॥ ५७॥

सम्यग्विचारो नारत्यस्य धीदोषादिति चेत्तथा ॥ असंतुष्टारतु शास्त्रार्थं न तेक्षंत विशेषतः॥ ५८॥ प्रतिबंदी मोचनं शंकते। सम्यगिति। साम्येन समाधने। तथे-ति। धीदोषादित्यनुषज्यते। तुशब्दः एवशब्दार्थः॥ ५८॥ यदा सर्वे प्रमुच्यंते कामा येऽस्य हदि श्रिताः॥ इति श्रोतं फलं दृष्टं नेति चेदृष्टमेव तत्॥ ५९॥

इत्थं तत्त्वं विचार्य तज्ञन्यतत्त्वज्ञानफलं विचारियतुं तत्प्र-तिपादिकां श्रुति पठिति । यदेति । अथ मत्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्रुत' इत्यस्य मंत्रस्योत्तरार्ध अस्य मुमुक्षोर्हिदि श्रिता ये का-मास्तादात्म्याध्यासमूला इच्छादयः संति ते सर्वे यदा यस्मिन्का-ले प्रमुच्यंते तत्त्वज्ञानेनाध्यासिनवृत्तौ निवर्तते । अथ तदानीमेव मर्त्यः पूर्वदेहतादात्म्याध्यासेन मरणज्ञीलः पुरुषः अमृतः अध्यासाभावेन तद्रहितो भवति तत्र हेतुमाह । अत्र ब्रम्ह समश्रुत इति । अत्रास्मिन्नेव देहे ब्रह्मसत्यादिलक्षणं समश्रुते स-म्यगाप्तोतीत्यस्याः श्रुतेरर्थः श्रुत्या प्रतिपादितं फलं कामनिवृ-त्त्यादिलक्षणं नानुभविसदं किंतु शाब्दमेवेति शंकते। इतिश्रोत-मिति। समनंतरश्रुतिवाक्यतात्पर्यालोचनया तस्य दृष्टलं सिध्य-तीत्यभिप्रायेण परिहराति। दृष्टमेव तदिति॥ ५९॥

यदा सर्वे प्रभिद्यंते हृद्यग्रंथयस्तिति॥ कामा ग्रंथिस्वरूपेण व्याख्याता वाक्यशेषतः॥६०॥

तस्य दृष्टत्वस्पष्टीकरणाय तद्दाक्यमुदाहृत्य तस्यार्थमाह । य-दासर्वइति। अनेन वाक्यशेषेण कामप्रमोकस्य यंथिभेदत्वेन व्या-ख्यातत्वात् यंथिभेदस्य अहंकारचिदात्मनोः तादात्म्याध्यासनि-वृत्तिलक्षणस्य अनुभवसिद्धत्वान्नाप्रत्यक्षतेति भावः वाक्यशेषतः इत्यनेन वाक्येनेत्यर्थः ॥ ६०॥

अहंकारचिदात्मानावेकीकृत्याविवेकतः॥

इदं मे स्यादिदं मे स्यादितीच्छाः कामशब्दिताः ॥६ १॥

ननु लोके कामशब्देनेच्छाभेद एवोच्यते अतः कथं तस्य ग्रंथित्वेन व्याख्यानीमत्याशंक्य अध्यासमूलस्येव इच्छाविशे-षस्य कामशब्दवाच्यत्वं नेच्छामात्रस्येत्याह। अहंकारेति॥ ६९॥

अप्रवेश्य चिदात्मानं एथक् पश्यन्नहंकृतिम् ॥ इच्छंस्तु कोटिवस्तूनि न बाधो यंथिभेदतः॥६२॥

नन्वध्यासमूलस्यैव कामस्य त्याज्यत्वे सति इतरोऽभ्युपेतव्यः स्यादित्याद्यांक्य बाधकत्वाभावादभ्युपेयते एवेत्याह । अप्रवेदयेति। अहंकारे चिदात्मानमप्रवेदय तादात्म्याध्यासे नानंतर्भाव्येत्यर्थः ६ २

यंथिभेदेऽपि संभाव्या इच्छाः प्रारब्धदोषतः ॥ बुद्धाऽपि पापबाहुल्यादसंतोषो यथा तव ॥ ६३॥ नन्वध्यासाभावे कामानामनुदय एव स्यादित्याइांक्य आर-ब्धकमेवशात्तेषामुत्पत्तिः संभविष्यतीत्याह । ग्रंथिभेदेऽपीति । अत्र दृष्टांतमाह । बुद्धाऽपीति ॥ ६३ ॥

अहंकारगतेच्छाचैर्देहव्याध्यादिभिस्तथा ॥ चक्षादिजन्मनाशैर्वा चिद्रूपात्मनि किं भवेत् ॥६४॥

अध्यासाभावेऽहंकारगतेच्छादेरबाधकत्वं दृष्टांतद्वयप्रदर्शनेनवि-शद्यति । अहंकारेति । यथा देहगतव्याध्यादिभिः अहंकारसाक्षि-णो बाधो नास्ति देहसंबंधरहितत्वात् यथा वृक्षादिगतेर्जनमादि-भिः एवमध्यासनिवृत्तावहंकारगतेच्छादिभिरपीति भावः ॥ ६४॥

यंथिभेदातपुराऽण्येविमिति चेतन्न विस्मर ॥ अयमेव यंथिभेद्स्तव तेन कृती भवान् ॥ ६५॥

चिदात्मनोऽसंगत्वस्यैकरूपत्वात् पूर्वमिष कामादिवाधो ना-स्तीति इांकते । यंथिभदादिति । एवंविधवोधस्यैव यंथिभदत्वेन अ-स्माभिरभिधीयमानत्वादिदं चोद्यमस्मदनुकूलिमत्याह । तन्नविस्म-रेति ॥ ६५ ॥

नैवं जानंति मूढाश्चेत्सोऽयं यंथिनं चापरः॥ यंथितद्भेदमात्रेण वैषम्यं मूढबुद्धयोः॥६६॥

एवंविधज्ञानाभाव एव यंथिरित्याह । नैविमिति । ननु ज्ञानिनो-ऽपीच्छाभ्युपगमे ज्ञान्यज्ञानिनोः कुतो वैलक्षण्यमित्याशंक्य यंथि-भेदाभेदातिरेकेण न कुतोऽपीत्याह । यंथितद्रेदेति ॥ ६६॥

प्रवत्तो वा निवतो वा देहेंद्रियमनोधियाम् ॥ न किंचिद्पि वेषम्यमस्त्यज्ञानिविबुद्धयोः ॥६७॥

कारणांतराभावमेव विशदयति । प्रवृत्ताविति ॥ ६७ ॥

त्रात्यश्रोत्रिययोर्वद्पाठापाठकता भिदा ॥
नाहारादावस्ति भेदः सोऽयं न्यायोऽत्र योज्यताम् ॥६८
उक्तार्थे द्रष्टांतमाह ॥ व्रात्येति ॥ ६८ ॥
न द्रेष्टि संत्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति ॥
उदासीनवदासोन इति ग्रंथिभिदोच्यते ॥६९ ॥
ज्ञानिनो ग्रंथिगून्यत्वे गीतावाक्यं प्रमाणयति । नद्दष्टीति । संप्रवृत्तानि प्राप्तानि दुःखानि न द्रेष्टि निवृत्तानि सुखानि न कांक्षति उदासीनवद्दतते इत्यर्थः । ग्रंथिभिदा ग्रंथिभेदः ॥६९ ॥
औदासीन्यं विधेयं चेद्रच्छब्द्व्यर्थता तदा ॥
न शक्ता अस्य देद्दाचा इति चेद्रोग एव सः ॥ ७० ॥
इदं वाक्यमोदासीन्यविधिपरं न तु ग्रंथिभेदे प्रमाणिमिति ग्रंकते । औदासीन्यिमिति । विधिपरत्वे वच्छब्दो व्यर्थः स्यादिति प्ररिहरति । वच्छब्देति । ज्ञानिदेहादेरकार्यक्षमत्वादप्रवृत्तिः न तु ग्रं-

थिभेदादित्याशंक्योपहस्ति । न शकाइति ॥ ७०॥ तत्त्वबोधं क्षयं व्याधिं मन्यंते ये महाधियः ॥

तेषां प्रज्ञाऽतिविशदा किं तेषां दुःशकं वद् ॥ ७१॥ भवतु को दोषस्तत्राह। तत्त्वबोधिमति। दुःशकमसाध्यामित्यर्थः ७१

भरतादेरप्रवृत्तिः पुराणोक्तेति चेतदा॥

जक्षन् क्रीडन् रतिं विंद्नित्यश्रौषीर्न किं श्रुतिम्॥७२

नन्वस्थाने परिहासोऽयं ज्ञानिनां प्रवृत्त्यभावस्य पुराणसिद्ध-त्वादिति शंकते। भरतादेशित। श्रुतिमजानानश्चोदयसीति परिह-रित। जक्षिति। 'जक्षन् क्रीडन् रममाणः स्त्रीभिर्वा यानैर्वा ज्ञाति-भिर्वा वयस्यैर्वा नोपजनं स्मरित्वदं शरीर'मिति श्रोतं वाक्यं ना-श्रोपीरित्यर्थः जक्षन् भक्षयन् जक्षभक्षसनयोरिति धातुः क्रीडन् स्वेच्छया विहरन् रममाणः स्त्रयादिभिनोपजनं स्मरन्निदं इारीर-मित्युपजनं जनानां समीपे वर्तमानिमदं स्वदारीरं न स्मरन्नानुसं-दथान इत्यर्थः । श्लोके रितं विदन्निति श्लोतस्य रममाण इति प-दस्य व्याख्यानम् ॥ ७२ ॥

न ह्याहारादि संत्यज्य भरताचाः स्थिताः कचित्॥ काष्ट्रपाषाणविकतु संगभीता उदासते॥ ७३॥

ननु तर्हि पुराणस्य का गतिरित्याइंक्य पुराणमण्यौदासीन्य-बोधनपरं न प्रवृत्त्यभावपरिमत्यभिप्रेत्याह । नह्याहारादीति॥७३॥

संगी हि बाध्यते छोके निःसंगः सुखमश्चुते ॥
तेन संगः परित्याज्यः सर्वदा सुखिमच्छता ॥ ७४ ॥
संगोऽपि कुतस्यज्यते इत्यत आह । संगी हीति ॥ ७४ ॥
अज्ञाला शास्त्रहृद्यं मूढो वक्तयन्यथाऽन्यथा ॥
मूर्खाणां निर्णयस्वास्तामस्मत्सिद्धांत उच्यते ॥ ७५ ॥

ननु तर्हि मानससंगस्येव त्याज्यत्वेंऽतःसंगशून्यानां बहिर्व्य-वहरतामज्ञत्वादिकं जनैः कथमुज्यते इत्याइांक्य शास्त्रतात्पर्य-ज्ञानशून्यत्वादित्याह । अज्ञात्वेति । अतो मूढव्यवहारो नात्र वि-चारणीय इत्याह । मूर्याणामिति । तर्हि किमनुसंधेयमित्याकांक्षा-यां शास्त्रहृदयमित्याह । अस्मित्सिद्धांतइति ॥ ७५॥

वैराग्यबोधोपरमाः सहायास्ते परस्परम् ॥ प्रायेण सह वर्तते वियुज्यंते कचित् कचित्॥ ७६॥ कोऽसावित्यत आह। वैराग्येति॥ ७६॥ हेतुस्वरूपकार्याणि भिन्नान्येषामसंकरः॥

हतुस्वरूपकायााण भिन्नान्यषामसकरः॥
यथावद्वगंतव्यः शास्त्रार्थं प्रविविच्यता॥ ७७॥

वैराग्यादीनामन्योन्यपारहारेण अवस्थानदर्शनादभेदशंकाया-स्तद्वेत्वादीनां भेदाद्वेदोऽवगंतव्य इत्याह । हेतुस्वरूपेति ॥ ७७ ॥ दोषदृष्टिर्जिहासा च पुनर्भोगेष्वदीनता ॥ असाधारणहेलाद्या वैराग्यस्य त्रयोऽप्यमी ॥ ७८ ॥ तत्र वैराग्यस्य हेत्वादित्रयं दर्शयति । दोषदृष्टिरिति ॥ ७८ ॥ श्रवणादित्रयं तद्वतत्त्विमध्याविवेचनम् ॥ पुनर्यथेरनुद्यो बोधस्यैते त्रयो मताः ॥ ७९ ॥

इदानीं तत्त्वबोधस्य कारणादीनि द्रीयति। अवणादीति। आ-दिशब्देन मनननिदिध्यासने गृद्योते 'आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोत-व्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य' इत्यात्मद्शीनसाधनत्वेन श्रवणा-दिविधानाच्छ्रवणादेर्जानहेतुत्वं तत्त्विभथ्याविवेचनं कूटस्थाहंका-रादेश्व भेदज्ञानं यंथेरनुद्योऽन्योन्याध्यासानुत्यत्तिः॥ ७९॥

यमादिधींनिरोधश्च व्यवहारस्य संक्षयः॥
स्युर्हेवाद्या उपरतेरित्यसंकर ईरितः॥८०॥

उपरतेस्तानि दर्शयति । यमादिरिति । आदिपदेन नियमादयो गृद्यंते । धीनिरोधश्चित्तवृत्तिनिरोधछक्षणो योगः ॥ ८० ॥

तत्त्वबोधः प्रधानं स्यात् साक्षान्मोक्षप्रद्वतः॥ बोधोपकारिणावेतौ वैराग्योपरमावुभौ ॥ ८१॥

किमेतेषां समं प्राधान्यमुत नेत्याशंक्याह। तत्त्वबोध इति। 'त-मेच विदिलाऽतिमृत्युमोति नान्यः पंथा विद्यतेऽयनाये'ति श्रुतेरि-त्यर्थः इत्ररयोस्तूषकारिलं 'ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यकतः क-तेन तिद्दज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् शांतो दांत उपरतस्तिति-क्षः समाहितो भूलाऽऽत्मन्येवात्मानं पश्येदि'ति श्रुतिभ्यामवग-म्यते॥ ८९॥ त्रयोऽप्यत्यंतपकाश्चेन्महतस्तपसः फलम् ॥ दुरितेन कचित्किंचित्कदाचित्प्रतिबध्यते॥८२॥

'प्रायेण सह वर्तते वियुज्यंते कचित्कचिदि'त्युकं तत्र कारण-माह।त्रयोऽपीति। अनेकजन्मार्जितपुण्यपुंजपरिपाके त्रयाणां सह-भावा भवति अन्यथा तु प्रतिबंधकपापानुसारेण पुरुषविशेषे का-छविशेषेण कस्यचित्प्रतिबंधो भवतीति भावः॥ ८२॥

वैराग्योपरती पूर्णे बोधस्तु प्रतिबध्यते ॥
यस्य तस्य न मोक्षोऽस्ति पुण्यलोकस्तपोबलात् ॥ ८३॥
तत्रापि तत्त्वज्ञानप्रतिबंधे मोक्षो नास्तीत्याह । वैराग्येति । तार्हि
वैराग्यादिसंपादनं निष्फलमित्याशंक्य प्राप्य पुण्यकताँ लोकानुपिला शाश्वतीः समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्ठोऽभिज्ञायते' इति भगवद्वचनात् पुण्यलोकप्राप्तिर्भवतीत्याह । पुण्यलोकस्तपोबलादिति ॥ ८३॥

पूर्णे बोधे तद्नयों हो प्रतिबद्धों यदा तदा ॥
मोक्षो विनिश्चितः किंतु दृष्टदुःखं न नइयति ॥ ८४॥
वैराग्योपरत्योस्तु प्रतिबंधे जीवन्मुक्तिमुखं न सिध्यतीत्याह ।
पूर्णेबोधइति ॥ ८४॥

ब्रह्मलोकतृणीकारो वैराग्यस्यावधिर्मतः॥ देहात्मवत् परात्मबदार्ळी बोधः समाप्यते॥८५॥ इदानीं वैराग्यादीनामवधिं दर्शयति। ब्रह्मलोकेति॥८५॥ सुप्तिविद्वस्मृतिः सीमा भवेदुपरमस्य हि॥ दिशाऽनया विनिश्चेयं तारतम्यमवांतरम्॥८६॥ सुप्तिविद्विति। अवांतरतारतम्यं स्वस्वबुद्ध्या निश्चेयमित्याह। दिशोति॥८६॥ आरब्धकर्मनानालाहुद्धानामन्यथाऽन्यथा॥ वर्तनं तेन शास्त्रार्थे स्वमितव्यं न पंडितैः॥८७॥

ननु तत्त्वबोधवतामपि रागादिमत्त्वेन वैषम्योपलंभात् ज्ञान-स्यापि मुक्तिहेतुलं निश्चेतुं न शक्यिमित्याशंक्य रागादेः व्याध्या-दिवदारव्धकर्मफललात् मुक्तिप्रतिबंधकलं असिद्धं अतो न शा-स्वार्थे विप्रतिपत्तव्यिमत्याह । आरब्धकर्मनानालादिति ॥ ८७॥

स्वस्वकर्मानुसारेण वर्ततां ते यथा तथा ॥ अविशिष्टः सर्ववोधः समा मुक्तिरिति स्थितिः ॥८८॥

किं तर्हि प्रतिपत्तव्यमित्यत आह । स्वस्वेति । सर्वेषां ब्रह्माहम-स्माति ज्ञानमेकाकारं निरवद्यब्रह्मरूपेणावस्थानं च समानमिति भावः ॥ ८८॥

जगिब्चतं स्वचैतन्ये पटे चित्रमिवार्षितम् ॥
मायया तदुपेक्ष्यैव चैतन्यं परिशेष्यताम् ॥ ८९॥
प्रकरणस्यास्य तात्पर्यं संक्षिप्य दर्शयति। जगिदिति॥ ८९॥
चित्रदीपमिमं नित्यं येऽनुसंद्धते बुधाः॥
पश्यंतोऽपि जगिब्चतं ते मुद्यंति न पूर्ववत्॥ २९०॥
इति विद्यारण्य ० श्रीपंचद्श्यां चित्रदीपः समाप्तः॥

यंथाभ्यासफलमाह । चित्रदीपमिति ॥ २९०॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीभारतीतीर्थविद्यारण्य-श्रीचरणिशष्येण रामरुष्णाख्यविदुषा विरचितं तात्पर्यबोधनी-नामकं चित्रदीपव्याख्यानं समाप्तम् ॥ इति चित्रदीपः समाप्तः ॥

॥ इति चित्रदीपमकरणम् ॥

॥ श्रीः॥

## पंचदशी।

## अथ तृतिदीपविवेकप्रकरणम्

श्रीगणेशाय नमः।

## आत्मानं चेद्विजानीयाद्यमस्मीति पूरुषः॥ किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्॥ १॥

श्रीगणेशाय नमः॥॥ अथ तृप्तिदीपव्याख्या॥ अखंडानंदरू-पाय शिवाय गुरवे नमः॥ शिष्याज्ञानतमोध्वंसपट्टेंकेद्विप्तपूर्त ये॥ १॥ वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हार्दे निवारयन्॥ पुमर्थाश्रतु-रो देयादिद्यातीर्थमहेश्वरः॥ २॥ नत्वा श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्य-मुनीश्वरौ॥ कियते तृप्तिदीपस्य व्याख्यानं गुर्वनुयहात्॥ ३॥ तृ-प्तिदीपाख्यं प्रकरणमारभमाणः श्रीभारतीतीर्थगुरुस्तस्य श्रुतिव्या-ख्यानरूपत्वात् तद्भाख्येयां श्रुतिमादौ पठित । आत्मानं चेदिति॥ १

अस्याः श्रुतेरभित्रायः सम्यगत्र विचार्यते ॥ जीवनमुक्तस्य या तृतिः सा तेन विशदायते ॥ २॥

इदानीं चिकीर्षितिवचारं तत्फलं च दर्शयति। अस्याइति। अत्र तृतिदीपारुये यंथेऽस्या आत्मानं चेदित्यादिकायाः श्रुतेरिभप्रायः तात्पर्यं सम्यक् विचार्यते तेनाभिप्रायविचारेण जीवनमुक्तस्य श्रु-तिप्रितिद्या या तृतिः सा विशदायते स्पष्टीभवति॥ २॥

मायाभासेन जीवेशों करोतीति श्रुतत्वतः॥ कल्पितावेव जीवेशों ताभ्यां सर्व प्रकाल्पतम्॥३॥

'पदच्छेदः पदार्थोक्तिर्वियहो वाक्ययोजना आक्षेपस्य समा-धानं व्याख्यानं पंचलक्षणं' इति व्याख्यानलक्षणस्योक्तलात् पुरुष इतिपदस्यार्थमभिधातुं तदुपोद्घातत्वेन सृष्टिं संक्षिप्य दर्श-यति । मायाभासेनेति । प्रतिपाद्यमर्थं वुद्धौ संगृह्य तद्र्थमर्थातरव-र्णनमुपोद्धातः अत्र मायाशब्देन चिदानंदमयब्रह्मप्रतिबिंबसम-न्विता सत्वरजस्तमोगुणात्मिका जगदुपादानभूता प्रकृतिरुच्यते सा च सत्त्वगुणस्य शुद्धचिवशुद्धिभ्यां द्विधा भिद्यमाना क्रमेण माया चाविद्या च भवति तयोः मायाविद्ययोः प्रतिबिंबितं ब्रह्म-चैतन्यमेव ईश्वरो जीवश्रेत्युच्यते तदिदं तत्त्वविवेकारूये यंथे श्री-मदियारण्यगुरुभिनिरूपितं 'चिदानंदमयब्रह्मप्रतिबिंबसमान्विता तमोरजःसलगुणा प्रकृतिर्दिविधा च सा। सलशुद्धिविद्याद्धिभ्यां मायाविद्ये च ते मते मायाविं वे वशीकत्य तां स्यात्सर्वज्ञ ई-श्वरः। अविद्यावशागस्त्वन्यसाद्वीचित्र्यादनेकथा सा कारणशरीरं स्यात्प्राज्ञस्तत्राभिमानवानि'ति इममेवार्थं मनित निधाय 'जीवे-शावाभासेन करोति माया चाविद्या च स्वयमेव भवती'ति श्रुति-रिप प्रवृत्ता अतो जीवेश्वरयोमीयाकाल्पितत्वं अन्यत्क्रस्नं जगता-भ्यामेव कल्पितम् ॥ ३॥

> ईक्षणादिप्रवेशांता सृष्टिरीशेन कल्पिता ॥ जायदादिविमोक्षांतः संसारो जीवकल्पितः॥ ४॥

तत्र केन कियत्कल्पितमित्यत आह। ईक्षणादीति। 'तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेये'ति श्रुतमीक्षणमादि यस्याः सा ईक्षणादिः 'अनेन जीवेनात्मनानुप्रविदये'ति श्रुतः प्रवेशोंऽतो यस्याः सा प्रवेशांता ईक्षणादिश्वासौ प्रवेशांता चेति पश्चात्कर्मधारयः सेयं सृष्टिरीश्वरेण कल्पिता जायदादिः यस्य संसारस्य असौ जायदादिः विमोक्षो मुक्तिरंतो यस्य सः विमोक्षांतः संसारो जीवेन कल्पितः तद-भिमानित्वात् जीवस्येत्यर्थः। ते च जायदादय इत्यं श्रूयंते 'स एप मायापरिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सर्व स्वियन्नपानादि-

विचित्रभोगैः स एव जायत्परितृप्तिमेति। स्वप्नेऽपि जीवः सुखदुःख-भोक्ता स्वमायया कल्पितविश्वछोके सुयुप्तिकाले सकले विलीने तमोऽभिभूतः सुखरूपमेति। पुनश्च जन्मांतरकर्मयोगात् स एव जीवः स्विपिति प्रबुद्धः पुरत्रये कीडिति यश्च जीवस्ततस्तु जातं स-कलं विचित्रं । जायत्स्वप्रसुषुध्यादिप्रपंचं यत्प्रकाशते तद्रस्माहमि-ति ज्ञात्वा सर्वबंधैः प्रमुच्यते' इति ॥ ४ ॥

भ्रमाधिष्ठानभूतात्मा कृटस्थासंगाचिद्रपुः॥ अन्योन्याध्यासतोऽ संगधीस्थजीवोऽत्र पूरुषः॥ ५॥

एवं पुरुषशब्दार्थावबोधोपयोगिनीं सृष्टिमिधायेदानीं रुषशब्दार्थमाह। भ्रमाधिष्ठानेति। यः कूटस्थासंगचिद्वपुरविकार्यसं-गचित्स्वरूपः भ्रमाधिष्ठानभूतात्मा भ्रमस्य देहेंद्रियाद्यध्यासस्य अधिष्ठानभूतः अधिष्ठानलेन वर्तमानः परमात्माऽस्ति सोऽसंग एव अन्योन्याध्यासतः अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकतामन्योन्य-धर्मीश्चाध्यस्य सर्वव्यवहारभाग्भवति इत्याचार्यैः निरूपितेन ता-दात्म्याध्यासेन आसंगधीस्थजीवः स्वेन पारमाधिकसंबंधगुन्यायां बुद्धी वर्तमानी जीवः सन् अत्रास्यां श्रुतौ पुरुष इत्युच्यते 'स वा अयं पुरुषः सर्वीमु पूर्षु पुरिशय' इतिश्रुत्या पुरुषशब्दस्य व्युत्पादितत्वात्पुरुषस्यैव च पुरुषत्वात् पुरुष एव पूरुषः। बुद्ध्या-दिकल्पनाधिष्ठानं कूटस्थचैतन्यमेव बुद्धौ प्रतिविंबितलेन प्राप्त-जीवभावं सत्पुरुषशब्देनोच्यते इत्यभिप्रायः॥ ५॥

> साधिष्ठानो विमोक्षादौ जीवोऽधिक्रियते न तु॥ केवलो निरधिष्ठानविश्वांतेः काप्यसिद्धितः॥६॥

नन्वत्र पुरुषशब्देन केवलचिदाभासरूपो जीव एव उच्यतां कि-मनेन कूटस्थचैतन्येन अधिष्ठानभूतेन इत्याशंक्य तस्य मोक्षाद्य- न्वियत्वासिद्धये तदिष स्वीकर्तव्यमित्याह। साधिष्ठानइति। सा-धिष्ठानः अधिष्ठानेन कूटस्यचैतन्येन सहितो जीवः विमोक्षादौ मोक्षस्वर्गादिसाधनानुष्ठाने अधिक्रियते अधिकारी भवति न के-वल्लचिदाभासः।कुत इत्यत आह। निरिधेष्ठानेति। अधिष्ठानरिहत-स्यारोप्यस्य लोकेऽन्दृष्ट्वादिति भावः॥ ६॥

अधिष्ठानांशसंयुक्तं भ्रमांशमवलंबते ॥ यदा तदाऽहं संसारीत्येवं जीवोऽभिमन्यते॥ ७॥

इदानीं साधिष्ठानस्यैव तस्य संसाराद्यन्वियतृत्वं श्लोकद्वयन विभज्य दर्शयति। अधिष्ठानांशेति। जीवो यदा अधिष्ठानांशसंयुक्तं कूटस्थसहितं भ्रमांशं चिदाभासोपेतं शरीरद्वयमवळंबते स्वस्वरू-पत्वेन स्वीकरोति तदाऽहं संसारीत्येवमभिमन्यते॥ ७॥

भ्रमांशस्य तिरस्काराद्धिष्ठानप्रधानता॥ यदा तदा चिदात्माऽहमसंगोऽस्मीति बुध्यते॥८॥

यदा पुनर्श्वमांशस्य देहद्वयसहितस्य चिदाभासस्य तिरस्का-रात् मिध्यालज्ञानेन अनादरणात् अधिष्ठानप्रधानता अधिष्ठान-भूतस्यैव कूटस्थस्य स्वरूपत्वं जीवेन स्वीक्रियते तदा अहं चिदा-रमाऽसंगश्चास्मीति बुध्यते जानाति॥ ८॥

नासंगेऽहंकृतिर्युक्ता कथमस्मीति चेच्छृणु ॥ एको मुख्यो द्वावमुख्यावित्यर्थस्त्रिविधोऽहमः॥ ९॥

नन्वधिष्ठानचैतन्यस्य जीवस्वरूपत्वस्वीकारे चिदातमा ऽहम-संगोऽस्मीति बुध्यते इति यदुक्तं तदनुपपन्नं स्यात् असंगचिद्रूप-स्य कृटस्थस्य अहंप्रत्ययविषयत्वाभावात् इति शंकते । नासंगइ-ति । असंगे चिदात्मिन अविषये अहंप्रत्ययो न युज्यते यतः अतः कथमहमस्मीति जानीयात् न कथमपीत्यर्थः मुख्यया वृत्या अ- हंप्रत्ययविषयत्वाभावेऽपि लक्षणया तदस्तीति विवक्षरहंशब्दा-र्थं ताविद्वभजते। शृण्विति। अहमोऽहंशब्दस्येत्यर्थः॥ ९॥

अन्योन्याध्यासरूपेण कूटस्थाभासयोर्वपुः॥ एकीभूय भवेनमुख्यस्तत्र मूढैः प्रयुज्यते॥१०॥

कीहशो मुख्योऽर्थ इत्याकांक्षायां तं दर्शयति । अन्यान्येति।कू-टस्यचिदाभातयोः स्वरूपमन्योन्याध्यातेनैक्यं प्राप्तं अहंशब्दस्य वाच्यत्वेन मुख्योऽर्थो भवति अस्य कुतो मुख्यत्विमत्यत आह । तत्रमूढेरिति । यत इत्यध्याहारः तत्र तस्मिन्नविविक्तकृटस्यचिदा-भात्तयोः स्वरूपे यतो विवेकज्ञानशून्यैः सर्वैरप्यहंशब्दः प्रयुज्य-ते अतोऽस्य मुख्यत्विमत्यर्थः ॥ १०॥

प्थगाभासकृटस्थावमुख्यों तत्र तत्त्ववित् ॥ पर्यायेण प्रयुंक्तेऽहंशब्दं छोके च वैदिके॥ ११॥

इदानीममुख्यो हो दर्शयति। प्रथिगति। आभासकूटस्थौ प्रत्ये-कमहंशब्दार्थत्वेन यदा विविक्षितौ तदा अमुख्यार्थी भवतः। अन-योरमुख्यत्वे कारणमाह। तत्रतत्त्वविदिति। अत्रापि यत इत्यध्या-हारः तत्त्वविद्यतस्तत्र तयोः कूटस्थिचदाभासयोरहंशब्दं छोके छौिकके वैदिके वैदिकव्यवहारे च पर्यायेण प्रयुंके इति योजना। अयं भावः चिदाभासकूटस्थयोरिविविक्तस्पस्य सार्वजनीनव्यव-हारिवषयत्वात् मुख्यार्थत्वं विविक्तस्पस्य तु कतिपयजनैः कदा-चिदेव व्यवन्हियमाणत्वादमुख्यार्थत्विमिति॥ ३१॥

लौकिकव्यवहारेऽहं गच्छामीत्यादिके बुधः॥ विविच्येव चिदाभासं कूटस्थातं विवक्षति॥ १२॥

पर्यायेण प्रयुंके इत्युक्तमेवार्थं प्रपंचयति प्रतिपत्तिसीकर्याय श्लोकद्वयेन। लौकिकेति। बुधो विद्वान् अहं गच्छामीत्यादिलौकिक-

व्यवहारे कूटस्याचिदाभासं विविच्य तमेवाहंशब्देन विवक्षति वक्तुमिच्छति॥१२॥

असंगोऽहं चिदात्माऽहमिति शास्त्रीयदृष्टितः॥ अहंशब्दं प्रयुंक्तेऽयं कूटस्थे केवले बुधः॥ १३॥

असंगइति । अयमेव बुधः शास्त्रीयदृष्टितः वेदांतश्रवणजितन ज्ञानेन केवले चिदाभासाद्विविक्ते कूटस्थेऽसंगोऽहं चिदात्माऽहिम-ति लक्षणयाऽहंशब्दं प्रयुंक्ते अतो लक्षणया अहंशब्दार्थत्वेन अहं-प्रत्ययविषयत्वसंभवादसंगोऽहमस्मीति ज्ञानमुपपद्यते इत्यभि-प्रायः॥ ३३॥

ज्ञानिताज्ञानिते लात्माभासस्यैव न चात्मनः॥ तथा च कथमाभासः कूटस्थोरंमीति बुध्यताम् ॥ १४॥

ननु प्रथगाभासकूटस्थो अहं शब्दस्य अमुख्यार्था वित्युक्तं तयो मध्ये कूटस्थः किमज्ञानिनृत्तयेऽसंगोऽस्मीति जानाति किंवा चि-दाभासः न तावत्कूटस्थः तस्यासंगचिद्रपत्वेन ज्ञानित्वाज्ञानित्व-योरनुपपत्तेः अतश्चिदाभासस्य ज्ञानित्वादिकं वक्तव्यं तथा च सित कूटस्थादन्यश्चिदाभासोऽहं कूटस्थोऽस्मीति न ज्ञातुमहितीति शंकते। ज्ञानिताज्ञानितेति॥ १४॥

नायं दोषश्चिदाभासः कूटस्थैकस्वभाववान् ॥ आभासतस्य मिथ्यातात्कृटस्थतावशेषणात् ॥ १५॥

तस्य कूटस्थान्यत्वमेवासिद्धमिति परिहरति। नायमिति। तत्रो-पपत्तिमाह। आभासत्वस्येति। यथा दर्पणे प्रतीयमानस्य मुखाभा-सस्य यीवास्थं मुखमेव तत्त्वं तद्वदिति भावः॥ ३५॥

कूटस्थोऽस्मीति बोधोऽपि मिथ्या चेन्नेति को वदेत्॥ न हि सत्यतयाऽभीष्टं रज्जुसर्पविसर्पणम्॥ १६॥ ननु चिदाभासस्य मिथ्यात्वे तदाश्रितं कूटस्थोऽस्मीति ज्ञानम-पि मिथ्या स्यादिति इांकते। कूटस्थइति। कूटस्थस्वरूपातिरिक्तस्य कत्स्नस्यापि मिथ्यात्वाभ्युपगमात् तिन्मथ्यात्वमस्माकिमिष्टमेवे-ति परिहरति। नेतिकोवदेदिति। उक्तमर्थे दृष्टांतेन स्पष्टयति। नही-ति। रज्वां किप्तिस्प सर्पस्य गत्यादिकमपि प्रतीयमानं वास्तवं नांगीकियते यथा तद्ददिति भावः॥ १६॥

ताहरोनापि बोधेन संसारो हि निवर्तते॥ यक्षानुरूपो हि बलिरित्याहुलैंकिका जनाः॥ १७॥

ज्ञानस्य मिथ्यात्वे तेन संसारिनवृत्तिर्न स्यादित्याशंक्य नि-वर्त्यस्य संसारस्यापि तथालात्तिवृत्तिरुपपद्यते स्वप्नव्याद्य-दर्शनेन निद्रानिवृत्तिविद्तियभिप्रायेणाह । ताहशेनेति। तत्र याहशो यक्षस्ताहशो बलिरिति लौकिकगाथां संवादयति । यक्षेति॥ १७॥

तस्मादाभासपुरुषः सकूटस्थो विविच्य तम् ॥ कूटस्थोऽस्मोति विज्ञातुमईतीत्यभ्यधाच्छुतिः॥१८॥

उपपादितमर्थमुपसंहरति। तस्मादिति। यस्मात्कूटस्थ एव चि-दाभासस्य निजं स्वरूपं तस्मात्पुरुषशब्दवाच्यः कूटस्थसहितश्चि-दाभासः तं कूटस्थं मिथ्याभूतात्स्वस्मात् विविच्य लक्षणया कूट-स्थोऽहमस्मीत्यवगंतुं शक्कोतीत्यभिप्रायेण श्रुतिरस्मीत्युक्तवती-त्यर्थः॥ १८॥

असंदिग्धाविपर्यस्तबोधो देहात्मनीक्ष्यते ॥ तद्ददत्रेति निर्णेतुमयमित्यभिधीयते ॥ १९॥

एवं पुरुषोऽस्मीति पद्द्यप्रयोगाभिप्रायमभियाय अयमिति-पद्प्रयोगाभिप्रायमाह । असंदिग्धेति । लौकिकानां प्रसिद्धे देहरूपे आत्मिन संशयविपर्ययरहितोऽयमस्मीतिबोधो यद्वदुपल्रभ्यते 900

पंचदशी-

अत्र प्रत्यगात्मिन विषये तद्दत्तथाविधं ज्ञानं मुक्तिसिद्धये संपाद्य-मिति निर्णेतुमयमित्यभिधीयते श्रुत्येति शेषः॥ १९॥

देहात्मज्ञानवज्ज्ञानं देहात्मज्ञानबाधकम् ॥ आत्मन्येव भवेद्यस्य स नेच्छन्नपि मुच्यते॥ २०॥

ई हरास्यवे बोधस्य मोक्षसाधनत्वे च आचार्यवाक्यं संवादय-ति । देहात्मेति । अहं मनुष्य इतिदेहात्मविषयो दढप्रत्ययो यथा एवं प्रत्यगात्मन्येव देह एव आत्मेत्येवं देहात्मत्वज्ञानापबाधनेन ब्रम्हाहमस्मीति ज्ञानं यस्य जायते स विद्वान्नेच्छन्निष मोक्षेच्छा-रहितोऽपि मुच्यते संसारहेतोरज्ञानस्य ज्ञानेनापबाधितत्वादिति भावः॥ २०॥

अयमित्यपरोक्षतमुच्यते चेत्तदुच्यताम् ॥ स्वयंत्रकाशचैतन्यमपरोक्षं सदा यतः॥ २१॥

अयमितिपदप्रयोगस्याभिप्रायांतरं शंकते । अयमिति । यथाऽयं घट इत्यादिप्रयोगेष्वदमा निर्दिष्टस्य वस्तुन आपरोक्ष्यं दृष्टं तथाऽयमस्मीत्यत्रापीति भावः। तद्यस्माकिमष्टमेवेत्याह।तदुच्यता-मिति। कृत इत्यत आह। स्वयमिति। साधनांतरिनरपेक्षतयाऽव-भासमानं चैतन्यं व्यवधायकाभावात् नित्यमपरोक्षिमित्यस्माभिः अभ्युपेतत्वादित्यर्थः॥ २९॥

परोक्षमपरोक्षं च ज्ञानमज्ञानमित्यदः॥ नित्यापरोक्षरूपेऽपि द्वयं स्याद्दशमे यथा॥ २२॥

नन्वात्मनः स्वप्नकाश्चिद्रपत्वेन नित्यापरोक्षत्वाभ्युपगमे अ-यमिति पदप्रयोगस्य अभिप्रायवर्णनांगीकारबलादागतं आत्मनः परोक्षविषयत्वं अपरोक्षविषयत्वं पूर्वीकं ज्ञानाज्ञानाश्रयविषयत्वं बा अनुपपन्नं स्यादित्याशंक्य दशमे इव सर्वमुपपत्स्यते इत्याह। परोक्षमिति। परोक्षमपरोक्षं चेत्येकं युगळं ज्ञानमज्ञानमित्यपरं इदं इयं नित्यापरोक्षरूपेऽप्यात्मिन दशमे इव स्यादित्यर्थः॥ २२॥ नवसंख्याहतज्ञानो दशमो विभ्रमात्तदा॥ न वेत्ति दशमोऽस्मीति वोक्षमाणोऽपि तान्नव॥ २३॥

हर्णांतं व्युत्पादयति । नवसंख्येति । परिगणनीयपुरुषिनष्ठया नव-संख्यया अवहतिविवेकज्ञानो दशमस्तदा तान् परिगणनीयान् न-वसंख्याकान् वीक्षमाणोऽपि सम्यक् पर्यन्नपि भ्रांत्या गणनाक-र्तारं स्वात्मानं दशमोऽहमस्मीति न वेन्तीत्वर्थः॥ २३॥

> न भाति नास्ति दशम इति स्वं दशमं तदा॥ मला विक तदज्ञानकृतमावरणं विदुः॥ २४॥

एवं दशमे ज्ञानं प्रदर्श तत्कार्यमावरणं दर्शयति। न भातीति। त्तदा दशमः स्वं दशमं संतं दशमो न भाति नास्तीति मत्वा विक अस्य व्यवहारस्य यत्कारणं तदज्ञानकृतं अज्ञानकार्यमावरणं विदुर्बुधा इति शेषः॥ २४॥

नद्यां ममार दशम इति शोचन्त्ररोदिति ॥
अज्ञानकृतिवक्षेपं रोदनादिं विदुर्बुधाः॥ २५॥
अज्ञानस्यैव कार्यविशेषविक्षेपं दर्शयति। नद्यामिति ॥ २५॥
न सतो दशमोऽस्तीति श्रुताऽऽप्तवचनं तदा ॥
परोक्षलेन दशमं वेत्ति स्वर्गादिलोकवत् ॥ २६॥
दशमस्यासत्त्वांशनिवर्तकं परोक्षज्ञानमाह। नसृत इति ॥२६॥
तमेव दशमोऽसीति गणियता प्रदर्शितः ॥
अपरोक्षतया ज्ञाला हष्यत्येव न रोदिति॥ २७॥
तस्यैवाभानांशनिवर्तकमपरोक्षज्ञानं दर्शयति। त्वमेवेति। स्वेन

903

# पंचदशी-

परिगणितैर्नविभः सह स्वात्मानं गणिवला लमेव दशमोऽसीति प्रदार्शितः अहंदशमोऽस्मीति अपरोक्षतया ज्ञात्वा हर्षे प्राप्नोति रो-दनं त्यजति ॥ २७॥

अज्ञानारितिविक्षेपिद्वविधज्ञानत्रयः॥ शोकापगम इत्येते योजनीयाश्चिदात्मिन॥ २८॥

एवं दृष्टांतभूते दशमे प्रदर्शितमवस्थासप्तकमनूच दार्ष्टातिके आत्मन्यपि तद्योजनीयमित्याह। अज्ञानेति। अज्ञानं चावृतिश्च वि-क्षेपश्च द्विविधं ज्ञानं च तृप्तिश्चेति दंदः समासः॥ २८॥

संसारासक्तिचतः संश्चिदाभासः कदाचन॥ स्वयंत्रकाशकूटस्थं स्वतत्त्वं नेव वेत्ययम्॥ २९॥

तत्रात्मन्यज्ञानादिकं क्रमेण दर्शयति। संसारासकेत्यादिना चतुर्भिः। अयं चिदाभासो विषयसंपादनादिध्यानासक्तचित्तः सन् कदाचन श्रुतिविचारात्पूर्वं कदाऽपिस्वतत्त्वं स्वस्य निजं रूपं स्वप्रकाशचिद्र्पं कूटस्थं प्रत्यगात्मानं नैव वेति न जानाति यत्तदज्ञानम्॥ २९॥

न भाति नास्ति कूटस्थ इति वक्ति प्रसंगतः॥
कर्ता भोकाऽहमस्मीति विक्षेपं प्रतिपद्यते॥३०॥

न भातीति। चिदातमविषये प्रसंगे जाते कूटस्यो नास्ति न भा-तीति मत्वा ब्रूते इदमज्ञानकार्यमावरणं कूटस्यासत्त्वाभानाभिधा-नवत् कर्तृत्वादिकमात्मन्यारोपयति अस्यारोपस्य हेतुर्देहद्वययुत-श्चिदाभासो विक्षेपः॥ ३०॥

अस्ति कूटस्थ इत्यादों परोक्षं वेत्ति वार्तया ॥ पश्चात्कूटस्थ एवास्मीत्येवं वेत्ति विचारतः ॥ ३१ ॥ अस्तिकूटस्थइति । परेण बोधितः कूटस्थोऽस्तीति जानाति इदं परोक्षज्ञानं श्रवणादिपरिपाकवशात् कूटस्योऽहमेवास्मीति जाना-ति इदमपरोक्षज्ञानम् ॥ ३१ ॥

कर्ता भोक्तेत्येवमादि शोकजातं प्रमुंचित ॥ कृतं कृत्यं प्रापणोयं प्राप्तामित्येव तुष्यित ॥ ३२॥

कर्तित । कूटस्थासंगातमज्ञानानंतरं कर्तृत्वादिशोकजातं त्यज-तीति यदयं शोकापगमः कत्यं कर्तव्यजातं कतं निष्पादितं प्रा-पणीयं फलजातं प्राप्तं लब्धमिति तुष्यति इयं तृप्तिरित्यर्थः॥३२॥

अज्ञानमार्गतस्तद्विक्षेपश्च परोक्षधीः॥ अपरोक्षमितिः शोकमोक्षस्तिर्निरंकुशा॥३३॥ दाष्टीतिकेऽप्युक्तमवस्थासप्तकं अनुवदति। अज्ञानमिति॥३३॥ सप्तावस्था इमाः संति चिदाभासस्य तास्विमौ॥ बंधमोक्षो स्थितौ तत्र तिस्त्रो बंधकृतः स्मृताः॥ ३४॥

नन्कावस्थासप्तकस्य आत्मधर्मत्वांगीकारे तस्य कृटस्थलं व्याहन्येत इत्याइांक्य एताः सप्तावस्थाः चिदाभासस्येव न कृ-टस्थस्येत्याह।सप्तावस्थाइति।सर्व वाक्यं सावधारणिमितिन्यायेन चिदाभासस्येवेत्यवगम्यते न कृटस्थस्य सप्तावस्थानां आसामत्रो-पन्यासो वृथेत्याइांक्य न वृथात्वं बंधमोक्षकारित्वद्योतनफल्खा-दुपन्यासस्य इत्यभिप्रायेणाह।तास्विमाविति।किमासां सप्ताना-मप्यविद्योवेण बंधमोक्षकारित्वं नेत्याह।तत्रेति।अज्ञानावरणिवक्षे-पद्धपास्तिस्त्रं इत्यर्थः॥ ३४॥

न जानामीत्युदासीनव्यवहारस्य कारणम् ॥ विचारप्रागमावेन युक्तमज्ञानमीरितम्॥ ३५॥ आसां बंधकारित्वदर्शनाय तिसृणामपि स्वरूपं प्रत्येकं कार्य-

### पंचदशी-

प्रदर्शनेन स्पष्टीचिकीर्षुः अज्ञानस्य स्वरूपं तावहर्शयति। नजाना-मीति। आत्मतत्त्वविचारप्रागभावसाहितं उदासीनव्यवहारस्य का-रणं न जानामीत्यनुभूयमानं अज्ञानमीरितमित्यर्थः॥ ३५॥

अमार्गेण विचार्याथ नास्ति नो भाति चेत्यसौ॥ विपरीतव्यवहतिराद्यतेः कार्यमिष्यते॥ ३६॥

आवृतिस्वरूपं तत्कार्यं च दर्शयति। अमार्गेणेति। शास्त्रोक्तं प्र-कारमतिलंघ्यं केवलं तर्केण विचार्य अनंतरं कूटस्थो नास्ति न भातीत्येवं रूपो विपरीतव्यवहार आवरणकार्यमित्यर्थः॥ ३६॥

देहद्वयचिदाभासरूपो विक्षेप ईरितः॥

कर्त्वाचिविछः शोकः संसाराख्योऽस्य बंधकः॥३७॥

विक्षेपस्य स्वरूपं तत्कार्यं च दर्शयति। देहद्वयेति। स्थूलसूक्ष्मा-रूपशारीग्द्वयसहितश्चिदाभास एव विक्षेपः बंधकः बंधहेतुः संसारा-रूपः कर्तृत्वाद्याखिलः शोकः अस्य चिदाभासस्य कार्यमिति शेषः कर्तृत्वादीत्यत्र आदिशब्देन प्रमातृत्वाद्यो गृह्यते॥ ३७॥

अज्ञानमारुतिश्चेते विक्षेपात् प्राक् प्रसिध्यतः॥ यद्यप्यथाप्यवस्थे ते विक्षेपस्यैव नात्मतः॥ ३८॥

नन् सप्तावस्थाः चिदाभासस्येत्युक्तमनुपपन्नं अज्ञानावरणयो-विक्षेपोत्पन्तेः पुरा स्थितत्वात् चिदाभासस्य च विक्षेपातःपाति-त्वात् नदवस्थात्वानुपपन्तिरत्याद्यांक्याह । अज्ञानमिति। अनयोरज्ञा-नावरणयोर्विक्षेपात् पुरा स्थितत्वेऽपि नात्मावस्थात्वं तस्यासंग-त्वेनअवस्थावत्त्वानुपपनेः अतः परिशेषाचिदाभासावस्थात्वमेव तयोर्वक्तव्यमिति भावः ॥ ३८॥

> विक्षेपोत्पत्तितः पूर्वमिप विक्षेपसंस्कृतिः॥ अस्त्येव तदवस्थालमिक्दं ततस्तयोः॥ ३९॥

अवस्थावतो विक्षेपस्य तदानीमभावात् तदवस्थात्वाभिधान-मनुपपन्नित्याशंक्य विक्षेपाभावेऽपि तत्नंस्कारस्य तदानीं स-चादिक्षेपावस्थात्वाभिधानं न विरुध्यते इत्याह । विक्षेपति । ततः रणात् तयोस्तदवस्थात्ववर्णनमविरुद्धमिति योजना ॥ ३९ ॥ ब्रह्मण्यारोपितत्वेन ब्रह्मावस्थे इमे इति ॥ न शंकनोयं सर्वासां ब्रह्मण्येवाधिरोपणात्॥ ४०॥

नन्वप्रसिद्धसंस्काराभ्युपगमद्वारा विक्षेपावस्थात्ववर्णनात् वर-मधिष्ठानतया प्रसिद्धब्रह्मावस्थात्ववर्णनिमत्याज्ञंकय अतिप्रसंगा-न्मैविमिति परिहरित । ब्रह्मणीति ॥ ४०॥

संसार्थहं विबुद्दोऽहं निःशोकस्तुष्ट इत्यपि॥ जीवगा उत्तरावस्था मांति न ब्रह्मगा यदि॥ ४१॥

ननु ब्रह्मण्यारोपितत्वाविशेषेऽपि विक्षेपोत्पत्युत्तरकालभावि-नीनां संसारित्वायवस्थानां जीवाश्रितत्वेन अनुभूयमानत्वान्न ब्रह्मावस्थात्वमिति शंकते।संसारीति।संसारी कर्तृत्वादिधर्मवान् विबुद्धः तत्त्वसाक्षात्कारवान्निःशोकः शोकरिहतस्तुष्टः वक्ष्यमाण-कतकत्यत्वादिजनितसंतोषवान् अहमस्भीत्युत्तरावस्था जीवगा जीवाश्रिता भांति न ब्रह्माश्रिता इत्यर्थः॥ २१॥

तर्ह्यज्ञोऽहं ब्रह्मसच्वभाने महृष्टितो न हि॥ इति पूर्वे अवस्ये च भासेते जीवगे खलु॥ ४२॥

एवं तर्ह्यज्ञानावरणयोरिप जीवाश्रितत्वेन अनुभूयमानत्वा-जीवावस्थात्वमेवेति परिहरित । तर्ह्यज्ञोऽहिमिति मदृष्टितो ममा-नुभवेनेत्यर्थः ॥ ४२ ॥

अज्ञानस्याश्रयो ब्रह्मेत्यधिष्ठानतया जगुः॥ जीवावस्थालमज्ञानाभिमानिलादवादिषम्॥ ४३॥ 9 4 &

पंचदशी-

ननु तर्ह्यज्ञानाश्रयत्वं ब्रह्मणः पूर्वाचार्यः कथमुक्तमित्याइांक्य तदिवक्षां दर्शयति।अज्ञानस्येति। ब्रह्मणोऽज्ञानाधिष्ठानत्वविवक्षया तदाश्रयत्वमुक्तमित्यर्थः। भवद्भिस्तर्हि किं विवक्षया जीवावस्थात्व-मुक्तमित्यारांक्य स्वविवक्षां दर्शयति। जीवावस्थात्वमिति॥ ४३॥

ज्ञानद्वयेन नष्टेऽस्मिन्नज्ञाने तत्कृतावृतिः॥ न भाति नास्ति चेत्येषा द्विविधाऽपि विनश्यति ॥ ४४॥

एवं बंधहेतुमवस्थात्रयं प्रदर्भ अवशिष्टास्ववस्थासु मध्ये पू-वींकाज्ञानावरणनिवृत्तिद्वारा मुक्तिहेतुमवस्थाद्यं दर्शयति । ज्ञान-द्वयेनेति । परोक्षत्वापरोक्षत्वलक्षणेन ज्ञानद्वयेन आवरणकारणेअ-ज्ञाने नष्टे सित तत्कतावृतिः तेनाज्ञानेनोत्पादितं न भाति नास्ती-तिव्यवहारकारणं द्विविधमप्यावरणं कारणाभावान्नस्पतीति ॥४४

परोक्षज्ञानतो नश्येदसचा चतिहेतुता ॥ अपरोक्षज्ञाननाश्यां ह्यभाना छतिहेतुता ॥ ४५॥

कस्यांशस्य केन निवृत्तिरित्यपेक्षायां उभयं विभज्य दर्शयति। परोक्षज्ञानइति। कृटस्थोऽस्तीत्येवंरूपात् परोक्षज्ञानात् अज्ञानस्या-सत्त्वावरणकारणत्वं निवर्तते कूटस्थोऽस्मीत्यपरोक्षज्ञानेन तु कू-टस्थो न भातीत्येवं रूपावरणकारणत्वं निवर्तते ॥ ४५॥

अभानावरणे नष्टे जीवलारोपसंक्षयात्॥ कर्त्र बाद्य खिलः शोकः संसाराख्यो निवर्तते॥ ४६॥

इदानीं ज्ञानस्य फलरूपावस्थादये प्रथमावस्थामाह। अभाना-वरणइति । अभानावरणे निवृत्ते भ्रांत्या प्रतीयमानस्य जीवस्व-स्यापि निवृत्तत्वात्तिमित्तकः कर्तृत्वादिलक्षणः संसाराख्यः शो-कः सर्वोऽपि निवर्तते इत्यर्थः ॥ ४६ ॥

निरंकुशा भवेनृतिः पुनः शोकासमुद्रवात्॥ ४७॥

एवं शोकापगमरूपामवस्थां प्रदर्श्य निरंकुशतृतिलक्षणां दि-तीयां दर्शयति । निवृत्तेसर्वसंसारइति ॥ ४७ ॥

अपरोक्षज्ञानशोकनिरुत्यारूये उभे इमे ॥ अवस्थे जीवगे ब्रुत आत्मानं चेदिति श्रुतिः॥ ४८॥

नन्वात्मानं चेद्विजानीयादिति मंत्रव्याख्याने प्रवृत्तत्वात्तदिहा-य मध्येऽज्ञानाद्यवस्थासप्तकनिरूपणं प्रकृतासंगतिमत्याइांक्य'आ-त्मानं चेद्विजानीयादि'त्यस्याः श्रुतेस्तात्पर्यनिरूपणशेषत्वेन अ-भिहितत्वान्न प्रकृतासंगतिमत्यभिष्ठेत्य श्रुतितात्पर्यमाह । अपरो-क्षज्ञानिति । चिदाभासिनष्ठं यदवस्थासप्तकमस्ति तत्रापरोक्षज्ञान-शोकनिवृत्तिळक्षणमवस्थाद्वयं प्रतिपाद्यितुं अयं मंत्रः प्रवृत्त इ-त्यभिप्रायः ॥ ४८॥

अयमित्यपरोक्षतमुक्तं तिद्वविधं भवेत् ॥ विषयस्वप्रकाशतात् धियाऽप्येवं तदीक्षणात् ॥ ४९॥

अयिमत्यपरोक्षत्विमत्यत्र अयिमाति पदेनात्मनोऽपरोक्षत्वमु-च्यते इत्युक्तं तथा सित अपरोक्षज्ञानिवषयत्वमेव स्यान्न परोक्ष-ज्ञानिवषयत्विमित्याशंक्य तदुपपादनाय अपरोक्षज्ञानं विभजते । अयिमतीति । द्वैविध्ये कारणमाह । विषयेति । विषयस्य चि-दूपस्यात्मनः स्वप्रकाशत्वात् स्वव्यवहारसाधनांतरिनरपेक्षत्वात् धियाबुद्ध्या एवं स्वप्रकाशत्वेन तदीक्षणात्तस्य विषयस्य आत्मनेा-ऽवलोकनाच्चेत्यर्थः ॥ ४९ ॥

परोक्षज्ञानकालेऽपि विषयस्वत्रकाशता ॥ समा ब्रह्म स्वत्रकाशमस्तीत्येवं विबोधनात्॥ ५०॥ 960

# पंचदशी-

भवतु दैविध्यं एतावता परोक्षज्ञानविषयत्वे किमायातिमत्या-शंक्य विषयस्वप्रकाशत्वं परोक्षज्ञानविषयत्वविरोधि न भवती-त्याह । परोक्षज्ञानेति । अपरोक्षज्ञानकाल इव परोक्षज्ञानकालेऽपि विषयस्य ब्रह्मणः स्वप्रकाशताऽस्त्येव तत्रोपपत्तिमाह ब्रह्मस्वप्र-काशमिति॥ ५०॥

अहं ब्रह्मत्यनुङ्किरूय ब्रम्हास्तीत्येवमुङ्किखेत्॥ परोक्षज्ञानमेतन्न भ्रांतं बाधानिरूपणात् ॥ ५१ ॥

प्रत्यगिभन्नब्रह्मगोचरस्य ज्ञानस्य कुतः परोक्षत्विमत्यार्शंक्य प्रत्यगंशायहणादित्याह । अहंब्रह्मेति । निन्वदं भ्रांतमित्याशंक्य अस्य भ्रांतत्वं किं बाध्यत्वादुत व्यक्त्यनु छेखाद्थ वा आपरो ध्येण यहणयोग्यस्य पारोक्ष्येण यहणात् यदांऽज्ञायहणादिति चतुर्धा विकल्प्य प्रथमं प्रत्याह। एतदिति ॥ ५१॥

ब्रह्म नास्तीति मानं चेत् स्याद्वाध्येत तदा ध्रुवम् ॥ न चैवं प्रबलं मानं पर्यामोऽ तो न बाध्यते॥ ५२॥

हेतुं विवृणोति । ब्रह्मनास्तीति ॥ ५२॥

व्यक्तयनु छेखमातेण भ्रमले स्वर्गधीरिप ॥

भ्रांतिः स्याद्यक्तयनु छेखात् सामान्यो छेखदर्शनात् ॥५३

द्वितीयमतिप्रसंगेन दूषयति । व्यक्तीति । अयं स्वर्ग इत्येवमा-कारेण यहणाभावात् किंतु स्वर्गोऽस्तीत्येवंसामान्याकारेण प्रती-तेः स्वर्गबुद्धरि भ्रमत्वप्रसंग इत्यर्थः॥ ५३॥

अपरोक्षतयोग्यस्य न परोक्षमतिर्भ्रमः॥

परोक्षमित्यनु छेखाद थीं त्पारोक्ष्यसंभवात् ॥ ५४॥

तृतीयं निराकरोति । अपरोक्षलेति । अपरोक्षलेन यहणयोग्यस्य प्रत्यगिमन्नब्रह्मविषयस्य परोक्षज्ञानस्य भ्रमत्वं न संभवति । कु- त इत्यत आह। परोक्षमिति। ब्रह्म परोक्षमित्येवमाकारेण यह-णाभावात् कुतस्तर्हि तस्य परोक्षस्वमित्याइांक्याह। अर्थादिति। इदं ब्रह्मेत्येवंव्यत्तयुक्ठेखाभावसामर्थ्यात्परोक्षस्वसिद्धिरिति भावः॥५४

अंशायहीतेभ्रांतिश्चेद् घटज्ञानं भ्रमो भवेत्॥ निरंशस्यापि सांशतं व्यावत्यांशविभेदतः॥ ५५॥

चरममाइांकते।अंशेति। ब्रह्मांशयहणेऽपि प्रत्यगंशायहणात् भ्र-मत्विमत्यर्थः। एवं तर्हि घटादिज्ञानस्यापि भ्रमत्वप्रसंग इति परि-हरति घटज्ञानमिति आंतरावयवानामयहणादिति भावः। ननु घटस्य सावयवत्वादंशयहणेऽपि अंशायहणं संभवति ब्रह्मणस्तु निरंशत्वात्कथमंशयहणसंभव इत्याशंक्य व्यावर्त्याशोपाधिनि-मित्तकं सांशत्वं तस्य भविष्यतीत्याह। निरंशस्योति॥ ५५॥

असत्त्वांशो निवर्तेत परोक्षज्ञानतस्तथा ॥ अभानांशनिवृत्तिः स्यादपरोक्षधिया कृता ॥ ५६ ॥ कौ तौ व्यावत्यो अंशो इत्याकांक्षायामाह।असत्त्वांशइति ५६ दशमोऽस्तीति विश्वांतं परोक्षज्ञानमीक्ष्यते ॥ ब्रम्हास्तीत्यपि तद्दत्स्याद्ज्ञानावरणं समम् ॥ ५७ ॥ अपरोक्षत्वेन यहणयोग्यविषयं परोक्षज्ञानं भ्रमो न भवती-

अपरोक्षत्वेन यहणयोग्यविषयं परोक्षज्ञानं भ्रमो न भवती-त्येतत् दृष्टांतप्रदर्शनेनापि द्रढयति । दशमइति । दशमोऽस्तीत्याप्त-वाक्यजन्यं परोक्षज्ञानमभ्रांतं यथा ब्रह्मास्तीतिवाक्यजन्यज्ञान-मपि तद्ददभ्रांतं स्यात् अज्ञानकतस्य असत्त्वावरणांशस्य सम-त्वादिति भावः ॥ ५७ ॥

आत्मा ब्रह्मेति वाक्यार्थे निःशेषेण विचारिते ॥ व्यक्तिरुक्षिरुयते यद्वदृशमस्त्वमसीत्यतः॥ ५८॥ ननु वाक्यात्परोक्षज्ञानमुल्पद्यते चेत् अपरोक्षज्ञानं कुतो जाय- पंचदशी-

ते इत्याशंक्य विचारसाहिताद्वाक्यादेवेत्याह । आत्मेति। 'अयमा-तमा ब्रह्मे'तिमहावाक्यार्थे सम्यग्विचार्यमाणे पूर्वमस्तीति परोक्ष-तया अवगतस्य ब्रह्मणः प्रत्यगभिन्नत्वं साक्षात्क्रियते।तत्र दृष्टांतः। यद्वदिति । 'दशमस्त्वमसी'त्यतो वाक्यात्स्वात्मिन दशमत्वं यथा साक्षात्क्रियते तद्वदित्यर्थः ॥ ५८॥

दशमः क इति प्रश्ने बमेवेति निराकृते ॥
गणियवा स्वेन सह स्वमेव दशमं स्मरेत्॥ ५९॥

विचारसहरुतेन वाक्येन अपरोक्षज्ञानोत्पत्तिप्रकारं सहष्टांत-माह। दशमइति। त्वयाऽस्तीति निरूपितो दशमः क इति प्रश्ने रुते तस्य त्वमेवेति परिहारेऽभिहिते स्वात्मना सह इतरान्नव गणिव-त्वा अहं दशमोऽस्मीति स्वमेव दशमं स्मरेदित्यर्थः॥ ५९॥

दशमोऽस्मीति वाक्योत्था न धीरस्य विहन्यते॥ आदिमध्यावसानेषु न नवस्वस्य संशयः॥६०॥

अस्य दशमोऽस्मीति ज्ञानस्य विचारसहितवाक्यज्ञिनतत्वात् विपर्ययादिरूपतेत्याह। दशम इति। अस्य दशमस्य त्वमेव दशमो-ऽसीतिवाक्यात् परिगणनादिलक्षणिवचारसहितादुत्पन्नः अहं दश-मोऽस्मीति बुद्धिर्न विहन्यते न केनापि ज्ञानेन बाध्यते परिगण-निक्रयायां च नवानामादिमध्यावसानेषु परिगणनेऽपि अहं दश-मो न वेति संशयश्च न भवेत् अतः सा दृढा ऽपरोक्षरूपेत्यर्थः॥६०

सदेवेत्यादिवाक्येन ब्रह्मसत्त्वं परोक्षतः ॥
गृहीला तत्त्वमस्यादिवाक्याद्यक्तिं समुक्तिखेत् ॥६१॥
एतत्सर्वं दाष्टीतिके योजयति । सदेवेत्यादीति। 'सदेवसोम्येदमय आसीदेकमेवाद्वितीय 'मित्यादिवाक्येन ब्रह्मसद्भावं प्रथमं निश्वित्य तस्य जीवरूपेण प्रवेशादियुक्तिपर्याछोचनया प्रत्यप्रूप-

त्वं संभाव्य 'तत्त्वमसी'त्यादिवाक्येन अदितीयब्रह्मरूपमात्मानं अहं ब्रह्मास्मीति साक्षात्कुर्यात्॥ ६१॥

आदिमध्यावसानेषु स्वस्य ब्रह्मत्वधीरियम्॥ नैव व्यभिचरेत्तस्मादापरोक्ष्यं प्रतिष्ठितम्॥६२॥

आदिमध्येति । अत इयमात्मनो ब्रह्मत्वबुद्धिः पंचानां कोज्ञा-नामादिमध्यावसानेष्वात्मनो व्यवहारेऽपि नैवान्यथा भवति अ-तोऽस्या बुद्धेरपरोक्षज्ञानत्वं सुस्थितमित्यर्थः॥ ६२॥

जन्मादिकारणवारूयलक्षणेन भ्रगुः पुरा॥ पारोक्ष्येण गृहीवाऽथविचाराद्यक्तिमेक्षत॥६३॥

नन्ववं प्रथमतः केवछं वाक्यात्परोक्षज्ञानं उत्पद्यते पश्चात् वि-चारसहितादपरोक्षज्ञानिमत्येतत्कुतोऽवगम्यते इत्याद्यांक्य तैति-रीयकादिश्चत्यर्थपर्याछोचनयेत्याह। जन्मादीति। भृगुनामकः क-श्चिद्दषिः पुरा 'यतो वा इमानि भूतानि जायंते येन जातानि जी-वंति यत्प्रयंत्यभिसंविद्यांतीति तदिजिज्ञासस्य तद्वद्वोति' इति वा-क्यश्चतेन जगजन्मादिकारणत्वाख्यछक्षणेन जगत्कारणं ब्रह्म प-रोक्षतयाऽवगत्य अन्नमयादिपंचकोद्याविचाराङ्याकिं प्रत्यगात्मरू-पं ब्रह्म दृष्टवानित्यर्थः॥ ६३॥

यदापि तमसीत्यत्र वाक्यं नोचे भ्रगोः पिता॥ तथाप्यन्नंत्राणमिति विचार्य स्थलमुक्तवान्॥ ६४॥

नन्वस्मिन्त्रकरणे त्वं ब्रह्मासीत्येवमायुपदेशवाक्याभावात् कथं भृगोरात्मसाक्षात्कार इत्याशंक्य आत्मसाक्षात्कारहेतुविचारयो-ग्यस्थलप्रदर्शनादित्याह । यद्यपीति ॥ ६८ ॥

अन्नप्राणादिकोशेषु सुविचार्य पुनःपुनः॥ आनंदव्यक्तिमीक्षित्वान्नह्मलक्षाप्ययूयुजत्॥६५॥ 962

### पंचदशी-

नन्वन्नमयादिकोशेषु विचारितेषु प्रतीचः साक्षात्कारो भवतु ब्रह्मणस्तु कथामित्याशंक्य प्रतीच एव ब्रह्मलात्पंचकोशविचारेण आनंदात्मव्यक्तिं साक्षात्कत्य 'आनंद। द्वेच खिल्यमानि भूतानि जायंते आनंदेन जातानि जीवंति आनंदं प्रयंत्यभिसंविशंती रियेवं ब्रह्मलक्षणमपि प्रतीच्येव योजितवानित्याह्।अन्नप्राणादीति॥६५॥

सत्यं ज्ञानमनंतं चेत्येवंब्रह्मस्वलक्षणम्॥ उक्त्वा गुहाहितत्वेन कोशेष्वेतत्त्रदर्शितम्॥ ६६॥

ननु ब्रह्मलक्षणस्य आनंदात्मरूपेण प्रतीचि योजनं न घटेत ब्रह्मणस्तटस्थ लेन प्रतीचो भिन्नलादित्याशंक्य न भेदः सत्या-दिलक्षणस्य ब्रह्मणः प्रत्ययूपेण अवस्थानश्रवणादित्याह । सत्य-मिति। 'सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्मे'त्येवं ब्रह्मस्वलक्षणं ब्रह्मणः स्वरूप-लक्षणम्भिधाय 'यो वेद निहितं गुहायां परमेव्योमित्रि'त्यनेन वा-क्येन पंचकोशगुहांतः स्थितत्वेन तस्यैव प्रत्ययूपत्वमभिहितमि-त्यर्थः ॥ ६६ ॥

पारोक्ष्येण विब्ध्येंद्रो य आत्मेत्यादिलक्षणात्॥ अपरोक्षीकर्तृमिच्छंश्चतुर्वारं गुरुं यथौ॥६७॥

एवं तैतिरीयश्रुतिपर्यालोचनया भूगोः परोक्षज्ञानपूर्वकविचा-रजन्यत्वं साक्षात्कारस्य दर्शयित्वा छांदोग्यश्रुतिपर्याछोचनेना-पि तहर्रायति । पारोक्ष्येणेति । इंद्रः 'य आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोक' इत्यादिवाक्यप्रतिपादितेन लक्षणेनात्मानं परो-क्षतयाऽवगत्य विचाराञ्छरीरत्रयनिराकरणेन तत्साक्षात्करणाय गुरुं ब्रह्माणं चतुर्वारमुपसन्न इति छांदोग्योपनिषदि अष्टमाध्या-ये श्रूयते ॥ ६७ ॥

आत्मा वा इदमित्यादों परोक्षं ब्रह्म लक्षितम्॥

अध्यारोपापवादाभ्यां प्रज्ञानं ब्रह्म दर्शितम्॥६८॥

इदानीमैतरेयश्रुतावि तद्दर्शयित । आत्मावाइति । आत्मावा इदमेक एवाय आसीन्नान्यिकंचन मिषिदि त्यनेन वाक्येन ब्रम्ह-णो लक्षणमिभधाय 'स ईक्षत लोकान्नुसृजा इती त्युपक्रम्य 'तस्य त्रय आवस्थास्त्रयः स्वप्ना अयमावसथोऽयमावसथोऽयमावसथ' इत्यनेन परमात्मिन जगद्ध्यारोपणप्रकारमिभधाय 'सजातो भू-तान्यिभव्येक्षत किमिहान्यं वाविद्षिदि ति तस्यारोपितस्य अप-वादमिभधाय 'स एतमेव पुरुषं ब्रह्मततममपश्यिद्दमदर्शमिति' इति प्रत्यगात्मना ब्रह्मस्वरूपत्वमिभिहितं । पुनश्च 'पुरुषेहवे'त्या-दिना ज्ञानसाधनवैराग्यजननाय गर्भवासादिदिदुःखं प्रदृश्यं 'को-ऽयमारमेति वयमुपास्महे' इत्यादिना विचारेण तत्त्वंपदार्थपरि-शोधनपुरःसरं 'प्रज्ञानं ब्रह्म'ति प्रज्ञानरूपस्यात्मनो ब्रह्मत्वं दर्शि-तिमत्यर्थः ॥ ६८॥

अवांतरेणवाक्येन परोक्षा ब्रह्मधीर्भवेत्॥ सर्वत्रैव महावाक्यविचारादपरोक्षधोः॥ ६९॥

उक्तन्यायमितरासु श्रुतिष्वप्यतिदिशाति। अवांतरेणेति। सर्वत्र सर्वासु श्रुतिष्वित्यर्थः॥ ६९॥

ब्रह्मापरोक्ष्यसिध्यर्थं महावाक्यमितीरितम्॥ वाक्यरुत्तावतो ब्रह्मापरोक्ष्ये विमतिनीहि॥ ७०॥

ननु महावाक्यविचारस्य अपरोक्षज्ञानजनकलं स्वकपोळक-लिपतिमित्याशंक्य वाक्यवृत्तो आचार्यैस्तथा प्रतिपादितत्वात् मै-विमत्याह । ब्रह्मापरोक्ष्येति । अतो वाक्यात् ब्रह्मापरोक्षज्ञाने विप्र-तिपत्तिर्नास्तीत्यर्थः ॥ ७० ॥

आलंबनतया भाति योऽस्मत्त्रत्ययशब्दयोः॥

पंचदशी-

# अंतःकरणसंभिन्नबोधः स त्वंपदाभिधः॥ ७१॥

वाक्यवृत्तौ उपपादनप्रकारं दर्शयति । आलंबनतयेति । योंऽतः करणसंभिन्नबोधः अंतःकरणोपाधिकश्चिदात्मा अस्मत्प्रत्ययशब्द-योः अहमितिज्ञानस्य अहमितिशब्दस्य चालंबनतया विषयत्वेन भाति सः तथाविधो बोधः त्वंपदाभिधः त्विमितिपदमभिधा वा-चकं यस्य सः त्वंपदाभिधः त्वंपदवाच्य इत्यर्थः ॥ ७९ ॥

मायोपाधिर्जगद्योनिः सर्वज्ञत्वादिलक्षणः॥ पारोक्ष्यशबलःसत्याद्यात्मकस्तत्पदाभिधः॥ ७२॥

एवं त्वंपदवाच्यार्थमभिधाय तत्पदवाच्यार्थमाह । मायोपाधि-रिति । पारोक्ष्यदावलः परोक्षत्वधर्मविद्याष्ट इत्यर्थः । एवं तटस्थल-क्षणमभिधाय स्वरूपलक्षणमाह । सत्याद्यात्मकइति । सत्यमादि-येषां ज्ञानादीनां ते सत्याद्यः आत्मा स्वरूपं यस्य स तथाविधः तत्पदाभिधः तत्पदमभिधा वाचकं यस्य सः तत्पदाभिधः तत्पद-वाच्य इत्यर्थः ॥ ७२ ॥

प्रत्यक्परोक्षतेकस्य सद्वितीयतपूर्णता ॥ विरुध्येते यतस्तस्माङक्षणा संप्रवर्तते॥ ७३॥

एवं पदार्थाविभिधाय वाक्यार्थबोधनाय लक्षणातृत्तिराश्रय-णीयत्याह। प्रत्यक्परोक्षतेति। प्रत्यक्परोक्षत्वे सिद्धतीयत्वेन सिह-ता पूर्णतेति मध्यमपदलोपी समासः सिद्धतीयत्वपूर्णत्वे चैकस्य वस्तुनो यतो विरुध्येते अतो लक्षणावृत्तिराश्रयणीयेत्यर्थः॥ ७३॥

तत्त्वमस्यादिवाक्येषु लक्षणा भागलक्षणा॥ सोऽयमित्यादिवाक्यस्थपद्योरिव नापरा ७४॥

सा च की हशी इत्यत आह। तत्त्वमसीति। भागळक्षणा भागत्यागळक्षणेत्यर्थः।तत्र दृष्टांतः।सोऽयमिति। सोऽयं देवदत्त इति वा-

क्यस्थयोः सोऽयमितिपद्योर्यथा जहदजहस्रक्षणावृत्तिराश्रिता नापरा न जहस्रक्षणा नाप्यजहस्रक्षणा तद्ददत्रापीत्यर्थः॥ ७२॥

संसर्गों वा विशिष्टो वा वाक्यार्थों नात्र संमतः॥ अखंडैकरसत्वेन वाक्यार्थों विदुषां मतः॥ ७५॥

ननु गामानयेत्यादिवाक्येषु लक्षणावृत्त्या विनाऽपि वाक्यार्थ-बोधो दृश्यते तद्दद्र्ञापि किं न स्यादित्याशंक्याह । संसर्गइति। लोके गामानयेत्यादौ पदैः स्मारितानां आकांक्षादिमतां गवादि-पदार्थानामन्वयो वाक्यार्थत्वेनांगीकृतः यथा नीलं महत्सुगंध्युत्प-लिमत्यादौ नीलत्वादिविशिष्टस्योत्पलस्य वाक्यार्थत्वं स्वीकृतं नैवमत्र महावाक्येषु संसर्गविशिष्टयोरन्यतरस्य वाक्यार्थत्वमभ्यु-पगस्यते किंतु अखंडकरसत्वेन स्वगतादिभेदग्रन्यवस्तुमात्ररूपेण वाक्यार्थी विद्वद्विरभ्युपेयते अतो लक्षणा आश्रयणीयेत्यर्थः॥७५

त्रत्यग्वोधो य आभाति सोऽह्रयानंद्र क्षणः॥ अह्रयानंद्र रूपश्च त्रत्यग्वोधैकलक्षणः॥ ७६॥

अखंडिकरसं वाक्यार्थं दर्शयति । प्रत्यग्वोध इति । यः प्रत्यग्वोधः सर्वातरिश्चदातमा आभाति बुद्धचादिसाक्षित्वेन स्फुरित सोऽद्वया-नंदलक्षणः अद्वितीय आनंदरूपः परमात्मेत्यर्थः अद्वयानंदरूपश्च तथाविधः परमात्मा प्रत्यग्वोधेकलक्षणिश्चदेकरसः प्रत्यगात्मैवे-त्यर्थः ॥ ७६ ॥

इत्थमन्योन्यतादात्म्यप्रतिपत्तिर्यदा भवेत् ॥ अब्रह्मतं तमर्थस्य व्यावर्तेत तदैव हि ॥ ७७॥ एवमखंडार्थबोधेन किं स्यादित्यत आह। इत्थामिति ॥ ७७॥ तद्र्थस्य च पारोक्ष्यं यद्यवं किं ततःशृणु ॥ पूर्णानंदैकरूपेण प्रत्यग्बोधोऽवितिष्ठते ॥ ७८॥ 966

तदर्थस्येति। त्वमर्थस्य प्रत्यगात्मनोऽब्रह्मत्वं भ्रांतिसिद्धा ब्रह्म-रूपता तदर्थस्य ब्रह्मणश्च पारोक्ष्यं परोक्षज्ञानैकविषयत्वं च निव-र्तते ततोऽपि किमिति।एच्छति यद्येवमिति।उत्तरमाह।शृण्विति७८

एवं सित महावाक्यात्परीक्षज्ञानमीर्यते॥ चैस्तेषां शास्त्रसिद्धांतविज्ञानं शोभतेत्राम्॥ ७९॥

ननु 'समयबलेन सम्यक्परोक्षानुभयसाधनमागम' इत्यागमल-क्षणं अतो वाक्यस्यापरोक्षज्ञानजनकरवं कथमुच्यते इत्याइांक्य सिद्धांतपरिज्ञानज्ञून्योऽयमिति मनिस निधायोपहस्ति। एवं सती-ति। एवं वदंतः सिद्धांतरहस्यं ते न जानंतीत्यर्थः॥ ७९॥

आस्तां शास्त्रस्य सिद्धांतो युक्तया वाक्यात्परोक्षधीः॥ स्वर्गादिवाक्यवन्नैवं दशमे व्यभिचारतः॥८०॥

ननु सिद्धांतसाविष्ठितु वाक्यस्य परोक्षज्ञानजनकत्वं त्वनु-मानसिद्धमिति शंकते। आस्तामिति। विमतं वाक्यं परोक्षज्ञानज-नकं भवितुमहिति वाक्यत्वात्सर्गादिप्रतिपादकवाक्यवत् इत्यनु-मानेन परोक्षज्ञानजनकत्वं सिद्धमित्यर्थः। अनैकांतिकोऽयं हे-तुरिति परिहरति। नैवमिति। 'दशमस्त्वमसी' तिवाक्ये वाक्यत्वे सति अपरोक्षज्ञानजनकत्वस्य उपलंभादिति । वः॥ ८०॥

स्वतोऽपरोक्षजीवस्य ब्रह्मलमाभवांछतः॥ नश्येत्सिद्धापरोक्षलमिति युक्तिर्भहत्यहो॥८१॥

किंच त्वंपदार्थस्य जीवस्य अपरोक्षत्वाभावप्रसंगादि न म-हावाक्यं परोक्षज्ञानजनकिमत्यंगीकार्यमित्याह। स्वतइति ॥८९॥

रिहिमिष्टवतो मूलमपि नष्टिमितीहशम्॥ लोकिकं वचनं सार्थं संपन्नं बत्प्रसादतः॥ ८२॥

इष्टापित्तरित्याशंक्याह। वृद्धिमिति॥ ८२॥ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar अंतःकरणसंभिन्नबोधो जीवोऽपरोक्षताम् ॥ अर्हत्युपाधिसद्भावान्न तु ब्रह्मानुपाधितः॥८३॥ ननु सोपाधिकत्वाज्जीवस्यापरोक्षत्वं युक्तं ब्रह्मणस्तु निरुपाधि-कत्वात्तन्न युज्यते इति अंकते।अंतःकरणेति॥८३॥

नैवं ब्रह्मतवोधस्य सोपाधिविषयताः॥ याविद्वदेहकैवल्यमुपाधेरिनवारणात्॥८४॥

ब्रह्मणोनिरुपाधिकत्वमसिद्धमिति परिहरति। नैवंब्रह्मेति। जी-वस्य ब्रह्मरूपताज्ञानं यद्क्ति तस्य सोपाधिकवस्तुविषयत्वात्तद्विष-यस्य ब्रम्हणोऽपि सोपाधिकत्वं ज्ञानस्य सोपाधिकविषयत्वं च ज्ञेयस्य सोपाधिकत्वमंतरेण न घटते इति भावः। तदेव कुत इ-त्यत आह । यावदिति ॥ ८४॥

अंतःकरणसाहित्यराहित्याभ्यां विशिष्यते॥ उपाधिजीवभावस्य ब्रह्मतायाश्च नान्यथा॥ ८५॥

ननु तर्हि जीवब्रह्मणोर्विलक्षणमुपाधिद्वयं वक्तव्यमित्याशंक्या-ह। अंतःकरणेति । जीवभावब्रह्मभावयोरंतःकरणसाहित्यराहित्ये एवोपाधी इत्यर्थः ॥ ८५ ॥

यथा विधिरुपाधिः स्यात्प्रतिषेधस्तथा न किम्॥ सुवर्णलोहभेदेन शृंखलातं न भिद्यते॥ ८६॥

नन्वंतःकरणसंबंधस्य भावरूपत्वादुपाधित्वमस्तु नाभावरूप-स्य तद्राहित्यस्य तदुचितिमित्याशंक्य 'यावत्कार्यमवस्थायिभेद-हेतोरुपाधित' इत्युक्तोपाधिलक्षणस्य साहित्यराहित्ययोरुभयोरिप सत्त्वादुचितमेवोपाधित्वमित्यभिप्रायेण परिहरति । यथेति ।विधि-भीवरूपोऽतःकरणसंबंधो यथा उपाधीः स्यात्तथा प्रतिषेयोऽभाव-रूपोऽतःकरणवियोगो न किं उपाधिन स्यातिक स्यादेवेत्यर्थः । त- थाऽपि भावाभावरूपलळक्षणमवांतरवैळक्षण्यं दृरयते एवेत्याइां-क्य तस्य अकिंचित्करलेन अनादरणीयलमित्यभिष्रेत्य दृष्टांत-माह। सुवर्णेति। पुरुषप्रचारिनरोधकलांशेऽनुपयुक्तं सुवर्णलळोह-लादिवेळक्षण्यं यददनादरणीयं तद्ददित्यर्थः॥ ८६॥

अतद्यारित्रक्षेण साक्षादिधिमुखेन च॥ वेदांतानां प्ररुतिःस्यादिधेत्याचार्यभाषितम्॥८७॥

विधिरिव निषेधस्यापि ब्रह्मबोधोपाय लेन ब्रह्मोपाधिरवं द्रढ-यतुं विधिनिषेधयोरुभयोरिप ब्रह्मबोधोपाय लमाचार्येनिक पित-मिति दर्शयति। अतिदित। तच्छव्देन ब्रह्माभिधीयते अतच्छव्देन तद्विरिक्तमज्ञानादि नेति नेतीत्यादिव्यावृत्तिर्निरसनं न तत् अत-त् तस्य प्रपंचस्य व्यावृत्तिर्निरसनं तदेव रूपं उपायस्तेन साक्षा-दिधिमुखेन च विधिर्विधानं साक्षाद्वाचकशब्दप्रयोगः 'सत्यं ज्ञान-मनंतिमित्येव'मादिक्रपः तेन च विधिमुखेन तद्वारेणापित्यर्थः। वे-दांतानामुपनिषदां प्रवृत्तिः प्रवर्त्तनं प्रतिपादनं ब्रह्मणीति शेषः॥८७

अहमर्थपरित्यागादहं ब्रह्मेति धीः कुतः॥ नैवमंशस्य हि त्यागो भागलक्षणयोदितः॥८८॥

ननु वेदांतानामतद्यावृत्त्या ब्रह्मबोधकलांगीकारेऽहंशब्दार्थस्य कूटस्थस्यापि त्यागप्रसंगादहं ब्रह्मास्मीति सामानाधिकरण्येन ज्ञानं नोदेतुमर्हतीति शंकते। अहमर्थेति। अहंशब्दार्थस्य सर्वस्या-त्यक्तलान्मैविमति परिहरति। नैविमति।हि यस्मात् कारणात् भा-गलक्षणया जहदजहल्लक्षणया अंशस्य अहंशब्दार्थेकदेशस्य ज-डांशस्य ईरितः न कूटस्थस्य अतोऽहं ब्रह्मास्मीति ज्ञानमुपपद्यते इत्यर्थः॥ ८८॥

अंतःकरणसंत्यागाद्वशिष्टे चिदात्मिन ॥

अहं ब्रह्मेति वाक्येन ब्रह्मतं साक्षिणीक्ष्यते ॥ ८९॥ अंशत्यागेन वोधनप्रकारमभिनीय दर्शयति।अंतःकरणेति॥८९ स्वप्रकाशोऽपि साक्ष्येव धीत्रत्या ठयाप्यतेऽन्यवत्॥ फलठ्याप्यत्यमेवास्य शास्त्रकृद्गिनिवारितम्॥ ९०॥

ननु केवलस्य प्रत्यगात्मनः स्वप्नकाशत्वाहुद्विवृत्तिविषयत्वं न घटते इत्याशंक्याह।स्वप्नकाशइति।अन्यवद्घटादिवदित्यर्थः।स्व-प्रकाशोऽहमित्येवं बुद्धिवृत्तिसंभवादिति भावः।ति अपसिद्धांता-पात इत्याशंक्य पूर्वाचार्येरपि वृत्तिव्याप्यत्वस्यांगीकृतत्वात् ना-यमपसिद्धांत इति परिहरति।फलव्याप्यत्वमिति।फलं वृत्तिप्रति-विवित्विद्धाभासः तद्व्याप्यत्वमेव अस्य प्रत्यगात्मनो निराकृतं स्वस्यैव स्फुरणरूपत्वादिति भावः॥ ९०॥

बुद्धितत्स्थिचिदाभासौ द्वाविष व्याप्नुतो घटम ॥ तत्राज्ञानं धिया नश्येदाभासेन घटः स्फुरेत्॥ ९१॥

आत्मिनि फलव्यास्यभावं दर्शियतुं अनात्मनो वृत्त्या फलेन च व्याप्यत्वं दर्शयति । बुद्धितंदिति । उभयव्याप्तेः प्रयोजनमाह।त-त्रेति । तत्र तयोर्बुद्धिचिदाभासयोर्मध्ये विया बुद्धिवृत्त्या प्रमाण-भूतया अज्ञानं नदयति ज्ञानाज्ञानयोर्विरोधात् आभासेन चिदा भासेन घटः स्फुरेत् जडत्वेन स्वतः स्फुरणायोगादिति भावः ॥९९

ब्रह्मण्यज्ञाननाशाय छत्तिव्याप्तिरपेक्षिता ॥ स्वयंस्फुरणरूपलान्नाभास उपयुज्यते॥ ९२॥

इदानीमात्मिन ततो वैलक्षण्यं दर्शयति। ब्रह्मणीति। प्रत्यक्ब-ह्मणोरेकत्वस्य अज्ञानेनावृतत्वात्तस्य अज्ञानस्य निवृत्तये वाक्य-जन्यया अहं ब्रह्मास्मीत्येवमाकारया धीवृत्त्या व्याप्तिरपेक्ष्यते 990

स्वस्यैव स्फुरणरूपत्वात्तत्स्फुरणाय चिदाभासो नापेक्ष्यते अतो युज्यमानोऽपि चिदाभासो नोपयुज्यते इत्यर्थः॥ ९२॥

चक्षुर्दीपावपेक्ष्येते घटादेर्दर्शने यथा॥ न दीपदर्शने किंतु चक्षुरेकमपेक्ष्यते॥ ९३॥

उक्तमधे दृष्टांतप्रदर्शनेन विशदयति। चक्षुरिति। अंधकारावृत-घटादिदर्शने चक्षुर्दीपौ उभौ अपि अपेक्ष्यते दीपप्रदर्शने तु तथा-न किंतु एकं चक्षुरेवापेक्ष्यते यथा तथा ब्रह्मण्यज्ञाननाशायेति पू-र्वण संबंधः॥ ९३॥

> स्थितोऽप्यसे।चिदाभासो ब्रह्मण्येकोभवेत्परम्॥ न तु ब्रह्मण्यतिशयं फलं कुर्याद्वटादिवत्॥९४॥

ननु बुद्धितद्वृत्तीनां चिदामासवैशिष्ट्यस्वाभाव्यात् घटादिष्वि-व ब्रह्मण्यपि फलव्याप्तिर्बलाद्भवेदित्याशंक्याह। स्थितोऽपीति। य-द्यपि घटाद्याकारवृत्तिवत् ब्रह्मगोचरवृत्तावपि चिदाभासोऽस्ति त-थाऽपि नासो ब्रह्मणो भेदेन भासते किंतु प्रचंडातपमध्यवर्तिप्र-दीपप्रभावनेतेकीभूत इव भवति अतः स्फुरणलक्षणातिशयजन-को न ब्रह्मणीत्यर्थः॥ ९४॥

अप्रमेयमनादिं चेत्यत्र श्रुत्येदमीरितम् ॥ मनसैवेदमाप्तव्यमिति धीव्याप्यता श्रुता ॥ ९५॥

ननु ब्रह्मणि फलव्याप्तिर्नास्ति वृत्तिव्याप्तिस्तु विद्यते इत्युक्तं तत्र किं प्रमाणिमत्याशंक्य आगमः प्रमाणिमत्याह । अप्रमेयिमि-ति । 'निर्विकत्यमनंतं च हेतुदृष्टांतवर्जितम् अप्रमेयमनादिं च य-ज्ज्ञात्वा मुच्यते बुधः' इत्यत्रास्मिनमंत्रे श्रुत्याऽमृतिंबदृपिनषदा अप्रमेयशब्देन इदं फलव्याप्तिराहित्यमुक्तं 'मनसैवेदमाप्तव्यं ने-CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ह नानास्ति किंचने'ति कठवञ्चयां धीव्याप्यता श्रुता वृत्तिव्याप्य-त्वं श्रुतिमत्यर्थः॥ ९५॥

आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति वाक्यतः॥ ब्रह्मात्मव्यक्तिमुङ्किस्य यो बोधः सोऽभिधीयते॥ ९६

आत्मानं चेद्विजानीयादिति मंत्रेणापरोक्षज्ञानं शोकिनवृत्त्यारूवं जीवगतमवस्थाद्वयं अभिधीयते इत्युक्तं अपरोक्षज्ञानशोकनिवृत्त्याख्ये उमे इमे अवस्थे जीवगे ब्रूत । आत्मानंचेदिति। श्रुतिरित्यनेन श्लोकेन तत्र कियतांशेन अपरोक्षज्ञानमुच्यते इत्याकांक्षायामाह । आत्मानिमिति । ब्रह्मात्मव्यक्तिं सत्यादिलक्षणब्रह्माभिन्नप्रत्यगात्मस्वरूपमुल्लिख्य विषयीकृत्य यो बोधो जायते ब्रम्हाहमस्मीति सोऽभिधीयते अनेन वाक्येनेत्यर्थः ॥ ९६ ॥

अस्तु बोधोऽपरोक्षोऽत्र महावाक्यात्तथाऽप्यसौ॥
न दृढः श्रवणादीनामाचार्यैः पुनरीरणात्॥९७॥

नतु तर्हि पूर्वोक्तरीत्या सरुद्दाक्यविचारादेव अपरोक्षज्ञानित-द्वे'रावृत्तिरसरुदुपदेशादि'त्यादौ विहितं श्रवणाद्यावर्तनमननुष्ठेयं स्यादित्याशंक्य ज्ञानदाढर्घाय तदावर्तनानुष्ठानस्य आचार्थेरिमिहि तत्वादनुष्ठेयमेवेत्याह।अस्तुबोधइति। अत्र ब्रह्मात्मविषये महावा-क्यात् सरुच्छुतादिचारसहितात् अपरोक्षबोधोऽस्तु भवत्वेवं तथा-ऽपि नासौ दृढः अतः श्रवणाद्यावर्तनीयं श्रीमच्छंकराचार्यैः पुन-वीक्यार्थज्ञानोत्पत्त्यनंतरमपि श्रवणाद्यावर्तनाभिधानादित्यर्थः। ज्ञानदाढर्घाय इत्येतदर्थाञ्जभ्यते॥ ९७॥

अहं ब्रह्मेतिवाक्यार्थबोधो यावहृढीभवेत्॥ शमादिसहितस्तावदभ्यसेच्छ्रवणादिकम्॥ ९८॥ पंचदशी-

आचार्यैः केन वाक्येन अभिहितमित्याशंक्य तद्वाक्यं पठित। अहंब्रह्मेति ॥ ९८ ॥

बाढं संति ह्यदार्ह्यस्य हेतवः श्रुत्यनेकता ॥ असंभाव्यतमर्थस्य विपरीता च भावना ॥ ९९॥

ननु वाक्यप्रमाणजनितज्ञानस्य अदाढर्च कृत इत्याशंक्याह । बाढिमिति । हि यस्मात् कारणाच्छुत्यनेकता श्रुतीनां नानात्वमेको हेतुः अर्थस्याप्यखंडैकरसस्य अदितीयब्रह्मरूपस्य अलौकिकत्वेन असंभावितत्वमपरः विपरीतभावना च पुनः कर्तृत्वाभिमानरूप-स्तृतीय इत्येवंविधा अदाढर्चस्य हेतवो बाढं संति सर्वथा विद्यंते अतोऽपरोक्षानुभवदाढर्चाय श्रवणादिकमावर्तनीयमिति भावः ९९

शाखामेदात्काममेदाच्छुतं कर्मान्यथान्यथा॥ एवमत्रापि मा शंकीत्यतः श्रवणमाचरेत्॥ १००॥

एवं त्रिविधान् अदाढर्घहेतूनुपन्यस्य श्रुतिनानात्वप्रयुक्ता दा-ढर्घनिवृत्तये श्रवणावृत्तिः कार्येत्याह । शाखेति । यथा शाखाभेदात्क-मेंभेदः श्रूयते 'यहचैव होत्रं क्रियते यजुषाऽध्वर्ययं साम्रोद्रीथ'मि-ति यथा वा कामभेदात्कारीयी वृष्टिकामो यजेत शतकष्णलमायु-काम' इत्यादिकर्मभेदः श्रुतः एवमुपनिषत्स्विप प्रतिपाद्यतत्त्वस्य भेदशंकायां तिन्नवारणाय श्रवणं पुनःपुनः कर्तव्यमित्यर्थः १००॥

वेदांतानामशेषाणामादिमध्यावसानतः॥ ब्रह्मात्मन्येव तात्पर्यमिति धीः श्रवणं भवेत्॥ १॥

किं तच्छ्रवणिमत्याकांक्षायां तछक्षणमाह। वेदांतानामिति। स-वीसामप्युपनिषदामुपक्रमोपसंहारादिपयीछोचनायां ब्रह्मरूपे प्र-त्यगात्मन्येव तात्पर्यमिदं पारंपर्येण पर्यवसानिमत्येवंरूपो निश्च-यः श्रवणिमत्यर्थः॥ १॥ समन्वयाध्याय एतत्सूक्तं धीस्वास्थ्यकारिभिः॥
तकैः संभावनाऽर्थस्य द्वितीयाध्याय ईरिता॥२॥

एवंविधं श्रवणं कुत्र निरूपितिमित्यत आह । समन्वयाध्यायइति। एतच्छ्रवणं समन्वयाध्याये सुष्टूकं व्यासादिभिरिति शेषः। अर्थासंभावनानिवृत्तिहेतुर्भननं तु दितीयाध्याये निरूपितिमित्याह।
धीस्वास्थ्येति। प्रमेयगतानुपपत्तिपरिहारद्वारा बुद्धिस्वास्थ्यकारिभिस्तर्भैः युक्तिशब्दाभिधेयेरर्थस्य संभावना संभावितत्वानुसंधानं
मननं दितीयाध्याये निरूपितिमित्यर्थः॥ २॥

बहुजन्मदृढाभ्यासाद्देहादिष्वात्मधीःक्षणात्॥ पुनः पुनरुदेत्येवं जगत्सत्यत्वधीरिप ॥ ३ ॥ इदानीं विपरीतभावनां तन्निवृत्त्युपायं च दर्शयति । बहुज-न्मेति ॥ ३ ॥

विपरीता भावनेयमैकाष्ट्रयात्सा निवर्तते॥ तत्त्वोपदेशात्त्रागेव भवत्येतदुपासनात्॥ १॥

विपरीतेति । विपरीतभावनानिवर्तकं यदैकाय्यं तत्कुतो जाय-ते इत्याशंक्याह । तत्त्वेति । एतदैकाय्यं ब्रह्मोपदेशात् प्रागेव सगु-णब्रह्मोपासनाद्भवति भवेदित्यर्थः ॥ ४ ॥

उपास्तयोऽत एवात्र ब्रह्मशास्त्रेऽपि चिंतिताः॥ प्रागनभ्यासिनः पश्चाद्रह्माभ्यासेन तद्रवेत्॥ ५॥

नन्वेतत्कुतोऽवगतिमत्याशंक्य उपासनाविचारस्य वेदांतशास्त्रे कतत्वादित्याह । उपास्तयइति । अकृतोपास्तिकस्य कुतस्तज्जन्मे-त्यतआह । प्रागिति ॥ ५ ॥

तिचंतनं तत्कथनमन्योन्यं तत्त्रबोधनम्॥

138

एतदेकपरतं च ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधाः॥६॥ ब्रह्माभ्यासश्च की हश इत्याकांक्षायामाह । तिच्चेतनिमिति ॥६॥ तमेवधीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः॥ नानुध्यायाद्वहंश्च्छब्दान्वाचो विग्लापनं हि तत्॥७॥ एतदेकपरत्वं विशद्यितुं श्रुतिमाह । तमेवेति । धीरो ब्रह्मचर्या-दिसाधनसंपन्नः ब्राह्मणो ब्रह्म भवितुमिच्छुर्मुमुक्षुः तमेव प्रत्ययूपं परमात्मानमेव विज्ञाय संशयाद्यभावो यथा भवति तथा ज्ञात्वा प्रज्ञां ब्रह्मात्मेक त्वज्ञानसंताति रूपमेकाय्यं कुर्वीत संपाद्येत अना-त्मगोचरान् वहून् शब्दान्नानुध्यायान्नानुस्मरेत् ध्यानेनाभिधानम-प्युपलक्ष्यते नाभिद्ध्याच अन्यथा शब्द्ध्यानेन वाग्विग्लापना-नुपपत्तेः। कुत इत्यत आह। वाचइति। हि यस्मात्तद्भिधानं अनेन स्मरणमप्युपलक्ष्यते वाच इति मनसोऽप्युपलक्षणं । विग्लापनं विन ग्लापयतीति विग्लापनं श्रमहेतुः । अयमभिप्रायः इतरशब्दानु-संधाने मनसः श्रमो भवति तद्भिधाने तु वाचइति ॥ ७॥

अनन्याश्चितयंतो मां ये जनाः पर्युपासते॥ तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्॥८॥

एवमैकाय्यप्रतिपादिकां श्रुतिमिधाय स्मृतिमप्याह । अन-न्याइति । ये जना अनन्या अहंब्रह्मास्मीति ज्ञानेन मदिभिन्नाः सं-तस्तथैव मां चिंतयंतः पर्युपासते परितः सर्वेष्विप कालेषु उपास-ते मद्रूपा एव वर्तते तेषां नित्याभियुक्तानां सदा मिच्चित्तानां तेषां अहं तदात्मत्वेन अनुसंधीयमानोऽहं योगक्षेममलब्धप्रापणलब्ध-परिरक्षणरूपो योगक्षोमो वहामि संपादयामीत्यर्थः ॥ ८॥

इतिश्रुतिरमृती नित्यमात्मन्येकात्रतां धियः॥ विधतो विपरीताया भावनायाः क्षयाय हि॥९॥

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

उदाहृतयोः श्रुतिस्मृत्योस्तात्पर्यमाह । इतीति । एते श्रुतिस्मृ-ती विपरीतभावनानिवृत्तये आत्मानि सदा चित्तैकाः यं प्रतिपादय-त इत्यर्थः ॥ ९ ॥

यद्यथा वर्तते तस्य तत्त्वं हिलाऽन्यथालधीः॥ विपरीता भावना स्यात्पित्रादावरिधीर्यथा॥ १०॥

ननु देहाद्यात्मत्वबुद्धेः जगत्सत्यत्वबुद्धेश्र कुतो विषरीतभाव-नात्विमित्याइांक्य तद्धक्षणयोगादिति दर्शियतुं तस्याः छक्षणमाह । यद्यथेति।यद्वस्तु शुक्तयादि यथा येन शुक्तयादि रूपेण वर्तते तस्य तत्त्वं शुक्तयादिरूपत्वं परित्यज्यान्यथात्वधीः अन्यथात्वस्य रजता-दिरूपत्वस्य धीर्ज्ञानं विषरीतभावना स्यात् अतस्मिस्तद्बुद्धिरि-ति यावत्। तामुदाहरति। पित्रादाविति॥ ३०॥

आत्मा देहादिभिन्नोऽयं मिथ्या चेदं जगत् तयोः॥ देहाद्यात्मत्मस्यत्वधीर्विपर्ययभावना॥११॥

उक्तलक्षणं प्रकृते योजयित । आत्मेति । अयमात्मा वस्तुतो दे-हादिभ्यो भिन्नः इदं जगच्च मिथ्या एवं सत्यिप तयोः आत्मजग-तोः यथाक्रमं देहादिरूपत्वबुद्धिः सत्यत्वबुद्धिश्र या विपरीतभा-वनेत्यर्थः ॥ ११ ॥

तत्त्वभावनया नश्येत्साऽतो देहातिरिक्तताम्॥ आत्मनो भावयेत्तद्दन्मिथ्यातं जगतोऽनिशम्॥ १२॥

पूर्वमेकाय्यात्मा निवर्तते इति सामान्येनोक्तमर्थं विशेषाका-रेणाह । तत्त्वभावनयति । सा देहाद्यात्मत्वजगत्सत्यत्वधीरूपा वि-परीता भावना तत्वभावनया आत्मनो देहातिरिक्तत्वस्य जगतोमि ध्यात्वस्य च भावनया निरंतरध्यानेन नश्येत् अत आत्मनोदेहाद्य तिरिक्तत्वं देहाहेः जगतो मिध्यात्वं च सदा भावयेदित्युक्तम्॥१२॥ पंचदशा-

किं मंत्रजपवन्मूर्तिध्यानवहाऽऽत्मभेद्धीः॥ जगन्मिथ्यावधीश्चात्र व्यावर्त्या स्यादुतान्यथा॥ १३॥

तत्र जपादाविव नियमापेक्षाऽस्ति वा नवेति पृच्छति। किं मंत्र-जपविति । आत्मभेदधीरात्मनो देहादिभ्यो विभिन्नज्ञानं जगतो मिथ्यात्वानुसंधानं च मंत्रजपवत् देवताध्यानादिवत् किं नियमे-नानुष्ठातव्यं उत लौकिकव्यवहारवित्रयममंतरेणापि कर्तुं शक्यते इति ॥ १३॥

अन्यथेति विजानीहि द्रष्टार्थवेन भुक्तिवत्॥ बुभुक्षुर्जपवद्भंके न कश्चिन्नियतः कचित्॥ १४॥

हष्टफलकत्वान्नात्र नियमः कश्चिदस्तीत्याह। अन्यथेति। अन्यथा नियमं विनेत्यर्थः।तत्र हेतुमाह। हष्टार्थत्वेनेति। तत्र हष्टांतमाह। भुक्तिविति। हष्टार्थेऽपि भोजनेनियमाः श्रुतिस्मृत्योरूपलभ्यंते इत्यान् शंक्याह। बुभुक्षुरिति। क्षुदपनयनाय भोकुमिन्छन्पुरुषो जपं कुर्वाण्ण इव न नियमेन भुंके अपि तु यथा क्षुद्दोधोपशांतिः स्यानथा भोजनं करोतीत्यर्थः॥ १४॥

अश्वाति वा न वाऽश्वाति भुंक्ते वा स्वेच्छयाऽन्यथा॥ येन केन प्रकारेण क्षुघामपनिनीषति॥ १५॥

एतदेव प्रपंचयति। अश्वातीति। अश्वाति वाडने सति कदाचिद्धं के न वाडश्वाति तस्मिन्नसति क्षुद्धाधाविस्मारकद्यूतादिचेष्टयाडन-श्रन्नेव काळं नयति अन्यथा वा तिष्ठन् गच्छन् द्वायानो वा स्वेच्छ-या भुंके एवं येन केन प्रकारेण तात्काछिकीं क्षुद्धाधामपनेतुमि-च्छति। अयमभिसंधिः क्षुद्धाधानिवृत्ति छक्षणदृष्टफळाय भोजनमेव कार्यं नियमास्तु परछोकहेतव इति॥ १५॥

नियमेन जपं कुर्यादकृतौ प्रत्यवायतः॥

अन्यथाकरणेऽनर्थः स्वरवर्णविपर्ययात्॥ १६॥

जपादौ भोजनादै छक्षण्यं दर्शयति। नियमेनेति। तत्र हेतुमाह।
अकताविति। भवत्वेवमकरणे प्रत्यवायश्च अन्यथाकरणे तु स नास्तीत्याशंक्याह। अन्यथेति 'मंत्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह। स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेंद्रशत्रुः
स्वरतोऽपराधात्' इत्युक्तत्वादिति भावः॥ १६॥

क्षुधेव दृष्टबाधाकृद्धिपरीता च भावना॥ जेया केनाप्युपायेन नारूत्यत्रानुष्ठितेः क्रमः॥ १७॥

ननु क्षुधाया दृष्टबाधोहेतुत्वात्तिवृत्तपेऽनियमेनापि भोक्तव्य-मेव विपरीतभावनायास्तु तथात्वाभावात्तिवर्तकं ध्यानं अदृष्ट-फल्लाय नियमेनानुष्ठेयमित्याइांक्याह। क्षुधेवेति। विपरीतभावना-या दुःखहेतुत्वस्य अनुभविसद्धत्वादिति भावः॥ १७॥

> उपायः पूर्वमेवोक्तस्ति चिंताकथनादिकः॥ एतदेकपरवेऽपि निर्वधो ध्यानवन्न हि॥१८॥

तर्हि स उपायः प्रदर्शनीय इत्याशंक्य पूर्वमेव प्रदर्शित इत्या-ह। उपायइति। ननु जपवत् प्राङ्मुखत्वादिनियमो मा भूत् ध्यान-वदेतदेकपरत्वलक्षणैकायतानिर्वधोऽस्तीत्याशंक्याह। एतदिति॥१८

मूर्तिप्रत्ययसांतत्यमन्यानंतरितं धियः॥ ध्यानं तत्रातिनिर्वधो मनसश्चंचळात्मनः॥ १९॥

ननु ध्यानस्य ध्येयचिंतामात्रात्मकत्वात्तत्र को निर्वध इत्या-शंक्य ध्याने निर्वधं दशियतुं ध्यानस्वरूपं तावदाह। मूर्तीति।धियो बुद्धेः संबंधिनां मूर्तिप्रत्ययानां देवतादिमूर्तिगोचराणां प्रत्ययानां यत्सांतत्यमविच्छिन्नत्या वर्तमानत्वं तदन्यानंतरितमन्येन वि-जातीयप्रत्ययेनाव्यवहितं सत् ध्यानमित्युच्यते एवं ध्यानस्वरूपं निरूप्य तत्र निर्वधं दर्शयति। तत्रेति। सदा पर्यटनशोलस्य करि-तुरगादेरेकत्र स्तंभादौ बंधने यथोपरोधः भवति तद्ददिति भावः १९

चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवहृढम् ॥ तस्याहं नियहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्॥ २०॥

मनस्त्रांचल्यादौ गीतावाक्यं प्रमाणयति। चंचलंहीति। प्रमा-थि प्रमथनज्ञीलं पुरुषस्य व्याकुलस्वकारणं बलवरसमर्थमिनया-ह्यामित्यर्थः दृढं सत्यसति वा विषये लग्नं तत उद्धर्तुमज्ञक्यामि-त्यर्थः। अतस्तस्य मनसो नियहो वायोर्नियहइवसुदुष्करः॥ २०॥

अप्यब्धिपानान्महतः सुमेरून्मूळनादिप ॥
अपि वह्न्यशनात्साधो विषमश्चित्तनियहः॥२१॥
मनसो दुर्नियहत्वे वासिष्ठवाक्यमपि प्रमाणयति।अपीति॥२१
कथनादौ न निर्वधः शृंखळाबद्धदेहवत्॥
किंत्रनंतेतिहासाद्यैर्विनोदो नाट्यविद्धयः॥२२॥

प्रकृते ततो वैषम्यं दर्शयति। कथनादाविति। शृंखलाबद्धदेहस्य यथा निर्वधः न तथा कथनादावित्यर्थः। आदिशब्देन ताच्चितनादि-कं गृह्यते न केवलं निर्वधाभावश्च प्रत्युत धियो विनोद इत्याह। किंत्विति। इतिहासः पूर्वेषां कथा आद्या तेषां लौकिककथानुकूल-युक्तिदृष्टांतप्रदर्शनादीनां ते असंख्याता अनंताश्च ते इतिहासा-याश्च इत्यनंतितिहासाद्यास्तिर्धियः बुद्धेः विनोदः क्रीडाविषयो भव-ति।तत्र दृष्टांतः। नाट्यवदिति। नृत्यिक्तियानिरीक्षणिमवेत्यर्थः।। २२॥

चिदेवात्मा जगन्मिथ्येत्यत्र पर्यवसाकृतः॥ निदिध्यासनविक्षेपो नेतिहासादिभिभेवेत्॥२३॥ ननु कथादिभिरपि तदेकपरत्वविद्यातः स्यादित्यादांक्याह।चि-

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

देवेति। इतिहासादीनामात्मा चिन्मात्ररूपो न देहादिरूपः जगञ्च मिथ्येत्येतस्मिन्नर्थे पर्यवसानात् न तैरेतदेकपरत्वशब्दाभिधेयस्य निद्धियासनस्य विक्षेप इत्यर्थः॥ २३॥

कृषिवाणिज्यसेवादों काव्यतकी दिकेषु च ॥ विक्षिण्यते प्रयत्या धीस्तेस्तत्त्वस्मृत्यसंभवात् ॥ २१॥ निवितहासानामंगीकारे कृष्यादेरि प्रसिक्तः स्यादित्याइां-क्याह । कृषीति ॥ २४॥

अनुसंद्धतेवात्र भोजनादौ प्रवर्तितुम् ॥ शक्यतेऽत्यंतविक्षेपाभावादाशु पुनःस्मतेः॥ २५॥

ननु रूष्यादीनां तत्त्वानुसंधानविद्यातित्वेन त्याज्यत्वे भोज-नादेरिप तथात्वात्तदपि त्याज्यमेवेत्याशंक्याह । अनुसंद्धतैवेति । कृत इत्यत आह । अत्यंतेति । विक्षेपाभावोऽपि कुत इत्यत आह। आशु पुनः स्मृतेरिति ॥ २५॥

तस्वविरमितिमात्रान्नानर्थः किंतु विपर्ययात्॥ विपर्येतुं न काळोऽस्ति झिटिति स्मरतः क्वचित्॥ २६॥ ननु तदानीं विक्षेपाभावेऽपि तस्वविस्मृतिसद्भावात् पुरुषार्थ-हानिः स्यादित्याशंक्याह। तस्वविस्मृतीति। कुतस्तर्द्यनर्थ इत्यत आह। किंतु विषय्यादिति। विस्मरणे सिति विपर्ययोऽपि स्यादि-त्याशंक्याह। विपर्येतुमिति॥ २६॥

तत्त्वस्मृतेरवसरो नारत्यन्याभ्यासशालिनः॥ प्रत्युताभ्यासघातिलाद्वलात्त्वमुपेक्ष्यते॥२७॥

ननु भोजनादिषु प्रवृत्तस्येव तकीयभ्यासप्रवृत्तस्यापि तत्त्वस्म-रणं किं न स्यादित्याशंक्याह। तत्त्वस्मृतेरिति। न केवळं तत्त्वानु-संधानावसराभाव एव किंतु काव्यंतकीयभासस्य तत्त्वाभ्यासिव- पंचदशी-

रोधिलानदानीं स्मृतमपि तत्त्वं बलादुपेक्ष्यते इत्याह।प्रत्युतेति २७ तमेवैकं विजानीथ ह्यन्या वाचो विमुञ्जथ ॥ इति श्रुतं तथाऽन्यत्र वाचो विग्लापनं लिति ॥ २८॥

तत्त्वानुसंधानिवरोधिवाग्व्यवहारस्य त्याज्यत्वे प्रमाणलेन 'तमेवैकं जानीथ आत्मानमन्यावाचो विमुंचथ अमृतस्येष सेतु'-रिति श्रुतिवाक्यमर्थतः पठाति।तमेवेति। 'नानुध्यायाद्वहून शब्दान् वाचोविग्लापनं हि तदि'त्येतद्पि वाक्यं श्रूयते इत्याह।तथेति॥२८

आहारादि त्यजन्नेव जीवेच्छास्नांतरं त्यजन्॥
किं न जीविस येनेवं करोष्यत्र दुरायहम्॥ २९॥

ननु तत्त्वानुसंधानातिरिक्तमाहारादि यथा न त्यज्यते एवमि-तरशास्त्राद्यभ्यासोऽपि क्रियतामित्यायहं कुर्वाणं प्रत्याह । आहा-रादीति ॥ २९ ॥

जनकादेः कथं राज्यमिति चेदृढबोधतः॥ तथा तवापि चेत्तर्के पठ यहा कृषिं कुरु॥ ३०॥

ननु ताईं जनकादीनां तत्त्वविदामिष कथं राज्यपरिपालनादी प्रवृत्तिरिति शंकते। जनकादेरिति। दृढापरोक्षज्ञानित्वात्तेषां सा न वाधिकेत्याभिप्रायेण परिहरित ताईं ममापि दृढबोधोऽस्तीति व-दंतं प्रत्याह। तथेति॥ ३०॥

मिथ्यातवासनादार्ह्ये प्रारब्धक्षयकांक्षया॥ अक्टिर्यंतः प्रवर्तते स्वस्वकर्मानुसारतः॥ ३१॥

ननु तत्त्वविदः संसारासारतां जानंतः कुतस्तत्र प्रवर्तिष्यंते इ-त्याइांक्य प्रारब्धस्यावइयंभाविफळलाद्रोगेन तत्तत्क्षयाय प्रवृत्ति-रित्याह । मिथ्यालेति ॥ ३१ ॥ अतिप्रसंगो मा शंक्यः स्वकर्मवशवर्तिनाम्॥ अस्तु वा केन शक्येत कर्म वारियतुं वद्॥ ३२॥

तर्द्यनाचारेऽपि प्रवृत्तिः स्यादित्याशंक्याह । अतिप्रसंगइति ।प्रार-च्थवशादेवातिप्रसंगोऽपिस्यादित्याशंक्यांगीकरोति।अस्त्विति। ३२

ज्ञानिनोऽज्ञानिनश्चात्र समे प्रारब्धकर्मणी॥ न क्वेशो ज्ञानिनो धैर्यान्मूढः क्विश्यत्यधैर्यतः॥ ३३॥

ननु ज्ञान्यज्ञानिनोः प्रारच्धकर्मण्यवदयभोक्तव्यतया समाने तयोः कुतो वैलक्षण्यसिद्धिरित्यादांक्याह । ज्ञानिनइति ॥ ३३ ॥

मार्गे गंत्रोईयोः श्रांतो स मायामप्यदूरताम्॥ जानन् धेर्याद् द्वृतं गच्छेदन्यास्तिष्ठति दीनधीः॥३४॥

तत्र दृष्टांतमाह। मार्गेइति॥ ३४॥

साक्षात्कृतात्मधीः सम्यगविपर्ययबाधितः॥ किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्॥३५॥

इत्थमुपपादितमात्मानं चेदितिमंत्रस्य पूर्वार्धार्थमनुवदन् फछप्रदर्शनपरमुत्तरार्धमवतारयति।साक्षादिति।सम्यक् साक्षात्कतातमधीः साक्षात्कतः आत्मा यया सा साक्षात्कतातमा ताहशी धीर्थस्य सः साक्षात्कतात्मधीः अविपर्ययवाधितः विपर्ययेण देहाचात्मत्वबुद्ध्या बाधितो न भवतीत्यविपर्ययवाधितः उभयं हेतुगर्भितं विशेषणम्॥ ३५॥

जगन्मिथ्यात्वधीभावादाक्षिप्तौ काम्यकामुकौ ॥ तयोरभावे संतापः शाम्येत्रिःस्रोहदीपवत् ॥ ३६॥

अस्य मंत्रार्धस्य तात्पर्यमाह। जगन्मिथ्येति। काम्यं च कामुकश्च काम्यकामुकौ तावाक्षिप्तौ निरस्तो । तन्निराकरणे कारणमाह ।

जगन्मिण्यात्वेति। ततः किमित्यत आह। तयोरिति। तयोः काम्य-कामुकयोरभावे संतापः कामनानिमित्तकः कारणाभावान्निःस्रेह-दीपवत् शाम्येत् इत्यर्थः॥ ३६॥

गंधर्वपत्तने किंचिनैंद्रजािकनिर्मितम्॥ जानन् कामयते किंतु जिहासति हसन्निद्म्॥ ३७॥

काम्याभावात्कामनाभावः क दृष्ट इत्याशंक्याह। गंधवेति। मा-याविनिर्मिते पत्तने स्थितं वस्तु किंचिद्पि इदमेंद्रजालिकनिर्मि-तिमिति जानन् न कामयते न केवलं कामनाभावः प्रत्युत इदमनृ-तिमिति हसन् जिहासाति परित्यक्तमिच्छति॥ ३७॥

आपातरमणीयेषु भोगेष्वेवं विचारवान् ॥ नानुरज्यति किंवेतान् दोषदृष्टा जिहासति॥३८॥

दार्ष्टीतिके योजयित । आपातेति।एवमापातरमणीयेषु प्रतीतिः मात्रस्येषु भोगेषु भुज्यंते इति भोगाः विषयाः स्रक्चंदनविन-तादयः तेषु एवं विचारवान् आपातरमणीयत्वानुसंधानवान् ना-नुरज्यित नासिक्तं करोति किंतु दोषदर्शनेन एतान्परित्यक्तुमिच्छ-ति॥ ३८॥

अर्थानामर्जने क्वेशस्तथेव परिपालने ॥
नाशे दुःखं व्यये दुःखं धिगर्थान् क्वेशकारिणः॥ ३९॥
के ते विषयदोषा इत्यत आह । अर्थानामिति ॥ ३९॥
मांसपांचालिकायास्तु यंत्रलोलेंऽगपंजरे ॥
स्नाय्वस्थियंथिशालिन्याःस्त्रियाः किमिव शोभनम्॥४०॥
एवं विषयाणां दुःखहेतुत्वं प्रदर्शशोभनत्वं कचिद्दर्शयति ।
मांसेत्यादिश्लोकद्वयेन । स्नायवः शिराश्र अस्थानि प्रसिद्धानि यंथ

यो मांसनिचयरूपनितंबस्तनाद्यः एतेश्व सहिते मांसपांचाछि-

कायाः पुत्तिकाया योषितो यंत्रलोले यंत्रवर्चं चलशीले अंगपंजरे अंगान्येव पंजरं नीडं तिसमन् शरीरे किं शोभनीमव न किमपी-त्यर्थः ॥ ४०॥

एवमादिषु शास्त्रेषु दोषाः सम्यक् प्रपंचिताः ॥ विमृशन्निनशं तानि कथं दुःखेषु मज्जिति ॥ ४१ ॥ एवमादिष्वित्यादिशब्देन 'त्वङ्मांसरक्तवाष्पांवु पृथक् कत्वा विलोचने समालोकय रम्यं चेतिक मुधा परिमुद्यासि' इत्येवमाद-यो गृह्यंते ॥ ४१ ॥

क्षुधया पीड्यमानोऽपि न विषं ह्यतुमिच्छति॥ मिष्ठान्नध्यस्तत्वट् जानन्नामूढस्तजिघत्सति॥ ४२॥ विषयदोषदर्शने सति भोगेच्छाऽभावे युक्तिसहितं दृष्टांतमाह। क्षुधयेति।स्वयममूढः विवेकी मिष्ठान्नभोजनेन ध्वस्ता विनष्टा तृट् तृष्णा आकांक्षा यस्य स तथोक्त इदं विषमित्येवं जानन् तिह्रपं न जिघतसति नाजुमिच्छतीत्यर्थः॥ ४२॥

प्रारब्धकर्मप्रावल्याङ्गोगेष्विच्छा भवेद्यदि॥ क्थिश्यन्नेव तदाप्येष भुंके विष्टिगृहीतवत्॥ ४३॥

ननु प्रारब्धकर्मणः प्रबल्खात् ज्ञानिनोऽपीच्छा भवेदित्याइां-क्य सत्यामपीच्छायां प्रीतिपुरःसरं न भुंके इत्याह।प्रारब्धेति॥४३॥

भुंजाना वा अपि बुधाः श्रद्धावंतः कुटुंबिनः ॥ नाद्यापि कर्म नश्छिन्नमिति क्विश्यंति संततम् ॥ ४४॥ कथमेतदवगम्येत इत्याशंक्य लोकदर्शनादित्याह । भुंजाना

इति॥ १४॥

नायं क्वेशोऽत्र संसारतापः किंतु विरक्तता॥ भ्रांतिज्ञाननिदानो हि तापः सांसारिकः स्मृतः॥४५॥ ननु तत्त्वविदां संसारिति। अयं क्रेशः नाद्यापि कर्म नः छि-पातादित्याशंक्याह। नायमिति। अयं क्रेशः नाद्यापि कर्म नः छि-न्निमत्येवमनुतापात्मकः संसारतापो न भवति। किंत्वत्र संसारे विरक्तता आसिकरिहतता। तापकत्वाभावे युक्तिमाह। श्रांतीति। हियस्मात्कारणात्सांसारिकस्तापो श्रांतिज्ञानिदानः श्रांतिज्ञान-करणकः स्मृतः पूर्वाचायैः अयं तु विवेकज्ञानमूळत्वान्न तथावि धद्दत्यर्थः॥ ४५॥

विवेकेन परिक्किश्यन्नल्पभोगेन तृष्यति ॥ अन्यथाऽनंतभोगेऽपि नैव तृष्यति कर्हिचित् ॥ ४६ ॥ अयं क्केशो विवेकमूळः अविवेकमूळो वेति कुतोऽवगम्यते इ-त्याशंक्य कामनिवर्तकत्वाद्विवेकमूळ इत्याह। विवेकेनेति ॥४६॥

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति॥ हविषा कृष्णवत्मेव भूय एवाभिवर्धते॥ ४७॥

विवेकिन इवाविवेकिनोऽपि भोगेनैव तृप्तिः स्यादतो विवेको-ऽप्रयोजक इत्याशंक्य भोगस्य तृप्तिहेतुत्वाभावप्रतिपादिकां श्रुतिं पठति । नजातुकामइति ॥ ४७॥

परिज्ञायोपमुको हि भोगो भवति तुष्टये॥ विज्ञाय सेवितश्चोरो मैत्रोमेति न चोरताम्॥ ४८॥

विवेकमूलस्य भोगस्य तृप्तिहेतुत्वमनुभविसद्धिमत्याह । परि-ज्ञायिति । अयं भोग एतावान् एवं प्रयाससाध्य इत्येवमनुभवपूर्व-श्रेदलंबुद्धिहेतुर्हि दृश्यते इत्यर्थः। ननु तृष्णाहेतोः भोगस्य विवेक-साहचर्यमात्रेण कथं तृष्टिकरत्विमत्याशंक्य सहचारिविशेषवशा-दिपरीतकार्यकारित्वं लौकिके दृष्टिमत्याह । विज्ञायेति । अयं चोर इति ज्ञात्वा तेन सह वर्तमानस्य पुरुषस्य न चोरो भवति किंतु मित्रतामेतीत्यर्थः॥ ४८॥ मनसो निग्रहीतस्य लीलाभोगोऽल्पकोऽपि यः॥ तमेवालब्धविस्तारं क्विष्टलाइहु मन्यते॥ ४९॥

ननु कामनास्वरसत्वान्मनसः कथं स्वल्पभोगेन तृप्तिः स्यादि-त्याद्यांक्य निदिध्यासनेन गृहीतस्य अतथात्वाद्भवत्येव तृप्तिरि-त्याह। मनसङ्गति। निगृहीतस्य योगाभ्यासेन वशीकृतस्य मनसो-ऽल्पकोऽपि लीलाभोगः लीलानुभवो योऽस्ति अलब्धविस्तारमप्रा-प्तवाहुल्यं तमेव भोगं क्षिष्टत्वाद्दोषयुक्तत्वाद्वहु मन्यते अधिकत्वेन जानातीत्यर्थः॥ ४९॥

बद्दमुक्तो महीपालो याममात्रेण तुष्यति॥ परैन बद्दो नाक्रांतो न राष्ट्रं बहु मन्यते॥ ५०॥

निगृहीतस्यापि मनसः स्वल्पेनापि भोगेन तृप्तिर्भवतीत्यत्र इष्टांतमाह। बद्धमुक्तइति॥ ५०॥

विवेके जाम्रति सति दोषदर्शनलक्षणे॥ कथमारब्धकर्मापि भोगेच्छां जनयिष्यति॥ ५१॥

ननु प्रारब्धकर्मप्राबल्यात् भोगेष्विच्छा भवेद्यदीत्यत्रं कर्मव-शादिच्छा भवेदित्युक्तं तदनुपपन्नं इच्छाविधातिनि विवेकज्ञाने सति तदुत्पत्त्यसंभवादिति शंकते। विवेकज्ञति॥ ५१॥

नैष दोषो यतोऽनेकविधं प्रारब्धमीक्ष्यते॥ इच्छाऽनिच्छा परेच्छा च प्रारब्धं त्रिविधं स्मृतम्॥ ५२

दोषदर्शने सत्यपि इच्छाजन्म संभविष्यति प्रारब्धस्य नाना-प्रकारकत्वादिति परिहरति । नैषेति । नानाप्रकारत्वमेव दर्शयति । इच्छोति । इच्छाजनकं अनिच्छया भोगप्रदं परेच्छया भोगप्रदं चे-ति त्रिविधमित्यर्थः ॥ ५२ ॥ अपथ्यसेविनश्चोरा राजदाररता अपि ॥ जानंत एव स्वानर्थिमिच्छंत्यारब्धकर्मतः॥ ५३॥ इच्छाप्रारब्धं दर्शयति । अपथ्येति ॥ ५३॥ न चात्रैतद्वारियतुमीश्वरेणापि शक्यते॥ यत ईश्वर एवाह गीतायामर्जुनं प्रति ॥ ५४॥

अपध्यसेवादीच्छायाः प्रारच्धफळत्वं कुतोऽवगम्यते इत्याशं-क्य अपरिहार्यत्वादित्यभिष्रेत्याह। नचेति। अत्रास्मिन् छोके अप-ध्यादीच्छंति इत्येतत् कुत इत्यत आह। यतइति॥ ५४॥

सहशं चेष्टते स्वरुयाः प्रकृतेर्ज्ञानवानिष ॥ प्रकृतिं यांति भूतानि नियहः किं करिष्यति ॥ ५५॥

गीतावाक्यं पठित । सहशामिति । विवेकज्ञानवानि पुरुषः ख्र-स्याः स्वकीयायाः प्रकृतेः सहशमनुरूपं चेष्टते प्रकृतिनीम पूर्व-कृत्यमीधमीदिसंस्कारो वर्तमानजन्मादावभिव्यक्तः ज्ञानवानिप कि पुनर्मूर्खस्तस्मात्प्रकृतिं यांति भूतानि नियहः प्रवृत्तिनिवृत्त्यो-विरोधो मयाऽन्येन वा कृतः किं करिष्यति न किमपीत्यर्थः ॥५५॥

अवर्यंभाविभावानां प्रतीकारो भवेद्यदि॥
तदा दुः वैर्न लिप्येरन्नलरामयुधिष्ठिराः॥ ५६॥

तीव्रप्रारब्धस्यापरिहार्यत्वे वचनांतरसंमितमाह। अवश्यमिति। अवश्यंभाविनां भावानां दुःखादीनामित्यर्थः॥ ५६॥

न चेश्वरत्वमीशस्य हीयते तावता यतः॥ अवश्यंभाविताऽप्येषामीश्वरेणैव निर्मिता॥५७॥

प्रारब्धस्यापरिहार्यत्वे तत्परिहारासमर्थस्येश्वरस्य अनीश्वरत्व-प्रसंग इत्याज्ञंक्याह । नचेश्वरत्वमिति । कुत इत्यत आह।यतः अव- इयमिति । यतः कारणादेषां दुःखादीनामवश्यंभाविताऽपि ईश्वरे-णैव निर्मिताऽतो नानीश्वरत्वप्रसंग इत्यर्थः ॥ ५७॥

प्रश्लोत्तराभ्यामेवैतद्गम्यतेऽर्जुनकृष्णयोः॥ अनिच्छापूर्वकं चास्ति प्रारब्धमिति तच्छृणु॥ ५८॥

एवं सप्रपंचिमच्छाप्रारब्धं अभिधाय अनिच्छाप्रारब्धं वक्तुमा-रभते। प्रश्नोत्तराभ्यामिति। अनिच्छापूर्वकं च प्रारब्धमस्तीत्येतद-र्जुनकृष्णयोः प्रश्नोत्तराभ्यामेव गम्यते ज्ञायते इति योजना। तद-भिधानाय शिष्यमभिमुखीकरोति। तच्छृण्विति॥ ५८॥

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः॥ अनिच्छन्नपि वार्ष्णोय बलादिव नियोजितः॥ ५९॥

तत्रार्जुनस्य प्रश्नं तावदर्शयति। अथकेनेति। हे वार्णीय वृष्णिसं-वंधिन् अयं पुरुषः केन प्रयुक्तः प्रेरितः अनिच्छामकुर्वन्निप राज्ञा वळान्नियोजित इव पापं चरति। आचरतीति॥ ५९॥

काम एव क्रोध एव रजोगुणसमुद्भवः॥ महाशनो महापाप्मा विद्ययेनमिह वैरिणम्॥६०॥

श्रीकृष्णस्योत्तरमाह। कामइति। एष पुरुषप्रवर्तकः रजोगुणात्तमुद्भवः उत्पित्तर्यस्य सः रजोगुणसमुद्भवः कामः एष प्रतिद्धोऽयं कामः कदाचित्क्रोधरूपेणापि परिणमते ततः क्रोधः। स पुनः
कीद्दशः महाशनः महदशनं विषयजातं यस्य स महाशनः महापाप्मा महतः पापस्य हेतुत्वादुपचारान्महापाप्मत्वमस्य। अत इह संसारे एनं कामक्रोधरूपिणं वैरिणं विद्धि। अयमभिप्रायः प्रारच्धवशादुद्रिकरजोगुणकार्ययोः कामक्रोधयोरन्यतरस्येव पुरुषप्रवतंकत्वं न प्रवृत्तिरिच्छाया इति॥ ६०॥

स्वभावजेन कोन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा॥ कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्यवशोऽपि तत्॥६१

नन्वत्र कामक्रोधयोरेव पुरुषप्रवर्तकत्वमुपलभ्यते नानिच्छा-प्रारब्धस्येत्याशंक्य तस्येव प्रवर्तकत्वप्रतिपादकं तद्दाक्यं पठिति। स्वभावजेनेति। कौतेय स्वेनेवानुष्ठितेन अत एव स्वकीयेन प्रारब्धे-न कर्मणा निबद्धः सन् यत्कर्तुं नेच्छिति तदिप मोहादिविवेकतः अवशः परवशः करिष्यसीत्यतोऽनिच्छाप्रारब्धमस्तीत्यभ्युपगंत-व्यिमिति भावः॥ ६१॥

नानिच्छंतो नचेच्छंतः परदाक्षिण्यसंयुताः॥ सुखदुःखे भजंत्येतत्परेच्छापूर्वकर्म हि॥६२॥

इदानीं परेच्छाप्रारब्धमस्तीत्याह।नानिच्छंतइति। अनिच्छंतो-ऽपि न भंजित इच्छंतोऽपि न भजंति किंतु परदाक्षिण्यसंयुक्ताः संतः तरप्रीत्यर्थमेव सुखदुःखे अनुभवंति। अत एतत्सुखादिभोग-हेतुभूतं परेच्छापूर्वकं प्रारब्धं प्रसिद्धामित्यर्थः। अत एव दोषद्द्यीने सत्यपि प्रारब्धस्य अपरिहार्थत्वात्तस्येच्छाजनकरवं न निवारिय-तुं शक्नोतीति भावः॥ ६२॥

कथं तर्हि किमिच्छन्नित्येविमच्छा निषिध्यते॥ नेच्छानिषेधः किंतिच्छाबाधो भर्जितबीजवत् ॥६३॥

ननु तत्त्वविदोऽपीच्छांगीकारे 'किमिच्छन्नि'तिश्रुतिविरोध इति गंकते। कथं तहींति। किमिच्छन्नित्यनेन वाक्येन कथमिच्छाभावो वर्णित इत्यर्थः। नानेन इच्छाभावोऽभिधीयते किंतु सत्या आपि तस्याः समर्थप्रवृत्तिजनकत्वं नास्तीति बोध्यते इति परिहरति। ने-च्छानिषेधइति। स्वरूपेण सत्या अपि तस्याः सामर्थ्यराहित्ये द-ष्टांतमाह। भर्जितेति॥ ६३॥ भर्जितानि तु बीजानि संत्यकार्यकराणि च॥ विद्वदिच्छा तथेष्ठव्याऽसच्ववोधान्न कार्यकृत्॥ ६४॥

संक्षेपेणोक्तमर्थं प्रपंचयति। भर्जितानीति। यथा भर्जितानि बी-जानि स्वयं स्वरूपेण विद्यमानान्यि नांकुरादिकार्यकराणि भवं-ति तथा विद्वदिच्छा स्वयं विद्यमानापीष्यमाणपदार्थस्यासत्त्व-ज्ञानेन बाधितत्वान्न व्यसनादिकार्यक्षमेत्यर्थः॥ ६४॥

द्रध्वीजमरोहेऽपि भक्षणायोपयुज्यते॥ विद्वदिच्छाऽप्यल्पभोगं कुर्यान्न ध्यसनं वहु॥६५॥

ननु तर्हि विदुष इच्छैव नांगीकर्तव्या फलाभावादित्याइांक्य फलाभावोऽसिद्धो भोगलक्षणफलसद्भावादिति सदृष्टांतमाह।दृग्ध-बीजिमिति । दृग्धं भर्जितिमिति यावत् व्यसनं विपदादिरूपं बहु-विधं 'व्यसनं विपदि भ्रंशे दोषे कामजकोपजे'इत्यभिधानात्॥६५

> भोगेन चरितार्थबात्त्रारब्धं कर्म हीयते॥ भोक्तव्यसत्यता भ्रांत्या व्यसनं तत्र जायते॥६६॥

ननु कर्मैव भोगद्वारा व्यसनमि जनयेदित्याइंक्याह । भोगे-नेति । प्रारब्धकर्मणो भोगमात्रहेतुत्वान्न व्यसनजनकत्वमित्यर्थः । कुतस्तर्हि व्यसनजन्मेत्यत आह।भोक्तव्येति।तत्र तस्मिन्विषये ६६

मा विनइयत्वयं भोगो वर्धतामुत्तरोत्तरम्॥
मा विद्याः प्रतिबद्धांतु धन्योऽरुम्यस्मादिति भ्रमः॥६७॥
व्यसनहेतुं भ्रमं दर्शयति।माविनक्यित्वति। अयं भोगो मा विनक्यतु एष उत्तरोत्तरं वर्धतां विद्याश्चिनं मा प्रतिबद्धांतु अस्य प्रतिबंधं मा कुर्वतु अस्मादेव भोगात् अहं धन्यः कृतार्थोऽस्मीत्ये-

वंरूपो भ्रमो भवति ततश्च व्यसनमित्यर्थः ॥ ६७॥

यदभावि न तद्भावि भावि चेन्न तद्न्यथा॥ इति चिंताविषद्गोऽयं बोधो भ्रमनिवर्तकः॥६८॥

प्रसंगादस्य परिहारोपायमाह । यदभावीति । यद्भवितुमयोग्यं तम्न भवेदेव भवितुं योग्यं चेत्तदन्यथा न भवेदेव इत्येवंरूपः चिं-ताविषयः 'इदं मे श्रेयः कदा भविष्यति इदमनिष्टं कदा निवर्ति-ष्यते' इत्येवमादिचितेव विषमिव स्वसंसृष्टपुरुषस्य नाइाहेतु-त्वाद्विषं इदं चिंताविषं हंतीति चिंताविषयः एवंभूतो यो बोधः सोऽयं भ्रमनिवर्तकः पूर्वीकभ्रमस्य निवर्तक इत्यर्थः ॥ ६८ ॥

समेऽपि भोगे व्यसनं भ्रांतो गच्छेन्न बुद्धवान् ॥ अशक्यार्थस्य संकल्पाद्धांतस्य व्यसनं बहु ॥ ६९॥

नतु विद्वद्विदुषोरुभयोरिप भोगित्वाविशेषे एकस्य व्यसन-मपरस्य तु तन्नत्येतत्कुत इत्याशंक्य विपरीतज्ञानसत्त्वास्त्वार् भ्यां तित्सिद्धिरित्याह। समेऽपीति। बुद्धवान् ज्ञानवान् ज्ञानीत्यर्थः। भ्रांतेः कथं व्यसनहेतुत्विमत्यत आह। अशक्यार्थस्येति॥ ६९॥

मायामयतं भोगस्य बुद्घाऽऽस्थामुपसंहरन् ॥
भुंजानोऽपि न संकल्पं कुरुते व्यसनं कुतः॥ ७०॥
विवेकिनस्तदभावं दर्शयति। मायामयत्वमिति॥ ७०॥
स्वप्नेन्द्रजालसहशमचिंत्यरचनात्मकम्॥
दष्टनष्टं जगत्पश्यन् कथं तत्रानुरज्यति॥ ७१॥

ननु मायामयत्वबोधे सत्यपि भोगस्य तदानींतनसुखहेतुत्वा-त्कुत आस्थोपसंहार इत्याइांक्य बहुविधदोषदर्शनादित्याह । स्व-मेंद्रेति ॥ ७१ ॥

स्वस्वप्रमापरोक्ष्येण हष्ट्वा पर्यन् स्वजागरम्॥

## चिंतयेदप्रमत्तः सञ्जभावनुदिनं मुहुः॥ ७२॥

ननू कस्वप्नेंद्र जाल साहर यादि ज्ञाने सत्यासिक भावो न भवेत-देव कुतो जायते इत्याशंक्य तज्जन्मोपायमाह । स्वस्वप्निमिति श्लो-कद्वयेन । स्वकीयस्वप्नमपरोक्षतया हृष्ट्वा स्वकीयं च जागरमनुभवन् स्वप्नजागरावुभाविष अप्रमत्तः सन्मुहुश्चितयेत्स्वप्नतुल्योऽयं जा-गर इति ॥ ७२ ॥

चिरं तयोः सर्वसाम्यमनुसंधाय जागरे॥ सत्यतबुद्धिं संत्यज्य नानुरज्यति पूर्ववत्॥ ७३॥

एवं तयोः स्वप्नजागरयोः सर्वसाम्यं तात्कालिकभोगहेतुत्वप-रिणतिविरसत्वविनाशित्वादिलक्षणं चिरमनुसंधाय जागरेऽपि सत्यत्वबुद्धं परित्यज्य जायद्वस्तुष्विप पूर्ववत् जगत्सत्यत्वज्ञा-नद्शायामिव नानुरज्यति अनुरक्तो न भवतीत्यर्थः ॥ ७३ ॥

इंद्रजालिमदं दैतमचिंत्यरचनावतः॥ इत्यविस्मरतो हानिः का वा प्रारव्धमोगतः॥ ७४॥

ननु प्रपंचगोचरस्य मिथ्यात्वज्ञानस्य विषयसत्यत्वोपजीवि-नो भोगस्य च परस्परिवरोधान्मिथ्यात्वज्ञाने सित कथं भोगिस-द्विरित्याइांक्य भोगस्य विषयसत्यत्वोपक्षाभावान्न विरोध इति परिहरित । इंद्रजालमिति । इदं देतं भोग्यजातं अचिंत्यरचनात्वा-दिंद्रजालवन्मिथ्येति युक्त्याऽनुसंधाय अविस्मरतो विदुषः प्रार-व्धभोगतः प्रारव्धकर्मफलयोः सुखदुःखयोरनुभवेन मिथ्यात्वा-नुसंधानस्य का वा हानिः वाक्षव्दान्मिथ्यात्वानुसंधानेन वा भो-गस्य का हानिः विभिन्नविषयत्वादिति भावः ॥ ७४ ॥

निर्वधस्तत्त्वविद्याया इंद्रजालबसंस्मृतौ॥ प्रारब्धस्यात्रहो भोगे जीवस्य सुखदुःखयोः॥ ७५॥ विभिन्नविषयत्वमेव दर्शयति। निर्वध इति। तत्त्वविद्याया जगसत्त्वगोचरस्य ज्ञानस्य इंद्रजालवज्जगतो मिध्यात्वानुसंधाने निविधः न तु भोगापलापे। प्रारब्धकर्मणश्च जीवस्य सुखदुःखयोः प्रदाने आग्रहः न तु भोग्यसत्यत्वापादान इति भावः॥ ७५॥

विद्यारब्धे विरुध्येते न भिन्नविषयततः॥ जानद्भिरप्यैन्द्रजाछविनोदो दृश्यते खलु॥ ७६॥

एवं विभिन्नविषयत्वं प्रदर्श प्रयोगमाह । विद्येति । विद्याप्रारच्धकर्मणी परस्परं न विरुध्येते विभिन्नविषयत्वात् संप्रतिपन्नरूपरसज्ञानवदित्यर्थः। भोग्यामिथ्यात्वज्ञानं भोगबाधकं न भवतीत्येतत् क दृष्टमित्याशंक्याह। जानद्रिारिति।ऐंद्रजाळविनोदः इंद्रजाळसंबंधिचमत्कारविशेषः जानद्रिरपींद्रजाळं जानद्रिरप्यवळोक्यते इति प्रसिद्धमित्यर्थः॥ ७६॥

जगत्मत्यत्वमापाद्य प्रारब्धं भोजयेद्यदि॥ सदा विरोधि विद्याया भोगमात्वात्र सत्यता॥ ७०॥

किंच विद्याप्रारच्धकर्मणोर्विरोधोऽस्ताति वदन् प्रष्टव्यः किं प्रारच्धकर्म विद्याविरोधीत्युच्यते उत विद्या प्रारच्धकर्मविरोधिनीति।
नाद्य इत्याह । जगदिति। प्रारच्धं कर्म जगतो भोग्यजातस्य सत्यत्वमबाध्यत्वमापाद्य संपाद्य यदि भोजयेजीवस्य सुखदुःखे दद्याचदा विद्याविषयस्य मिथ्यात्वस्य अपहारादिद्याया विरोधि
स्यान्न च तथा करोति किंतु भोगमेव प्रयच्छति अतो न विद्याविरोधि प्रारच्धामिति भावः । भोगबलादेव भोग्यस्य सत्यत्वमिष
स्थादित्याइांक्याह । भोगमात्रादिति । विमतं जगत् सत्यं भोग्यत्वादित्यत्र दृष्टांताभाव इति भावः ॥ ७७॥

अनूनो जायते भोगः कल्पितैः स्वप्नवस्तुभिः॥

जाग्रहरतुभिरप्येवमसत्यैर्भाग इष्यताम् ॥ ७८॥ ननु मिथ्यापदार्थैर्भागो भवतीत्यत्रापि दृष्टांतो नास्तीत्याञ्ञां-क्याह । अनून इति ॥ ७८॥

यदि विद्याऽपन्हुवीत जगत्त्रारब्धघातिनी॥ तदा स्यान्न तु मायालबोधेन तदपन्हवः॥ ७९॥

नापि दितीय इत्याह । यदिविद्यति । विद्यायदि जगद्रोग्यजातमपन्हुवीत नेदं रजतिमिति निषेधकज्ञानवत्प्रतीयमानस्य भोग्यस्य स्वरूपं विलापयेत् तदा प्रारच्धकर्मभोगस्य मुखदुःखानुभवस्य
साधनापहारेणप्रारच्धकर्मविद्यातिनी स्यान्न च तत्करोति किंतु मिध्यात्वमेव बोधयति अतो न प्रारच्धकर्मविरोधिनीति भावः । ननु
मिध्यात्वबोधनादेव स्वरूपमपि विलापयेदित्याइांक्याह । नतुमायेति । इंद्रजालादौ स्वरूपविलापनमंतरेणापि मिध्यात्वज्ञानदर्शनादितिभावः ॥ ७९ ॥

अनपन्हुत्य लोकास्तिदिंद्रजालिमदं तिति॥ जानंत्येवानपन्हुत्य भोगं मायातधीस्तथा॥८०॥

एतदेव प्रपंचयति। अनपन्हुत्येति। छोका जनास्तिद्वंद्रजाळख-रूपमनपन्हुत्य अनिरस्य इदिमद्रजाळिमिति जानंत्येव यथा तथा भोगं भोग्यमनपन्हुत्य अविळाप्य मायात्वधीः जगन्मिथ्यात्वज्ञा-नं भवतीत्यर्थः॥ ८०॥

यत्र तस्य जगत्स्वात्मा पर्येत्कस्तत्र केन किम ॥
किं जिघेत् किं वदेहिति श्रुतौ तु बहु घोषितम् ॥ ८९ ॥
यत्र तस्य 'सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्ये'दित्यादिश्रातिः द्रष्टुदर्शनदृश्याभावं बोधयत्यतो विद्योत्पद्यमाना जगिह्ळापयेदेव
एवं सित विदुषो भोगश्च कथं स्यादिति श्रुत्यवष्टंभेन शंकते श्लो-

कह्रयेन। यत्रत्वित्यादिना। यत्र यस्यां विद्यावस्थायां छत्स्नं जगद-स्य विदुषः 'स्वात्मैवाभूदिदं सर्व यदयमात्मे'ति ज्ञानेन स्वरूपमेव भवति तत्र तस्यां दशायां को द्रष्टा केन साधनेन चक्षुषा किं ह-श्यं रूपजातं पश्येदेवं घाणळक्षणेन किं कुसुमादिकं जिघेत् किं वाक्यं केन वागिंद्रियेण वा वदेदेविमतरेंद्रियच्यापाराभावद्योत-नाय वा शब्दः।इत्येवंप्रकारेण श्रुतौ बहुवारमभिहितमित्यर्थः॥८९

तेन द्वेतमपन्हुत्य विद्योदेति न चान्यथा॥ तथा च विदुषो भोगः कथं स्यादिति चेच्छणु॥ ८२॥

ततः किमित्यत आह । तेनदैतिमिति । स्वाप्ययसंपत्त्योरन्यतरा-पेक्षमाविष्कतं हीत्यस्मिन् सूत्रे यत्र त्वस्येत्युदाहृतायाः श्रुतेः सु-तिमोक्षयोरन्यतरविषयत्वेन व्याख्यातत्वात्र विद्यया जगदपन्ह-व इति परिहरति । शृण्विति ॥ ८२ ॥

सुषुप्तिविषया मुक्तिविषया वा श्रुतिस्तित ॥ उक्तं स्वाप्ययसंपत्योरितिसूत्रे ह्यतिस्फुटम् ॥ ८३॥

स्वाप्ययः सुषुप्तिः संपित्तर्मुक्तिरित्यर्थः ॥ ८३ ॥ अन्यथा याज्ञवल्क्यादेराचार्यतं न संभवेत् ॥ देतहष्टाविद्वता देताहष्टो न वाग्वदेत् ॥ ८४ ॥

अस्याः श्रुतेः सुपुर्वादिविषयत्वानंगीकारे बाधकमाह । अन्य-थेति। तत्रोपपत्तिमाह। दैतेति। याज्ञवल्क्यादिर्यदि दैतं पर्येत्तिः तदा दैतज्ञानाभावान्नाचार्यो भवेत् अथ दैतं न पर्यित तर्हि बो-ध्यशिष्याद्यनुपल्लंभादाचार्यवाक् शिष्यं प्रति बोधनाय न प्रवर्ते-त अतो विद्यासंप्रदायोच्छेदप्रसंग इति भावः॥ ८४॥

निर्विकल्पसमाधो तु द्वेतादर्शनहेतुतः॥ सैवापरोक्षविद्येति चेत्सुषुप्तिस्तथा न किम्॥८५॥ ननु याज्ञवल्क्यादीनामाचार्यत्वदशायां विद्यमानस्य ज्ञानस्य विद्यात्वमस्त्येव तथाऽपि तस्य नापरोक्षविद्यात्वं द्वेतप्रतीतिस-द्भावान्निर्विकल्पकसमाधौ तु द्वेतदर्शनाभावात्सैवापरोक्षविद्येति इंकिते । निर्विकल्पेति । द्वेताप्रतीतरप्यतिप्रसंगापादकत्वान्मैविम-ति परिहरति । सुषुप्तिस्तथानिकिमिति ॥ ८५ ॥

आत्मतत्त्वं न जानाति सुप्तौ यदि तदा तया॥ आत्मधीरेव विद्येति वाच्यं न द्वेतविस्मृतिः॥ ८६॥

अतिप्रसंगपरिहारं शंकते। आत्मतत्त्विमिति। सुप्तौ दैतदर्शना-भावेऽपि आत्मगोचरज्ञानाभावान्न विद्यात्वं तस्या इत्यर्थः। तर्हि प्राप्तं विवेकज्ञानस्यैव विद्यात्वं न दैतदर्शनाभावस्येत्याह।तदेति८६

उभयं मिलितं विद्या यदि तर्हि घटादयः॥ अर्थविद्याभाजिनः स्युः सकलद्वैतविस्मृतेः॥ ८७॥

ननु द्वैतादर्शनात्मज्ञानयोर्भिलितयोरेव विद्यात्वं नैकैकस्येति शंकते । उभयमिति । द्वैतविस्मृतेरिप विद्यांशत्वांगीकारे जडस्या-प्यर्धविद्यात्वप्रसंग इति परिहरति । तर्हिघटादयइति । अत्रोपप-तिमाह । सकलेति ॥ ८७॥

मशकध्वनिमुख्यानां विक्षेपाणां बहुततः॥ तव विद्या तथा न स्याद्धटादीनां यथा दृढा ॥ ८८॥

अस्मिन्नेव पक्षे समाधिमतां पुरुषाणां अर्धविद्यावत्त्वमपि न स्यादिति सोपहासमाह। मङ्गकध्वनीति। घटादीनां यथा द्वैतिव-स्मरणं दृढं तथा तव समाधौ दैतिवस्मरणं न संभवति मङ्गकध्व-न्यादीनामनेकेषां विक्षेपाणां सद्भावादित्यर्थः॥ ८८॥

आत्मधीरेव विद्येति यदि तर्हि सुखो भव॥ दुष्टचित्तं निरुंध्याचेत्रिरुंदि तं यथासुखम॥ ८९॥ ननु आत्मज्ञानस्यैव विद्यादवं न द्वैतविस्मृतेरिति शंकते।आ-त्मधीरेवेति। तदस्माकमिष्टमित्यभित्रायेण आशीर्वादयति। तर्हि सुखीभवेति। नन्वादमधीरेव विद्या सा न दृष्टचित्ते संभवत्यतिश्च-नदोषपरिहाराय चित्तवृत्तिनिरोधः कार्य इति शंकामनुभाषते। दुष्टाचित्तामिति। तदंगीकरोति। निरुद्धित्वमिति॥ ८९॥

तिद्धमेष्टव्यमायामयतस्य समीक्षणात्॥ इच्छन्नप्यज्ञवन्नेच्छेत्किमिच्छन्निति हि श्रुतम्॥ ९०॥

ति विचित्रोषापगमे सित अदितीयात्मज्ञानाय इष्यमाणं जगन्माया-मियत्वं सम्यगिक्ष्यते यतः अत इष्टिमित्यर्थः। एवं किमिच्छिन्निति मंत्रांशेनाभित्रेतमर्थमुपपादितं उपसंहरति। इच्छिन्निति । इच्छन्निपि अयं अज्ञवत् नेच्छेत् अतः किमिच्छिन्निति श्रुतिमिति योजना॥९०

रागो लिंगमबोधस्य सन्तु रागादयो बुधे॥ इति शास्त्रह्यं सार्थमेवं सत्यविरोधतः॥ ९१॥

एवमभित्रायवर्णने कारणमाह। रागोछिंगमिति। 'रागो छिंगम-बोधस्य चित्तव्यायामभूमिषु कुतः शाद्वछता तस्य यस्याग्नः को-टरे तरोः' इति तत्त्वविदो रागनिषेधपरं शास्त्रं 'शास्त्रार्थस्य समा-मत्वानमुक्तिः स्यात्तावता मितेः रागादयः सन्तु कामं न तद्भावो-ऽपराध्यते' इति तस्येव रागांगीकारपरं च शास्त्रं एवं च सति त-त्त्वविदो दृढरागाभावे सति शास्त्रद्वयं सार्थमर्थवद्भवति अविरोध-तः रागनिषेधपरस्य शास्त्रस्य दृढरागविषयत्त्वात्तद्वस्युपगमपरस्य शास्त्रस्य रागाभासविषयत्वादिति भावः॥ ९९॥

जगित्मथ्यातवत्स्वात्मासंगतस्य समीक्षणात्॥ कस्य कामायेति वचो भोक्त्रभावविवक्षया॥ ९२॥ एवं किमिच्छन्नित्यंशस्याभिप्रायमुपवर्ण्यं कस्य कामायेत्यं-शस्याभिप्रायमाह । जगदिति । यथा जगिनमध्यात्ववाधेन वास्त-वकाम्याभावविवक्षया किमिच्छन्नित्युक्तं एवमात्मनोऽसंगत्ववो-धेन वास्तवभोकृत्वाभावविवक्षया कस्य कामायेति श्रुत्याऽभिहि-तामित्यर्थः ॥ ९२ ॥

पतिजायादिकं सर्वे तत्तद्रोगाय नेच्छति॥ किंतात्मभोगार्थमिति श्रुतावृद्धोषितं वहु॥ ९३॥

नन्वात्मनो भोकृत्वप्रतिषेधस्तत्प्रसिक्तपूर्वको वक्तव्यः सा तु न विद्यते असंगत्वादात्मन इत्याशंक्य तस्याः स्वानुभवसिद्धता-न्मैविमित्यभिष्ठेत्य तद्नुवादिकां श्रुतिमर्थतोऽनुक्रामित। पतिजाये-ति। न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवतीत्यारभ्य आत्मन-स्तु कामाय सर्व प्रियं भवतीत्यंतेन वाक्यसंदर्भेण पतिजायादि-कस्य प्रपंचस्यात्मनो भोगसाधनत्वं प्रतिपाद्यते तत आत्मनो भो-कृत्वप्रसिक्तिरित्यर्थः॥ ९३॥

किं कूटस्थिश्चिदाभासोऽथ वा किं वोभयात्मकः॥ भोक्ता तत्र न कूटस्थोऽसंगत्वाद्गोकृतां व्रजेत्॥९४॥ एवमात्मनो भोकृत्वं प्रदर्श्य तद्यवादाय भोकारं विकल्पयति। किंकूटस्थइति। किं कूटस्थस्य भोकृत्वं उत चिदाभासस्य किं वो-भयात्मकस्योति विकल्पार्थः।तत्र प्रथमं प्रत्याह।भोका तत्रेति९४

सुखदुःखाभिमानारूयों विकारों भोग उच्यते॥ कूटस्थश्च विकारी चेत्येतन्न व्याहतं कथम॥ ९५॥

असंगत्वमस्तु भोकृत्वमप्यस्तु को दोष इत्याशंक्याह । सुखेति। सुखित्वदुःखित्वाभिमानलक्षणो विकारो भोगः सोऽसंगस्य कूट-स्थस्य न युज्यते कूटस्थत्वविकारित्वयोरेकत्र समावेशायोगादि-त्यर्थः॥ ९५॥

## विकारिबुद्ध्यधीनलादाभासे विकृताविष ॥ निर्धिष्ठानविभ्रांतिः केवला न हि तिष्ठति ॥ ९६ ॥

नत् तर्हि विकारिणश्चिदाभासस्य भोकृत्वं स्यादित्याशंक्य विकारित्वेऽपि निरिधष्ठानस्य तस्यैवासिद्धेर्भविमिति परिहरित । विकारीति । चिदाभासस्य विकारिबुद्धगुपाध्यधीनत्वात्स्वस्मिन् वि-कारे संभवत्यपि तस्य आरोपितस्य आरोपितस्वरूपत्वेन अधि-ष्ठानभूतं कूटस्यं विहाय स्वातंत्र्येण अवस्थानासभंवात्केवलचि-दाभासस्यापि भोकृत्वं न संभवतीति भावः॥ ९६॥

उभयात्मक एवातो लोके भोक्ता निगद्यते॥ तादृगात्मानमारभ्य कूटस्थः शेषितः श्रुतौ॥ ९७॥

तस्मात् तृतीयः पक्षः परिशिष्यते इत्याह । उभयात्मकइति । यत
एकैकस्य भोकृत्वं न संभवति अत उभयात्मकः साधिष्ठानचिदाभास एव लोके व्यवहारदशायां भोक्तेत्यिभधीयते परमार्थतस्तूभयात्मकत्वमेव न घटते इति भावः। नन्व'संगो ह्ययं पुरुष'इत्यादेशे असंगत्वस्येव 'योऽयं विज्ञानमयः प्राणेष्वि'त्यादी बुद्धिसाक्षित्वस्यापि श्रवणादुभयात्मकं भोकृस्वरूपमपि पारमार्थिकमेव
स्यान्न लोकव्यवहारमात्रासिद्धित्याशंक्य श्रुतेस्तत्र तात्पर्याभावान्मैविमत्याह । तादृगिति । तादृगात्मानं बुद्धगुपाधिकं भोक्तारमात्मानमारभ्य अनूद्य कूटस्थः बुद्धचादिकल्पनाधिष्ठानभूतश्चिदात्मा
शोषितः बुद्धचाद्यनात्मिनिरसनेन परिशेषितः श्रुतौ बृहदारण्यकादावित्यर्थः ॥ ९७॥

आत्मा कतम इत्युक्ते याज्ञवल्क्यो विबोधयन् ॥ विज्ञानमयमारभ्यासंगं तं पर्यशेषयत् ॥ ९८॥ तत्र बृहदारण्यकवाक्यार्थं तावत्संक्षिप्य दर्शयति । आत्मेति । जनकेन कतम आत्मेत्येवमात्मिन प्रष्टे साति याज्ञवल्क्यस्तं विबो-धयन् 'योऽयं विज्ञानमयः प्राणे'ष्वित्यादिना विज्ञानमयमुपक्रम्य 'असंगो ह्ययं पुरुष'इत्यसंगं कूटस्यं परिशेषितवानित्यर्थः॥ ९८॥

कोऽयमात्मेत्येवमादौ सर्वत्रात्मविचारतः॥ उभयात्मकमारभय कूटस्थः शेष्यते श्रुतौ॥९९॥

एवं वृहदारण्यके असंगातमपरिशेषप्रकारं प्रदर्श्य ऐतरेयादिश्रुत्यंतरेष्विप तदर्शयति। कोऽयमात्मेति। वयमुपास्महे कतरः स आत्मेत्येवमादौ आत्मविचारेणांतः करणोपाधिकमात्मानमारभ्य प्रज्ञानमात्रात्मकः कूटस्थः परिशेषितः एवमन्यत्रापि द्रष्टव्यम् एवमुक्तश्रुतिपर्यालोचनायां उभयात्मकस्य भोकुर्मिथ्यात्वं पारमा-र्थिकस्य असंगस्य कूटस्थस्य अभोकृत्वं सिद्धम् ॥ ९९ ॥

कूटस्थसत्यतां स्वस्मिन्नध्यस्यात्माऽविवेकतः॥ तालिकीं भोकृतां मला न कदाचिजिहासित॥ २००॥

ननूक्तरीत्या भोकुर्मिथ्यात्वे प्राणिनां तस्मिन् सत्यत्वबुद्धिः कुतो जायते इत्याशंक्याह । कूटस्थेति।आत्मा छोकप्रसिद्धो भोका-ऽविवेकतः स्वस्य कूटस्थात् विवेकज्ञानाभावेन कूटस्थिनिष्ठं सत्य-त्वं आत्मन्यध्यस्य तद्वारा स्विनिष्ठस्य भोकृत्वस्यापि सत्यतां म-त्वा भोगं कदाचिदपि न हातुमिञ्छति ॥ २००॥

भोक्ता स्वस्येव भोगाय पतिजायादिमिच्छति॥
एष छोकिकदत्तांतः श्रुत्या सम्यगनूदितः॥ १॥

ननु तार्हें 'आत्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियं भवती 'त्यात्मशेषत्वं भोग्यस्य कथं प्रतिपाद्यते इत्याशंक्य न कूटस्थात्मशेषत्वं प्रति-पाद्यते किंतु लोकप्रसिद्धोभयात्मकभोकृशेषत्वमेव श्रुत्याऽनूद्यते इत्याह । भोकेति । लोके यो भोका सः स्वस्यैव भोगाय पतिजाया- दिभोगोपकरणिमच्छतीत्ययं छौिककवृत्तांतः श्रुत्या सम्यगनूदि-तः नार्थातरं प्रतिपाद्यते इत्यर्थः ॥ १ ॥

भोग्यानां भोकृशेषलान्मा भोग्येष्वनुरज्यताम्॥ भोक्तर्येव प्रधानेऽतोऽनुरागं तं विधित्सति॥ २॥

अनुवादः किमर्थमित्याइांक्य भोक्तर्येव प्रेम्णो विधानायेत्याह । भोग्यानामिति । भोग्यानां पतिजायादीनां भोकुः स्वस्य भोगो-पकरणत्वाद्रोग्येष्वनुरागो न कर्त्तव्यः किंतु प्रधानभूते भोक्तर्येवा-नुरागः कर्तव्य इति विधानायेत्यर्थः ॥ २ ॥

या त्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी।। बामनुस्मरतः सा मे हद्यान्माऽपसर्पतु॥ ३॥

भोग्येषु प्रेमत्यागपुरःसरं आत्मप्रेमकर्तव्यतायां दृष्टांतत्वेनेश्वरं प्रेमप्रार्थनापुरःसरं पुराणवचनमुदाहरति। याप्रीतिरिति। अविवेकिनामात्मज्ञानशून्यानां विषयेष्वनपायिनी दृढा या प्रीतिरित्त हे माप लक्ष्मीपते सा प्रीतिस्त्वामनुस्मरतस्त्वां सदा चिंतयतो मे हृदयान्मनसः सर्पतु अपगच्छतु। मम मनो विषयेष्वासित्तं परित्यज्य त्वय्येव सदा तिष्ठि वित्यर्थः। यद्दा अविवेकिनां विपयेषु दृढा या यादृशी प्रीतिरित्त सा तादृशी विषयेषु विद्यमाना प्रीतिः वामनुस्मरतो मे हृदयान्माऽपसर्पतु मा अपगच्छतु
सदा तिष्ठि वित्यर्थः॥ ३॥

इतिन्यायेन सर्वस्माद्गाग्यजाताद्विरक्तधीः॥ उपसंहत्य तां त्रीतिं भोक्तर्यत्रं बुभुत्सते॥४॥

भवत्वेवं पुराणे श्रुतौ किमायातिमत्यत आह। इतिन्यायेनेति। इत्यनेन पुराणोक्तन्यायेन सर्वस्माद्रोग्यजातात् पतिजायादिल-क्षणात् विरक्तधीः विरक्ता धीर्यस्य असौ विरक्तधीः पुरुषः तां भो- ग्यगोचरां प्रीतिं भोक्तर्यात्मन्युपसंहत्य एनमात्मानं बुभुत्सते बो-बुमिच्छति ॥ १ ॥

स्त्रक्चन्दनवधूवस्त्रसुवर्णादिषु पामरः ॥ अप्रमत्तो यथा तद्वन्न प्रमाद्यति भोक्तरि ॥ ५॥

एवमात्मन्येव प्रेमोपसंहारे फलितं सदृष्टांतमाह । स्रक्चंदनेति। पामरः प्रथक्जनः स्रगादिविषये यथाऽप्रमत्तः सावधानो भवित एवं मुमुक्षुरप्यात्मविषये न प्रमाद्यत्यनवधानं न करोति किंतु तिश्चतयेव तिष्ठतीत्यर्थः ॥ ५॥

काव्यनाटकतर्कादिमभ्यस्यति निरंतरम् ॥ विजिगीषुर्यथा तद्दनमुभुक्षुः स्वं विचारयेत्॥६॥

अनवधानाभावमेव बहुभिर्दृष्टांतैः स्पष्टयति । काठ्येति । यथा विजिगीषुः प्रतिवादिजयकाम इह लोके प्रधानः पुरुषो निरंतरं काठ्यादीनभ्यस्यति एवं मुमुक्षुरिप सदा स्वात्मानं विचारयेत्॥६

जपयागोपासनादि कुरुते श्रद्धया यथा ॥ स्वर्गादिवां छया तद्द छद्द ध्यात्स्वे मुमुक्षया ॥ ७॥

जपेति। यथा वैदिकश्च स्वर्गाद्यर्थी तत्तत्साधनानि जपादीनि श्रद्धापुरः सरमनुतिष्ठति तथा मुमुक्षुरिप मोक्षेच्छया स्वे श्रौते आत्मनि विश्वासं कुर्यात्॥ ७॥

चित्तेकाय्यं यथा योगी महायासेन साधयेत्॥ अणिमादिन्नेप्सयैवं विविच्यात् स्वं मुमुक्षया॥ ८

चित्तेकाः यमिति । योगी योगाभ्यासवानिणमाधैश्वर्यळाभेच्छ-या महायासेन चित्तेकाय्यं यथा संपादयेत्तद्वरयमप्यात्मानं सदा बिविच्यात् देहादिभ्यो विबिच्य जानीयादित्यर्थः ॥ ८॥ कोशलानि विवर्धन्ते तेषामभ्यासपाटवात् ॥ यथा तद्वद्विको ऽस्याप्यभ्यासाद्विशदायते॥ ९॥

नन्वेवमेतेषां सदाऽभ्यासेन किं फलिमत्यत आह । कौशला-नीति। यथा तेषां काव्याद्यभ्यासवतां अभ्यासपाटवेन तस्मिन त-स्मिन्विषये कौशलानि विवर्धन्ते एवमस्यापि मुमुक्षोरभ्यासादि-वेको देहादिभ्य आत्मनो भेदज्ञानं विशदायते स्पष्टं भवति ॥ ९॥

विविंचता भोकृतत्वं जाग्रदादिष्वसंगता॥ अन्वयव्यतिरेकाभ्यां साक्षिण्यध्यवसीयते॥१०॥

विवेकवैशयस्य फलमाह । विविचतिति । अन्वयव्यतिरेकाभ्यां भोकृतत्त्वं भोकुः पारमार्थिकस्वरूपं विविचता भोग्येभ्यो जडजा-तेभ्यो भेदेन जानता पुरुषेण जायदादिषु जायत्स्वप्रसुषुप्तिष्वव-स्थासु साक्षिण्यसंगताऽध्यवसीयते निश्चीयते इत्यर्थः ॥ १०॥

यत्र यदृश्यते द्रष्ट्रा जायत्स्वप्तसुषुतिषु॥ तत्रैव तन्नेतरत्रेत्यनुभूतिर्हि संमता॥ ११॥

अन्वयव्यतिरेकौ दर्शयति । यत्रेति । जायदादिषु मध्ये यत्र य-रिमन् स्थाने जायति स्वप्ने सुषुप्तौ वा यत् स्थूळं सूक्ष्ममानंदश्चेति । त्रावध भाग्यं द्रष्ट्रा साक्षिणा दृश्यते अनुभूयते तत् दृश्यं तत्रैव तस्यामेवावस्थायां तिष्ठति इतरत्र न इतरस्यामवस्थायां नास्ति द्रष्टा तु सर्वत्रानुगततयावर्तते इत्यनुभवः सर्वसंमतः हि प्रसिद्ध-मेतदित्यर्थः ॥ १९॥

सयत्तत्रेक्षते किंचित्तेनानन्वागतो भवेत् ॥

हेष्ट्वेव पुण्यं पापं चेत्येवं श्रुतिषु डिंडिमः ॥ १२ ॥

न केवलमनुभवः आगमोऽपीत्यभित्रायेण 'स यत्तत्र किंचित्
पत्र्यत्यनन्वागतस्तेन भवत्यसंगो ह्ययं पुरुषः स वा एष एतिस्मन

न् संप्रसादे रत्वा चरित्वा हृष्ट्वेव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्यां द्रवती'त्यादिवाक्यद्रयम्थतः पठित । सयदिति।स आत्मा तत्र तस्यामवस्थायां यितंतिचिद्रोग्यमीक्षते पर्यति तेन ह- र्येनानन्वागतो भवेदनुसृत्य गतो न भवेतिंततु स्वयमेवावस्थांत- रं गच्छतीत्यर्थः । पुण्यं पुण्यफलं सुखं पापं तत्फलं दुःखं च हृष्ट्वेवा- तादायेवेत्यर्थः ॥ १२ ॥

जायत्स्वप्रसुषुश्यादिप्रपंचं यत्प्रकाशते॥ तद्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबंधैः प्रमुच्यते॥ १३॥

भोक्तृतत्त्वविवेचनपराणि श्रुत्यंतराणि दर्शयति । जायदिति । यत्सत्यज्ञानानंदलक्षणं ब्रह्म साक्षिरूपेणावस्थितं तज्जायदादिप्र-पंचं प्रकाशते प्रकाशयित तद्बद्धाहमस्मि न बुद्धिचिदाभासाद्यह-मस्मीति ज्ञात्वा श्रुत्यनुभवाभ्यां निश्चित्य सर्वबंधैः प्रमातृत्वकर्तृ-त्यादिभिः प्रमुच्यते प्रकर्षण सर्वात्मना मुच्यते ॥ १३॥

एक एवात्मा मंत्रवयो जायत्स्वप्तसुषुप्तिषु॥ स्थानत्रयव्यतीतस्य पुनर्जन्म न विद्यते॥ १४॥

एक इति।जायदादिष्ववस्थासु एक एवात्मा मंतव्यः एवं विवे-कज्ञानेन स्थानत्रयव्यतीतस्य अवस्थात्रयादिविकस्यात्मनः पुन-र्जन्म न विद्यते एतच्छरीरपातानंतरं शरीरांतरप्राप्तिनीस्तीत्यर्थः १ ४

त्रिषु धामसु यद्गोग्यं भोक्ता भोगश्च यद्भवेत्॥
तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः॥१५॥
त्रिष्वित । त्रिषु धामसु त्रिष्ववस्थानेषु यद्गोग्यं स्थूलप्रविविकानंदरूपं यश्च भोका विश्वतेजसप्राह्मरूपो यश्च भोगस्तदनुभवरूपश्चेति ये विद्यंते तेभ्यः स्थानादिभ्यो विलक्षणो यश्चिन्मात्ररूपः साक्षी सदाशिवः निरितशयानंदरूपलेन सर्वदा शोभमानः
परमात्माऽस्ति सोऽहमस्मीत्यर्थः॥ १५॥

## एवं विवेचिते तत्त्वे विज्ञानमयशब्दितः॥ चिदाभासो विकारी यो भोकृत्वं तस्य शिष्यते॥१६॥

एवं विवेकेनात्मतत्त्वेऽसंगे निश्चिते सति भोकृत्वं कस्येत्यत आह। एवमिति। यो विज्ञानशब्देन अभिधीयमानश्चिदाभासस्तस्य विकारित्वात् भोकृत्विमत्यर्थः॥ १६॥

मायिकोऽयं चिदाभासः श्रुतेरनुभवादपि ॥ इंद्रजालं जगत्त्रोक्तं तदंतःपात्ययं यतः॥ १७॥

ननु चिदाभासस्य भोकृत्वांगीकारे कस्य कामायेति वचो भोक्रभावाविवक्षयेति पूर्वोक्तं व्याहन्येतेत्याइांक्य तस्य वचनस्य पारमार्थिकभोक्तभावपरत्वमिभेत्रत्य भोकुश्चिदाभासस्य मिथ्यात्वं
साधयति। मायिकइति।अयं चिदाभासो मायिको सृषात्मकः श्रुतेः
जीवेशावाभासेन करोतीति श्रुतेः अनुभवादिष द्रष्ट्रादित्रितयमध्यवर्तित्वेन अनुभूयमानत्वादपीत्यर्थः। तदेवोपपादयति। इंद्रजाछिमिति।इंद्रजाळविन्मथ्याभूते जगत्यंतर्भूतत्वादस्यापि मिथ्यात्वं
तद्दनुभूयते विद्वद्विरिति शेषः यस्माजगदंतःपातीत्यतो सृषेति
योजना॥ १७॥॥

विलयोऽप्यस्य सुप्तादो साक्षिणा ह्यनुभूयते॥
एतादृशं स्वस्वभावं विविनक्ति पुनःपुनः॥१८॥

अस्य जगत इव विनाशित्वानुभवादिष मृषात्विमत्याह । वि-छयोऽपीति । मृच्छादिरादिशब्दार्थः।भवतु मृषात्वं ततः किमित्य-त आहाएताहशिमिति।यदा कृटस्थादिवेचितिश्चदाभासो मायिको ज्ञातस्तदा स्वस्वभावं स्कतत्त्वमेताहशं मृषात्मकं पुनःपुनः विवि-निक्त कृटस्थादिविच्य जानाति ॥ १८॥ विविच्य नाशं निश्चित्य पुनर्भोगं न वांछिति ॥

मुमूर्षुः शायितो भूमौ विवाहं कोऽभिवांछिति ॥ १९॥

ततोऽपि किमित्यत आह । विविच्येति । स्वविनाशिनश्रये भोगेच्छाऽभावे दृष्टांतमाह मुमूर्षुरिति ॥ १९॥

जिन्हेति व्यवहंतुं च भोक्ताऽहमिति पूर्ववत्॥ छिन्ननास इव न्हीतः क्विर्यन्नारब्धमश्रुते ॥२०॥

किंच पूर्ववदहं भोकेति व्यवहर्तुमिष छज्जते इत्याह। जिन्हेती-ति। तर्हि ज्ञानोत्पत्त्यनंतरं प्रारच्धावसानपर्यतं कथं व्यवहरतीत्य-त आह। छिन्नेति। न्हीतो छज्जितः क्किइयन्नेदानीमिष कर्म क्षीयते इति क्केशमनुभवन् प्रारच्धमश्चते प्रारच्धकर्मफळं भुंके इत्यर्थः २०

यदास्वस्यापि भोकृत्वं मंतुंजि हेत्ययं तदा॥ साक्षिण्यारोपयेदेतदिति कैव कथा द्या॥ २१॥

इदानीं ज्ञानानंतरं साक्षिणो भोकृत्वाभावः कैमुतिकन्याय-सिद्ध इत्याह । यदेति । अयं चिदाभासः स्वस्यापि भोकृत्वं मंतुं अहं भोकिति ज्ञातुं जिन्हेति विल्रज्जते यदा तदा एतत्स्वगतं भो-कृत्वं साक्षिण्यसंगे आरोपयेदिति वृथाऽर्थशून्या कथा कैव न का-ऽपीत्यर्थः॥ २१॥

इत्यभित्रेत्य भोक्तारमाक्षिपत्यविशंकया॥ कस्य कामायेति ततः शरीरानुज्वरो न हि॥ २२॥

उक्तमर्थे श्रुत्यारूढं करोति। इतीति। कस्य कामाये ति श्रुतिरित्य-र्थः।कूटस्यस्य चिदाभासस्य वा पारमार्थिकभोकृत्वाभावमभिप्रेत्य अविशंकया शंकाराहित्येन भोकारमाक्षिपति । निराकरोति । भव-त्वेवंभोक्राक्षेपः ततः किमित्यत आह । ततइति । न हि ज्वरो ज्वरणं संतापः ॥ २२ ॥ स्थूलं सूक्ष्मं कारणं च शरीरं त्रिविधं स्मृतस्॥ अवशं त्रिविधोऽस्त्येव तत्र तत्रोचितोज्वरः॥२३॥

तत्त्वविदः शरीरानुज्वराभावं दर्शयितुं शरीरभेदं तत्र तत्र ज्व-रसद्भावं च दर्शयति । स्थूलामिति ॥ २३॥

वातिपत्तश्चेष्मजन्यव्याधयः कोटिशस्तनौ॥ दुर्गीधिलकुरूपत्वदाहभंगादयस्तथा॥२४॥ तत्र स्थूलशरीरे ज्वरांस्तावदाह। वातेति॥ २४॥

कामकोधाद्यः शातिदांत्याचा छिंगदेहगाः॥ ज्वरा हयेऽपि वाधंते प्राप्त्याऽप्राप्त्या नरं क्रमात्॥२५॥

सूक्ष्मशरीरे ज्वरान दर्शयति। कामेति। कामशांत्यादीनां च ज्व-रत्वमुपपादयति। द्वयेऽपीति। द्वयेऽपि द्विविधा अपि क्रमेण प्राप्त्यप्रा-प्रिम्यां नरं वाधंतेऽतो ज्वरसाम्यात् ज्वरा इत्युच्यंते इत्यर्थः॥२५॥

स्वं परं च न वेत्यात्मा विनष्ट इव कारणे ॥ आगामि दुःखबीजं चेत्येतदिंद्रेण दर्शितम्॥ २६॥

कारणशरीरगतो ज्वरः छांदोग्यश्चतावुक्त इत्याह । स्वंपरिमति। 'न हि खल्वयमेवं संप्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति नो एवेमा-नि भूतानि विनाशमेवापीतो भवति नाहमत्र भोग्यं पर्यामी'ति वाक्येन स्वपरज्ञानशून्यत्वमज्ञानेन नष्टप्रायत्वं परेद्युरागामिदुःख-बीजं च इंद्रेण शिष्येण गुरोः प्रजापतेः पुरतो निवेदितमित्यर्थः २६

एते ज्वराः शरीरेषु त्रिषु स्वाभाविका मताः॥ वियोगे तु ज्वरैस्तानि शरीराण्येव नासते॥ २७॥

एवं त्रिष्विप देहेषु ज्वरानाभिधाय तेषामपरिहार्यत्वमाह। एत-इति। त्रिष्विप शरीरेषु प्रतीयमाना एते ज्वराः शरीरैः सहोत्पन्न- त्वेन स्वाभाविकाः संमताः स्वाभाविकत्वं व्यतिरेकमुखेन द्रढय-ति। वियोगेत्विति। यतः कारणादेभिज्वरैस्तेषां शरीराणां वियोगे सति तानि शरीराणि नासते एव नैव भवंति अतः स्वाभाविका इत्यर्थः॥ २७॥

तंतोर्वियुज्येत पटो वालेभ्यः कम्बलो यथा॥ मदो घटस्तथा देहो ज्वरेभयोऽपीति दृश्यताम्॥ २८॥ तत्र दृष्टांतमाह। तंतोरिति॥ २८॥

चिदाभासे स्वतः कोऽपि ज्वरो नास्ति यतश्चितः॥ प्रकाशैकस्वभावत्वमेव दृष्टं न चेतरत्॥ २९॥

इदानीं कृटस्थे ज्वराभावं कैमुतिकन्यायेन दिद्र्शियपुश्चिदा-भासे तावत् ज्वराभावं द्र्शयति। चिदाभासइति। चिदाभासे स्वतः इारीरत्रयगतज्वरसंबंधमंतरेण न कोऽपि ज्वरो विद्यते। कुत इत्यत आह । यतइति। चितः प्रकाशैकस्वभावस्य विद्वदनुभवसिद्धत्वा-रप्रतिबिंबस्य चिदाभासस्य तथात्वमेष्टव्यमिति भावः॥ २९॥

चिदाभासेऽप्यसंभाव्या ज्वराः साक्षिणि का कथा॥
एवमप्येकतां मेने चिदाभासो ह्यविद्यया॥ ३०॥

यद्थे चिदाभासे ज्वराभाव उपपादितस्तदिदानीं द्रीयति। चि-दाभासेऽपीति। यदा चिदाभासेऽपि ज्वरा न संभाव्यंते तदा न साक्षिणि संभवंतीति किमु वक्तव्यं इति भावः। ननु तर्हि ज्वरा-मीत्यनुभवस्य का गतिरित्यत आह। एवमप्येकतामिति॥ ३०॥

साक्षिसत्यत्वमध्यस्य स्वेनोपेते वपुस्त्रये॥ तत्सर्वे वास्तवं स्वस्य स्वरूपिमिति मन्यते॥ ३१॥ एकतां मेने इति संक्षेपेणोक्तमर्थे प्रपंचयति। साक्षीति।चिदा-भासः स्वेन सहिते शरीरत्रये साक्षिगतं सत्यत्वमध्यस्य तत्सर्वे ज्वरवत् शरीरत्रयं स्वस्य वास्तवं रूपिमिति मन्यते इत्यर्थः ॥३१॥ एतस्मिन् भ्रांतिकालेऽयं शरीरेषु ज्वरत्स्वथ ॥ स्वयमेव ज्वरामीति मन्यते हि कुटुंबिवत् ॥ ३२॥

एवं भ्रांतिज्ञाने सित किं भवतीत्याह। एतिस्मिन्निति। अयं चि-दाभासः अस्यां भ्रांतिवेलायां शरीरिनिष्ठं ज्वरं स्वात्मन्यारोपय-तीत्यर्थः। तत्र दृष्टांतमाह। कुटुंबिविदिति॥ ३२॥

पुत्रदारेषु तप्यत्सु तपामीति द्या यथा ॥
मन्यते पुरुषस्तद्वदाभासोऽप्यभिमन्यते ॥ ३३ ॥
द्यांतं विशदयति । पुत्रदारेष्विति ॥ ३३ ॥
विविच्य भ्रांतिमुज्झिला स्वमप्यगणयन्सदा ॥
चिंतयन्साक्षिणं कस्माच्छरीरमनुसंज्वरेत् ॥ ३४ ॥

एवमविवेकदशायां चिदाभासस्य भ्रांत्या ज्वरं प्रदर्श विवेक-दशायां तदभावं दर्शयति । विविच्येति । चिदाभासः कूटस्यं स्वा-तमानं शरीराणि च विविच्य भेदेन ज्ञात्वा तत्सर्वे वास्तवं स्वस्य रूपमिति मन्यते इत्युक्तां भ्रांतिं परित्यज्य स्वस्याभावरूपत्वज्ञा-नेन स्वस्मिन्यादरमकुर्वन् स्वस्य निजं रूपं ज्वरादिरहितं सा-क्षिणं सदा चिंतयन् कस्मात् शरीरमनुसंज्वरेत् ज्वरवच्छरीरमनु-सृत्य स्वयं कस्मात् संज्वरेत् न संज्वरेदेवेत्यर्थः ॥ ३४ ॥

अयथावस्तुसर्पादिज्ञानं हेतुः पलायने ॥ रज्जुज्ञानेऽहिधीध्यस्तौ कृतमप्यनुशोचित ॥ ३५॥

भ्रांतिज्ञानतत्त्वज्ञानयोः ज्वरतद्भावकारणत्वं दृष्टांतप्रदर्शनेन स्पष्टयति । अयथेति रज्ज्वादौ कल्पितस्य सपीदेः ज्ञानं प्रलायने कारणं भवति आदिशब्देन स्थाणौ कल्पितश्चोरो गृह्यते रज्ज्वा-

## तृप्तिदीपप्रकरणम् ७।

दिज्ञानेन सर्पादिबुद्धिनिवृनौ तदि पछायनमनुशोचित वृथा छ-तं मयेत्यनुतप्यते इत्यर्थः॥ ३५॥

मिथ्याभियोगदोषस्य प्रायश्चित्रप्रसिद्धये॥ क्षमापयन्निवात्मानं साक्षिणं शरणं गतः॥ ३६॥

साक्षिणं सदा चिंतयन्नित्युक्तमर्थं दृष्टांतेन स्पष्टयति। मिथ्येति। यथा लोके मिथ्याऽभियोगकर्ता तद्दोपस्य प्रायश्चित्ततिद्ध्यर्थं मि-थ्याभियुक्तं पुनः पुनः क्षमापयति एवमयं चिदाभासोऽपि सा-क्षिण्यसंगात्मिनि भोक्तृत्वाद्यारोपलक्षणिमध्याभियोगदोषप्राय-श्चित्तार्थं साक्षिणमात्मानं क्षमापयन्निव शरणं गतः॥ ३६॥

आदत्तपापनुत्त्यर्थं स्नानाद्यावर्त्यते यथा॥ आवर्तयन्निव ध्यानं सदा साक्षिपरायणः॥ ३७॥

तत्रैव दृष्टांतांतरमाह । आवृत्तेति। यथा पापकारिणा पुरुषेणावृ-त्तपापापनुत्यर्थे अभ्यस्तपापापनोदाय विहितं स्नानादिकं प्राय-श्चित्तमावर्त्यते पुनःपुनरनुष्ठीयते तथाऽयमपि चिरं साक्षिणि सं-सारित्वाद्यारोपणदोषपरिहाराय ध्यानं परिवर्तयन्निव सदा सा-क्षिपरायणो भवति ॥ ३७॥

उपस्थकुष्ठिनो वेश्या विलासेषु विलज्जते ॥ जानतोऽये तथा भासः स्वप्रख्यातौ विलज्जते ॥ ३८॥ एवं साक्षिपरत्वं दृष्टांतैरुपवर्ण्यं स्वगुणप्रख्याने लज्जालुत्वं स-दृष्टांतमाह । उपस्थकुष्ठिनीति ॥ ३८॥

गृहीतो ब्राह्मणो म्लेच्छैः प्रायश्चितं चरन् पुनः॥ म्लेछैः संकीर्यते नैव तथा भासः शरीरकैः॥ ३९॥

इदानीं शरीरत्रयादिवेचितस्य चिदाभासस्य पुनस्तैः सह ता-दात्म्यश्रमाभावे दृष्टांतमाह । गृहीतइति ॥ ३९ ॥ यौवराज्ये स्थितो राजपुत्रः साम्राज्यवांछया॥ राजानुकारी भवति तथा साक्ष्यनुकार्ययम्॥ ४०॥

न केवलं स्वापराधनिवृत्तये साध्यनुसरणं किंतु महत्प्रयोजन-सिद्ध्यर्थमपीति सिंहावलोकनन्यायेन सदृष्टांतमाह।यौवराज्यइति। राजानुकारी भवति राजेव प्रजारंजनादिगुणवान भवतीत्यर्थः ४०

यो ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवत्येव इति श्रुतिः॥ श्रुवा तदेकचित्तः सन् ब्रह्म वेत्ति न चेतरत्॥ ४१॥

ननु युवराजस्य राजानुसरणे साम्राज्यफलं दृश्यते नैवं सा-स्यनुसरणे अतस्तदनुसरणे कथं प्रवर्तते इत्याशंक्याह। य इति ।'स यो ह वे तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति नास्याब्रह्मवित्कुले भव-ति तरित शोकं तरित पाप्मानं गुहायंथिभ्यो विमुक्तोऽसृतो भव-ती'ति श्रुतो ब्रह्मभावादिरूपस्य फलस्य श्रूयमाणत्वात् तत्फलवां-लया साक्ष्यनुसरणे प्रवर्तनं युक्तमित्यर्थः॥ ४१॥

देवलकामा ह्यस्यादौ प्रविशंति यथा तथा॥ साक्षिलेनावशेषाय स्वविनाशं स वांछति॥ ४२॥

ननु ब्रह्मज्ञानेन ब्रह्मभावप्राप्तौ चिदाभासत्वमेव विनश्येदतः स्वविनाशाय कथं प्रवर्तते इत्याशंक्याह। देवत्वकामेति। यथा लोके देवत्वप्राप्तिकामा मनुष्या भृग्विष्ठप्रयागगंगाप्रवेशादौ प्रवर्तते एवं साक्षिरूपेण अवस्थानलक्षणस्य अधिकफलस्य विद्यमानत्वाचि-दाभासत्वापगमहेतौ ब्रह्मज्ञानेऽपि प्रवृत्तिर्घटते एवेत्यर्थः॥ १२॥

यावत्स्वदेहदाहं स नरत्वं नैव मुञ्जित ॥ यावदारब्धदेहं स्यान्नाभासत्विवमोचनम् ॥ ४३॥ ननु तत्त्वज्ञानेनाभासत्वमपगच्छिति चेत्कथं तत्त्विवदां जीव-त्वव्यवहार इत्याशंक्य प्रारब्धकर्मक्षयपर्यतं तदुपपितं सहष्टांत- माह। यावदिति। यथाऽश्यादौ प्रविष्टः पुरुषः दाहादिना स्वदेहना-शपर्यतं नरत्वं नरव्यवहारयोग्यत्वं नैव मुंचति एवं प्रारब्धकर्मक्ष-

यपर्यंतं चिदाभासत्बव्यवहारो न निवर्तते इत्यर्थः ॥ ४३॥

रज्जुज्ञानेऽपि कंपादिः शनैरे वोपशाम्यति॥ पुनर्भदांधकारे सा रज्जुः क्षित्रोरगी भवेत्॥ ४४॥

ननु भोक्तृत्वादिभ्रमोपादानस्य अज्ञानस्य निवृत्तत्वात्कथं पुनभीगानुवृत्तिः कथं वा मत्यीऽहमिति विपरीतप्रतीतिरित्याइां-क्य दृष्टांतप्रदर्शनेन एतरसंभावयति । रज्जुज्ञानइति ॥ २२ ॥

एवमारव्धभोगोऽपि शनैःशाम्यति नो हठात्॥ भोगकाछे कदाचितु मत्योऽहमिति भासते॥ ४५॥

दार्ष्टातिके योजयति एवमिति ॥ ४५ ॥ नैतावताऽपराधेन तत्त्वज्ञानं विनश्यति ॥

जीवनमुक्तिव्रतं नेदं किन्तु वस्तुस्थितिः खलु॥ ४६॥
ननु पुनर्भत्येत्वबुद्धयुद्धये तेन तत्त्वज्ञानं बाध्येत इत्याशंक्याहा
नैतावतित। कदाचिदहं मर्त्य इत्येवंविधज्ञानोद्ध्यमात्रेण आगमप्रमाणजानिततत्त्वज्ञानं न बाध्यते। कृत इत्यत आह। जीवनमुक्तीति। इदं मर्त्यत्वबुद्धयुपाकरणलक्षणं जीवनमुक्तिव्रतं निथमेनानुष्ठेयं न भवति किंतु सम्यग्ज्ञानेन भ्रांतिज्ञाननिवृत्तिरित्ययं वस्तुस्वभावः अतः कदाचिनमर्त्यत्वबुद्धयुद्धेऽपि पुनस्तत्त्वज्ञानांतरेण तस्या एव बाध्यत्विमिति भावः॥ १६॥

दशमोऽपि शिरस्ताडं रुद्नबुद्धा न रोदिति॥ शिरोत्रणस्तु मासेन शनैः शाम्यति नो तदा॥ ४७॥ भवतु रज्जुसर्पादिस्थले विपरीतज्ञाननितृत्तावपि तत्कार्यकंपा-यनुवृत्तिः प्रकतदृष्टांते दशमे'दशमस्त्वमसीति'वाक्यविचारजन्य- ज्ञानेन भ्रमनिवृत्तो तत्कार्यानुवृत्तिनीपलभ्यते इत्याशंक्याह । दश-मोऽपीति। दशमोऽस्मीति ज्ञानोदये सति शिरस्ताडनपूर्वकं रोद-नमात्रं निवर्तते ताडनजन्यव्रणस्तु अनुवर्तते एवेत्यर्थः ॥ ४७॥

दशमामृतिलाभेन जातो हर्षो व्रणव्यथाम् ॥ तिरोधते मुक्तिलाभस्तथा प्रारब्धदुःखिताम्॥ ४८॥

ननु ज्ञानोत्तरकालेऽपि संसारानुवृत्तौ जीवन्मुकः कुतः पुरुषा-र्थतेत्याशंक्य मुक्तिलाभजन्यहर्षस्य तदुःखाच्छादकस्य सत्त्वात्पु-रुषार्थतेति दृष्टांतपूर्वकमाह । दशमिति ॥ ४८॥

व्रताभावाद्यदाऽध्यासस्तदा भूयो विविच्यताम्॥ रससेवी दिने भुंके भूयोभूयो यथा तथा॥ ४९॥

जीवन्मुक्तित्रतं नेदिमत्युक्तं तत्र व्रतत्वाभावे किमायातिमत्यत् आह। व्रताभावादिति। पुनःपुनिवचारकरणे दृष्टांतमाह । रससेवीति। यथा रससेवी नरः एकस्मिन्नेव दिने क्षुद्धाधापिरहाराय पुनःपुन-भिक्ते तद्दद्ध्यासिन्चित्तये पुनःपुनिविवेकः क्रियतामित्यर्थः ॥ ४९॥

शमयत्योषधेनायं दशमः स्वं व्रणं यथा॥
भोगेन शमयित्वैतत्त्रारब्धं मुच्यते तथा॥ ५०॥

ज्ञानेनानिवर्त्यस्य प्रारब्धकर्मफलस्य केन तर्हि निवृत्तिरित्या-गंक्य ताडनजन्यव्रणस्य औषधेनेव भोगेनेव निवृत्तिरित्याह । श-मयतीति ॥ ५०॥

किमिछित्रिति वाक्योक्तः शोकमोक्ष उदीरितः॥ आभासस्य ह्यवस्थैषा षष्ठी तृप्तिस्तु सप्तमी॥५१॥ 'अपरोक्षज्ञानशोकिनवृत्त्याख्ये उमे इमे अवस्थे जीवगे ब्रूत 'आत्मानं चेदि'ति श्रुतिरित्यनेत श्लोकेन 'आत्मानं चेद्विजानी- यादयमस्मीति पूरुषः किमिन्छन् कस्य कामाय इारीरमनुसंच्वरे-दिःत्यिस्मन्मंत्रे परोक्षज्ञानशोकिनवृत्त्याख्ये जीवावस्थे दे अभिहि-ते इत्युक्तम्। इदानीं तदिभिधानसूचितां जीवस्य सप्तमीं तृप्तिळक्ष-णामवस्थां वृत्तानुकीर्तनपूर्वकं वक्तमारभते।िकिमिन्छिन्निति।िकिमि-च्छान्नित्युत्तरार्धेनाभिहितो यः शोकमोक्षः स एतावता यंथसंदर्भेण उदीरितोऽभिहितः एषा 'अज्ञानमावृत्तिस्तद्दद्विक्षेपश्च परोक्षधीः अ-परोक्षमितः शोकमोक्षस्तृप्तिर्निरंकुशे'त्यनेन श्लोकेनाभिहितासु सप्तमु जीवावस्थासु षष्ठीत्याह । आभासस्येति । सप्तमी व्याख्या-यते इति शेषः ॥ ५९॥

सांकुशा विषयैस्तितिरयं तितिर्निरंकुशा॥ कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तिमित्येव तृष्यति॥ ५२॥

अपरोक्षज्ञानजन्यायास्तृप्तेरिनंसुशत्वं प्रतियोगिप्रदर्शनपुरःसरं प्रतिजानीते। सांकुशेति। विषयलाभजन्यायास्तृप्तेर्विषयांतरकाम-नया कुंठितत्वात्सांकुशत्वं अस्यास्तु तदभावान्निरंकुशत्वं तदेव द-शीयति कतमिति॥ ५२॥

ऐहिकामुष्मिकवातसिंद्ये मुक्तेश्च सिंद्ये॥ बहु कृत्यं पुराऽस्याभूत्तत्सर्वमधुना कृतम्॥ ५३॥

कतकत्यत्वमेवोपपादयति। ऐहिकेति। अस्य विदुषस्तत्त्वज्ञानो-द्यात्पूर्वमिहलोके इष्टप्राप्तये अनिष्टानिवृत्तये च कृषिवाणिज्यादि-कं स्वर्गादिसिद्धये यागोपासनादिकं मोक्षसाधनज्ञानसिद्धये श्रव-णादिकं चेति बहुविधं कर्तव्यमासीत्। इदानीं तु सांसारिकफले-च्लाभावाद्वद्वानंदसाक्षात्कारस्य सिद्धत्वाच्च तत्सर्वे कृषियागश्र-वणादिकं कृतं कृतप्रायमभूदतः प्रमनुष्ठेयत्वाभावादित्यर्थः॥५३॥

तदेतत्कृतकृत्यत्वं प्रतियोगिपुरःसरम्॥

अनुसंद्धदेवायमेवं तृप्यति नित्यशः॥ ५४॥

एवं कतकत्यत्वमुपपाद्य तत्फलभूतां तृप्तिं दर्शयति।तदेति। प्रतियोगिपुरःसरं प्रतियोग्यनुसंधानपूर्वकं यथा भवति तथा एवं वक्ष्यमाणप्रकारेण सर्वदा तृष्यति ॥ ५२॥

दुः खिनोऽज्ञाः संसरंतु कामं पुत्राद्यपेक्षया॥ परमानंदपूर्णोऽहं संसरामि किमिच्छया॥ ५५॥

तदेवानुसंधानं प्रपंचयति। दुःखिनोज्ञा इत्यादिना। 'कस्यकत्य-तया तृप्तः प्राप्तप्राप्यतया पुनिर'त्यतः प्राक्तनेन यंथेन तत्र तावदै-हिकसुखार्थिभ्यो वैलक्षण्यं स्वस्य दर्शयति। दुःखिन इति ॥५५॥

अनुतिष्ठन्तु कर्माणि परलोकिययासवः॥ सर्वलोकात्मकः करमादनुतिष्ठामि किं कथम्॥ ५६॥ स्वर्गाद्यर्थं कर्मानुष्ठातृभ्यो वैलक्षण्यमाह। अनुतिष्ठंत्विति॥५६॥ ट्याचक्षतां ते शास्त्राणि वेदानध्यापयंतु वा॥

येऽत्राधिकारिणों में तु नाधिकारोऽक्रियत्वतः॥ ५७॥ नतु स्वार्थप्रवृत्त्यभावेऽपि परार्थप्रवृत्तिः किं न स्यादित्याइां-क्याधिकाराभावात्साऽपि नास्तीत्याह। व्याचक्षतामिति ॥ ५७ ॥

निद्राभिक्षे रनानशौचे नेच्छामि न करोति च॥
द्रष्टारश्चेत्कलपयंति किं मे स्यादन्यकलपनात्॥ ५८॥
ननु स्वदेहभरणार्थं भिक्षाहरणादिकं परलोकार्थस्नानादिकं च
भवता क्रियमाणमुपलभ्यते अतोऽक्रियत्वमितद्याशंक्य तदपि स्वदृष्ट्या नैवास्ति किंत्वन्यैरेव कल्पितमित्याह।निद्रेति॥ ५८॥

गुंजापुंजादि दह्येत नान्यारोपितविह्नना ॥ नान्यारोपितसंसारधर्मानेवमहं भजे॥ ५९॥

अन्यकल्पनयाऽपि बाधोऽस्तीत्याज्ञांक्य तदभावे दृष्टांतमाह। गुंजापुंजेति॥ ५९॥

शृष्वंत्वज्ञाततत्त्वास्ते जानन्कस्माच्छणोम्यहम्॥ मन्यंतां संरायापन्ना न मन्येऽहमसंशयः॥६०॥

ननु फलांतरेच्छाभावे कमीनुष्ठानं मा भूतत्त्वसाक्षात्काराय श्रवणादिकं कर्तव्यमेवेत्याज्ञांक्य अज्ञानाद्यभाववच्छ्रवणादिकर्तृत्व-मपि नास्तीत्याह । शृण्वंत्विति । अज्ञाततत्त्वाः अज्ञातं ब्रह्मात्मैक-खलक्षणं तत्त्वं येस्ते तथाभूताः श्रवणं कुर्वेतु तत्त्वमित्यमन्य-था वेति संशयवंतो मननं कुर्वेतु मम तदुभयाभावान्नोभयत्र प्र-वृत्तिरित्यर्थः ॥ ६०॥

विपर्यस्तो निदिध्यासे तिंक ध्यानमविपर्ययात्॥ देहात्मत्वविपर्यासं न कदाचिद्रजाम्यहम्॥६१॥

मा भूतां श्रवणमनने विपर्ययनिरासार्थं निद्ध्यासनं कर्तव्य-मित्याशंक्य देहादावात्मत्वबुद्धिलक्षणस्य विपर्ययस्य अभावा-त्तदपि नानुष्ठेयमित्याह । विपर्यस्त इति ॥ ६१ ॥

अहं मनुष्य इत्यादिव्यवहारो विनाऽप्यमुम्॥ विपर्यासं चिराभ्यस्तवासनातोऽवकलपते ॥६२॥

ननु विपर्ययाभावे अहं मनुष्य इति व्यवहारः कथं घटते इ-त्याशंक्य वासनावशाद्भवतीत्याह । अहमिति ॥ ६२ ॥

त्रारब्धकर्मणि क्षीणे व्यवहारो निवर्तते॥ कर्माक्षये त्वसो नैव शाम्येद्यानसहस्रतः॥६३॥

तर्ह्यस्य व्यवहारस्य निवृत्तिसिद्धये ध्यानं संपाद्यमित्याशंक्य प्रारब्धक्षयमंतरेणास्य निवृत्तिर्नास्तीत्याह । प्रारब्धेति ॥ ६३ ॥

विरलत्वं व्यवहतेरिष्टं चेद्रयानमस्तु ते ॥ अबाधिकां व्यवहतिं पर्यन् ध्यायाम्यहं कुतः॥ ६८॥

ननु प्रारच्धनिमित्तकस्यापि व्यवहारस्य विरल्टवाय ध्यानं क-तव्यमेवेत्याद्यांक्य व्यवहारस्य अबाधकत्वद्द्यनात्तिवृत्तये ध्या-नमननुष्ठेयमित्याह । विरल्टत्विमिति ॥ ६४ ॥

विक्षेपो नास्ति यरमान्मे न समाधिस्ततो मम ॥ विक्षेपो वा समाधिर्वा मनसः स्याद्विकारिणः॥६५॥

ध्यानस्य अकर्तव्यत्वेऽपि विक्षेपपरिहाराय समाधिः कर्तव्य इत्याद्यांक्य विक्षेपसमाधानयोर्मनोधर्मत्वात्र विक्षेपनिवारकेऽपि समाधौ ममाधिकार इत्याह। विक्षेप इति ॥ ६५॥

नित्यानुभवरूपस्य को मे वाऽनुभवः एथक् ॥ कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमित्येव निश्चयः॥ ६६॥

ननु तथाऽपि समाधिफलमनुभवः संपादनीय इत्याइंक्य त-स्य मत्स्वरूपलान्न संपाद्यते इत्याह। नित्येति। उपपादितं कतक-त्यत्वं निगमयति। कतं कत्यमिति॥ ६६॥

व्यवहारो लोकिको वा शास्त्रीयो वाऽन्यथाऽपि वा॥ ममाकर्तुरलेपस्य यथाऽरब्धं प्रवर्तताम्॥६७॥

एवं सर्वत्र कर्तृत्वानभ्युपगमेऽनियतवृत्तित्वं प्रसज्येतत्याशंक्य प्रारब्धवशात् प्राप्तमनियतवृत्तित्वमंगीकरोति। व्यवहार इति।ली-किको भिक्षाहारादिः शास्त्रीयो जपसमाध्यादिरन्यथाऽपि वा प्र-तिषिद्धहिंसादिवी व्यवहारः कर्तृत्वभोकृत्वरहितस्य मम प्रारब्धं कमीनतिक्रम्य प्रवर्ततामित्यर्थः॥ ६७॥

अथवा कृतकृत्योऽपि लोकानुग्रहकाम्यया॥

शास्त्रीयेणैव मार्गेण वर्तेऽहं का मम क्षतिः॥६८॥ एवं वस्तुतत्त्वमभिधाय श्रीढवादेनाह। अथवेति। छोकानुयह-काम्यया प्राण्यनुयहेच्छयेत्यर्थः॥६८॥

देवार्चनस्नानशौचिभिक्षादै। वर्ततां वपुः॥ तारं जपतु वाक् तद्वत्पठलाम्नायमस्तकम्॥६९॥ विष्णुं ध्यायतु धीर्यद्वा ब्रह्मानंदे विछीयताम्॥ साक्ष्यहं किं चद्प्यत्र न कुर्वे नापि कारये॥ ७०॥

शास्त्रीयएव मार्गे प्रवर्तनांगीकारे तर्हि तदिभमानप्रयुक्तो वि-कारः स्यादित्याशंक्याह । देवार्चनेत्यादिना । श्लोकद्वयेन तारं प्रणवमाम्रायमस्तकं वेदांतशास्त्रम् ॥ ६९॥ ७०॥

एवं च कलहः कुत्र संभवेत्कर्मिणो मम।।
विभिन्नविषयत्वेन पूर्व।परसमुद्रवत्॥ ७१॥
फलितमाह। एवं चेति॥ ७१॥
वपुर्वाग्वीषु निर्वधः कर्मिणो न तु साक्षिणि॥
वर्षात्रम् सम्बन्धाः विकिशे वेत्रस्य हि॥ ७२

ज्ञानिनः साक्षलेपवे निर्वधो नेतरत्र हि॥ ७२॥ विभिन्नविषयत्वभेव स्पष्टयति । वपुरिति ॥ ७२॥ एवं चान्योन्यत्रतांतानभिज्ञो विधराविव ॥

विवदेतां बुहिमंतो हसंत्येव विलोक्य तो ॥ ७३॥

अथापि यो ज्ञानिकर्मिणों कलहं कुर्वाते तो विद्विद्धः परिहस-नीयावित्याह। एवं चेति ॥ ७३॥

यं कमीं न विजानाति साक्षिणं तस्य तत्त्ववित्॥ ब्रह्मतं बुध्यतां तत्र कार्मणः किं विहीयते॥ ७४॥

कुतः परिहास्यस्वमित्याशंक्य निर्विषयकछहकारित्वादिस्याह।

यमिति। कर्मी यं साक्षिणं कर्मानुष्ठानोपयोगिदेहवाग्बुद्ध्यतिरि-कं प्रत्यगात्मानं न विजानाति तत्त्वविदा तस्य ब्रह्मत्वे बुद्धे क-र्मिणः कर्मानुष्ठाने किं हीयते॥ ७४॥

देहवाग्बुद्धयस्त्यका ज्ञानिनाऽनृतबुद्धितः॥
कमी प्रवर्तयवाभिज्ञीनिनो हीयतेऽत्र किम्॥ ७५॥

देहेति। ज्ञानिना मिथ्यात्वबुद्ध्या परित्यक्ताभिर्देहवाग्बुद्धिभिः कर्मानुष्ठाने ज्ञानिनो वा किं हीयते अतो निर्विषयकछहकारिणोः परिहसनीयत्विमत्यर्थः॥ ७५॥

प्रवित्तेषयुका चेनिवित्तः कोपयुज्यते॥ बोधहेतुर्निवित्तश्चेहुभुत्सायां तथेतरा॥ ७६॥

कमीनुष्ठानं प्रयोजनजून्यत्वान्न ज्ञानिनाऽभ्युपगम्यते इति शं-कते। प्रवृत्तिरिति। उपभोगाभावो निवृत्ताविष समान इति परिहर्-ति। निवृत्तिरिति। निवृत्तेर्बोधहेतुत्वान्नोपयोगाभाव इति शंकते।बो-धहेतुर्निवृत्तिश्चेदिति। तर्हि प्रवृत्तिरिप बुभुत्साहेतुत्वादुपयोगवती-त्याह। बुभुत्सेति॥ ७६॥

बुद्धश्चेत्र बुभुत्सेत नाप्यसो बुध्यते पुनः॥ अबाधादनुवर्तेत बोधो न लन्यसाधनात्॥ ७७॥

ननु बुद्धस्य बुभुत्साभावात् प्रवृत्तेरनुपयोगित्विमिति पुनः शंकते । बुद्धश्चेदिति । तार्हे बुद्धस्य पुनर्बोधाभावात्तदेनुनिवृत्तिरिप बुद्धं
प्रत्यनुपयोगिनीत्याह । नापीति । सरुज्ञातस्य बोधस्य स्थिरत्वाय
निवृत्तिरपेक्ष्यते इत्याशंक्य स्थिरत्वं बाधकाभावमपेक्षते न साधनांतरिमत्याह । अबाधादिति । वाक्यप्रमाणजन्यज्ञानस्य बलवता
प्रमाणेन बाधाभावादनुवृत्तिः स्यादेव अतो न साधनांतरं तदर्थमनुष्ठेयिमत्यर्थः ॥ ७७ ॥

नाविद्या नापि तत्कार्यं वोधं वाधितुमहीति॥
पुरैव तत्त्ववोधेन वाधिते ते उमे यतः॥ ७८॥

ननु प्रमाणांतरेण अबाधेऽप्यविद्यया तत्कार्येण कर्तृत्वाध्यासे-न वा बाधः स्यादित्याशंक्याहानाविद्येति।तत्र हेतुमाह।पुरैवेति७८

बाधितं दृश्यतामक्षैस्तेन बाधो न शक्यते॥ जीवनाखुर्न मार्जारं हंति हन्यात्कथं सृतः॥ ७९॥

नन्वविद्याया बाधितत्वेऽपि तत्कार्यस्य प्रतीयमानस्य बाधित-त्वासंभवात्तेन बोधस्य बाधो भवेदित्याइांक्य उपादानिवृत्त्यैव तस्यापि बाधितत्वाच्न तेनापि बाधः इांकितुं इाक्यते इत्याह। बा-धितमिति। तत्र दृष्टांतमाह। जीविद्यति। आखुर्मूषकः॥ ७९॥

अपि पाशुपतास्त्रण विद्वश्चेन्न ममार यः॥

निष्फलेषु वितुन्नांगों नंक्ष्यतीत्यत्र का प्रमा॥८०॥
देतदर्शनेन तत्त्वबोधस्य बाधाभावं कैमुतिकन्यायप्रदर्शनेन
द्रवितुं तद्नुकूळं दृष्टांतमाह।अपीति।यः समर्थः पाशुपतास्त्रण
विद्धोऽपि न ममार चेत्किल स निष्फलेषु वितृन्नांगः शत्यरहितेषुणा व्यथितदेहः सन्नंक्ष्यित नाशं प्राप्स्यतीत्यत्र का प्रमा प्रमाणं नास्तीत्यर्थः॥८०॥

आदावविद्यया चित्रैःस्वकार्येर्जृममाणया॥

युद्धा बोधोऽजयत्सोऽद्य सुदृढो बाध्यतां कथम्॥८१॥ दृष्टांतिसद्धमर्थं दाष्टीतिके योजयित । आदाविति। आदौ विद्या-म्याससमये वित्रैर्वहुविधैस्तत्कार्यैः प्रमातृत्वादिभिः जृंभमाणया विवर्धमानया अविद्यया बोधो युद्धा युद्धं रुत्वा तामजयत् स ए-वाभ्यासपादवेन सुदृढोऽद्येदानीमविद्यानिवृत्तौ सत्यं निर्मलेन त-त्कार्येणाध्यासेन कथं बाध्यतां न कथमपि बाध्येत इत्यर्थः॥८९॥

तिष्ठंबज्ञानतत्कार्यशवा बोधेन मारिताः॥
न भीतिबाधसम्बाजः कीर्तिः प्रत्युत तस्य तेः॥८२॥
उपपादितमर्थं श्रोतृबुद्ध्यारोहाय रूपकेणाह।तिष्ठंत्विति॥८२॥
य एवमतिशूरेण बोधेन न वियुज्यते॥
प्रवत्त्या वानियत्या वा देहादिगतयाऽस्य किम॥८३॥

भवत्वेवं प्रकृते किमाबातिमत्यत आह। य इति। यः पुमानेव-मुक्तप्रकारेण अतिशूरेण अविद्यातत्कार्यघातकेन बोधेन ब्रह्मात्मे-कत्वज्ञानेन न वियुज्यते न कदाऽपि वियुक्तो भवति अस्य पुंसो देहादिनिष्ठया प्रवृत्त्या वा निवृत्त्या वा किं न किमपीष्टमनिष्टं वैत्यर्थः॥ ८३॥

त्रवतावात्रहो न्याय्यो बोधहीनस्य सर्वथा॥ स्वर्गाय वाऽपवर्गाय यतितव्यं यतो नृभिः॥८४॥

तर्हि ज्ञानिवद्ज्ञानिनोऽपि प्रवृत्तावायहो न युक्त इत्याशंक्याह। प्रवृत्ताविति । तत्रोपपितमाह । स्वर्गायेति ॥ ८४ ॥

विद्वांश्चेताहशां मध्ये तिष्ठेतदनुरोधतः॥ कायेन मनसा वाचा करोत्येवांखिलाः क्रियाः॥८५॥

विदुष आग्रहो न युक्त इत्युक्तं तर्हि कर्मिणां मध्ये वर्तमानेन तेन किं कर्तव्यमित्याह। विद्वांश्चेदिति। विद्वांस्ताहशां कर्मिणां मध्ये तिष्ठेचेत्तदनुरोधतः तेषामनुसारेण शरीरादिभिः सर्वाः क्रियाः करो-त्येव न तान् कर्मिणो निवारयेदित्यर्थः॥ ८५॥

एष मध्ये बुभुत्सूनां यदा तिष्ठेतदा पुनः॥ बोधायेषां क्रियाः सर्वा दूषयंस्त्यजतु स्वयम्॥ ८६॥ अस्येव तत्त्वबुभुत्सूनां मध्येऽवस्थितस्य कृत्यमाह । एष इति- एष विद्वान् बुभूत्सूनां मध्ये यदा तिष्ठेत्तदा एषां बुभूत्सूनां बोधा-य तत्त्वज्ञानजननाय ताः क्रियाः दूषयन् स्वयमापि त्यजतु॥ ८६॥

अविद्वद्नुसारेण दित्तर्बुद्धस्य युज्यते॥ स्तनंधयानुसारेण वर्तते तित्पता यतः॥८७॥

कुत एवं कर्तव्यमित्याह । अविद्वदिति । अज्ञान्यनुसारेण ज्ञान्निनो वर्तनमुचितं रूपालुत्वात्तेषामनुकंपनीयलाचेति भावः। एवं क दृष्टमित्यत आह । स्तनंधयेति । स्तनंधयाः स्तनपानकर्तारः ज्ञिन् इत्यर्थः ॥ ८७ ॥

अधिक्षिप्तस्ताडितो वा बालेन स्विपता तदा॥ न क्विश्वाति न कुप्येत बालं प्रत्युत लालयेत्॥ ८८॥ पितुः स्तनंधयानुसारित्वमेव दर्शयति। अधिक्षिप्त इति॥८८॥ निंदितः स्तूयमानो वा विद्वानज्ञेने निंदिति॥ न स्तौति किंतु तेषां स्याद्यथा बोधस्तथाऽऽचरेत्॥८९॥ दार्षातिके योजयति। निंदित इति। विद्वान् अज्ञैर्निदितः स्तूय मानो वा स्वयं न निंदित न स्तौति किंत्वेषामज्ञानां यथा बोध उ-पजायते तथाऽऽचरेत्॥ ८९॥

येनायं नटनेनात्र बुध्यते कार्यमेव तत्॥ अज्ञत्रबोधान्नैवान्यत्कार्यमस्त्यत्र तद्विदः॥ ९०॥

एवमाचरणे निमित्तमाह। येनेति। अयमज्ञानी अत्रास्मिन् छोके विदुषो येन याहरोन नटनेनाचरणेन बुध्यते तत्त्वमवगच्छति तदा-चरणं तेन कर्तव्यमेव। तर्हि तद्ददेव कार्यातरमापि प्रसज्येतेत्यत आह।अज्ञाति।यतस्तदिदस्तत्त्वविदः अत्र छोकेऽज्ञप्रबोधादन्यत्क-र्तव्यं नैवास्त्यतस्तदनुसरणेन तत्त्वबोधनं कर्तव्यमित्यर्थः॥९०॥ कृतकृत्यतया तृप्तः प्राप्तप्राप्यतया पुनः॥ तृप्यन्नेवं स्वमनसा मन्यतेऽसो निरंतरम्॥ ९१॥

वृत्तवर्तिष्यमाणयोस्तात्पर्यमाह। कतकत्यति। असौ विद्वान् पू-वीक्तप्रकारेण कतकत्यतया कतं कत्यजातं येनासौ कतकत्यस्तस्य भावस्तत्ता तया तृप्तः सन् वक्ष्यमाणप्रकारेण प्राप्तप्राप्यतया प्राप्तं प्राप्यं येन सः प्राप्तप्राप्यस्तस्य भावस्तत्ता तया तृप्यन् तृप्तो भ-वन् स्वमनसा निरंतरमेवं मन्यते॥ ९१॥

धन्योऽहं धन्योऽहं नित्यं स्वात्मानमं जसा वेदि ॥ धन्योऽहं धन्योहं ब्रह्मानंदो विभाति मे स्पष्टम् ॥ ९२॥

किं मन्यते इत्यत आह । धन्योऽहंधन्योऽहमित्यादिना । धन्यः कतार्थः। आदरार्थं वीप्ता । नित्यमनवरतं स्वात्मानं स्वस्य निजं रूपं देशाद्यनविक्तनं प्रत्यगात्मानमंज्ञसा साक्षाद्यतो वेद्यि जाना-म्यतो धन्यः एवमात्मज्ञानलाभनिमित्तां तुष्टिमभिधाय तत्फल-लाभनिमित्तां तां दर्शयति । धन्य इति । ब्रह्मानंदः ब्रह्मभूतानंदः मे स्पष्टं विभाति स्पष्टं यथा भवति तथा स्फुरतीत्यर्थः ॥ ९२ ॥

धन्योऽहंधन्योऽहं दुःखं सांसारिकं न वीक्षेऽद्य॥ धन्योऽहंधन्योऽहं स्वस्याज्ञानं पलायितं कापि॥ ९३॥

एवमिष्टप्राप्ती तुष्टिमिधायानिष्टानिवृत्त्याऽपि तुष्यतीत्याह। धन्योऽहमिति। अद्य इदानीं दुःखं दुःखस्वरूपं संसारं न वीक्षे न पश्याम्यतः कतार्थ इत्यर्थः। दुःखाप्रतीती कारणमाह। धन्योऽह-मिति। अनेककमेवासनाजालमज्ञानं कापि पलायितं नष्टमि-त्यर्थः॥ ९३॥

धन्योऽहं धन्योऽहं कर्तव्यं मे न विद्यते किंचित्॥ धन्योऽहं धन्योहं प्राप्तव्यं सर्वमद्य संपन्नम्॥ ९४॥ अज्ञाननिवृत्तिफलं कतकत्यत्वं प्राप्तप्राप्यत्वं च दर्शयति । ध-न्य इति ॥ ९४ ॥

धन्योऽहंधन्योऽहंतृप्तेर्मेकोपमाभवेछोक॥ धन्योऽहंधन्योऽहंधन्योधन्यःपुनःपुनर्धन्यः॥९५॥ इदानीं कतकत्यत्विमत्यादिना जातायास्तृप्तेर्निरित्रायत्वमा-ह। धन्य इति। इतःपरं वक्तव्याद्द्यीनाजुष्टिरेव परिस्फुरतीति द-र्शयति। धन्य इति॥९५॥

> अहोपुण्यमहोपुण्यंफिलितंफिलितं रहम् ॥ अस्य पुण्यस्य संपत्तेरहोवयमहोवयम्॥ ९६॥

अस्य सर्वस्य कारणभूतपुण्यपुंजपरिपाकमनुस्मृत्य तुष्यती-त्याह। अहो पुण्यमिति। एवंविधपुण्यसंपादकमात्मानं अनुस्मृत्य बुष्यति। अस्येति॥ ९६॥

अहोशास्त्रमहोशास्त्रमहोगुरुरहोगुरुः॥ अहो ज्ञानमहो ज्ञानमहो सुखमहो सुखम ॥ ९७॥

इदानीं सम्यग्ज्ञानसाथनं शास्त्रं तदुपदेष्टारमाचार्यमनुस्मृत्य तुष्यति। अहो शास्त्रिमिति। पुनश्च शास्त्रजन्यं ज्ञानं तत्सुखं चानु-स्मृत्य संतुष्यति। अहो ज्ञानमिति॥ ९७॥

त्रितिपिममं नित्यं येऽनुसंद्धते बुधाः॥ ब्रह्मानंदे निमजंतस्ते तृप्यंति निरंतरम्॥ ९८॥ इति श्रीविद्यारण्यकृतपंचद्र्यां तृतिदीपप्रक्रणम्॥

यंथाभ्यासफलमाह । तृप्तिदीपमिति ॥ २९८ ॥ इति श्रीमत्प०परिव्राजकाचार्यश्रीभारतीती ०तृप्तिदीपव्याख्या ॥ श्रीः॥

# पंचदशी।

अथ कूटस्थदीपप्रकरणम्

श्रीगणेशाय नमः।

खादित्यदीपितेकुड्ये दर्पणादित्यदीप्तिवत् ॥ कूटस्थभासितो देहो धीस्थजीवेन भास्यते॥ १॥

श्रीगणेशाय नमः ॥ ॥ अथ कूटस्थदीपव्याख्या॥ नत्वा श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ॥ कुर्वे कूटस्थदीपस्य व्याख्यां तात्पयदीपिकाम् ॥ १ ॥ अत्र मुमुक्षोमीक्षताधनस्य ब्रह्मात्मैकत्वज्ञानस्य तंपदार्थशोधनपूर्वकत्वात् तंपदार्थशोधनपरं कूटस्थदीपाख्यं
ग्रंथमारममाण आचार्योऽस्य ग्रंथस्य वेदांतप्रकरणत्वेन तदीयेरेवः
विषयादिभित्तद्वत्तातिद्विमिभप्रेत्य त्वंपदछक्ष्यवाच्यौ कूटस्थजीवौ सदृष्टांतं भेदेन निर्दिशति। खादित्येति। खादित्यदीपिते खे आदित्यः खादित्यः प्रसिद्धः सूर्य इत्यर्थः। तेन च तत्संबंध्यालोको
लक्ष्यते तेन दीपिते प्रकाशिते कुड्ये दर्पणादित्यदीपिते त्व आकृटस्थभात्तिः कृटस्थेनाविकारिचैतन्येन भात्तिः प्रकाशितो देहो धीस्थजीवेन बुद्धिस्थचिदाभात्तेन भास्यते प्रकाशितो देहो धीस्थजीवेन बुद्धिस्थचिदाभात्तेन भास्यते प्रकाशद्यते अनेन
सामान्यतो विशेषतश्च कुड्यावभात्तकादित्यप्रकाशद्वयमिव देहावभात्तकचैतन्यद्वयमस्तीति प्रतिज्ञातं भवति॥ १॥

अनेकदर्पणादित्यदीप्तीनां बहुसंधिषु ॥ इतरा व्यज्यते तासामभावेऽपि प्रकाशते ॥ २ ॥ ननु तत्र दर्पणादित्यदीप्तिव्यतिरेकेण खादित्यदीप्तिनीपळभ्य- ते इत्याशंक्य ताभ्यस्तां विभज्य द्शियति। अनेकेति। या अनेका बहुद्र्पणजन्याः कुड्ये तत्रतत्र मंडलाकारविशेषप्रभा दृश्यंते ता-सां संधी मध्ये इतरा सामान्यप्रकाशरूपा खादित्यप्रभा व्यज्यते अभिव्यक्तोपलभ्यते तासां दर्पणजन्यप्रभाणामभावे दर्पणापग-मादिना सत्त्वे च स्वयं सर्वत्र प्रकाशते॥ २॥

चिदाभासविशिष्टानां तथाऽनेकधियामसौ॥ संधिं धियामभावं च भासयन् प्रविविच्यताम्॥ ३॥

हष्टांतिसद्धमर्थं दाष्टींतिके योजयति। चिदाभासेति। तथा तेनैव प्रकारेण चिदाभासविशिष्टानां चित्प्रतिविंवयुक्तानां अनेकधियाम-नेकासां बुद्धिवृत्तीनां घटज्ञानादिशब्दवाच्यानां संधिमंतराळं जा-यदादौ धियां तासामेव बुद्धिवृत्तीनामभावं च सुपुप्त्यादौ भासयन् प्रकाशयन् असौ कूटस्थः प्रविविच्यतां ताभ्यो भेदेन ज्ञायतामि-त्यर्थः॥ ३॥

घटेकाकारधीस्था चिद् घटमेवावभासयेत्॥ घटस्य ज्ञातता ब्रह्मचैतन्येनावभासते॥ ४॥

इदानीं देहांतः कूटस्थिचिदाभासयोः भेदप्रदर्शनाय देहाइहि-रिष चिदाभासब्रह्मणी विभज्य दर्शयति। घटेति। घटेकाकारधीस्था चिद् घटस्येकस्थाकार इवाकारो यस्याः ता घटेकाकारा तथा-विधायां बुद्धौ वर्तमानः चिदाभासः घटमेवावभासयेत् तस्य घट-स्य ज्ञातताख्यो धर्मी घटो ज्ञात इतिव्यवहारहेतुर्यः स घटकल्पना-धिष्ठानेन ब्रह्मचैतन्येन साधनभूतेनावभासते प्रकाशते इत्यर्थः॥४

अज्ञातवेन ज्ञातोऽयं घटो बुद्धचुद्यात्पुरा॥ ब्रह्मणैवोपरिष्ठातु ज्ञातवेनेत्यसो भिदा॥५॥ ननु ज्ञाततावभासकचैतन्येनैव घटप्रतीतिसंभवाद् बुद्धिः कि- मर्थेत्याशंक्य घटस्य ज्ञाततादिभेदिसद्यर्थेत्याह। अज्ञातत्वेनेति। बुद्धचुदयात् पुरा अयं घटो ब्रह्मणैवाज्ञातत्वेन प्रकाशितो बुद्धगुत्प-नौ सत्यां ज्ञातत्वेन ब्रह्मणैव प्रकाश्यते इति इयानेव भेदः नान्य इत्यर्थः॥ ५॥

चिदाभासांतधी वित्रानं लोहांत कुंतवत्॥

जाड्यमज्ञानमेताभ्यां व्याप्तः कुंभो द्विधोच्यते ॥ ६ ॥
नन्वेकस्येव घटस्य ज्ञातत्वाज्ञातत्वलक्षणं देरूप्यं कथं संभवतीत्याशंक्य तदवबोधनाय ज्ञातताऽज्ञाततानिमित्तयोज्ञीनाज्ञानयोः स्वरूपं तावद्दर्शयति। चिदाभासेति। चिदाभासांतधीवृत्तिः
चिदाभासश्चित्प्रतिबिंबः सोंऽते पुरोभागे यस्याः सा धीवृत्तिर्ज्ञीनित्युच्यते बोधेद्वा बुद्धिरित्याचार्यैरिभधानात्। तत्र दृष्टांतः। लोहांतकुंतविदिति। जाड्यं स्वतः स्फूर्तिरिहतत्वमज्ञानिमत्युच्यते एताभ्यां पर्यायेण व्याप्तः सर्वतः संबद्धः कुंभो द्विधोच्यते ज्ञात इति
अज्ञात इति चोच्यते इत्यर्थः॥ ६॥

अज्ञातो ब्रह्मणा भारयो ज्ञातः कुंभस्तथा न किम्॥ ज्ञानवजननेनेव चिदाभासपरिक्षयः॥ ७॥

नन्वज्ञातस्य कुंभस्य अज्ञानव्याप्तत्वाद्भवतु ब्रह्मावभास्यत्वं ज्ञानव्याप्तस्य तु ज्ञातस्य कुंभस्य कुतो ब्रह्मचैतन्यावभास्यत्विमिन्त्याज्ञांक्य अज्ञानस्य अज्ञातताज्ञननमात्रेणेव ज्ञानस्यापि ज्ञातन्ताजननमात्रेणोपेक्षीणत्वादज्ञातकुंभवत् ज्ञातस्यापि ब्रह्मावभास्यत्वं भवतीत्याह। अज्ञातज्ञति। यथा अज्ञातकुंभो ब्रह्मणा भास्यस्त्या ज्ञातकुंभो न किं ब्रह्मावभास्यो भवति किंतु भवत्येवेत्यर्थः। कुत इत्यत आह। ज्ञातत्वेति॥ ७॥

आभासहीनया बुद्ध्या ज्ञाततं नैव जन्यते ॥ ताहम्बुद्धर्विशेषः को मृदादेः स्याद्विकारिणः॥८॥ नन्वज्ञातताजननाय अज्ञानिमव ज्ञातताजननायापि बुद्धिरे-वालं किमनेन चिदाभासेनेत्याशंक्य चिदाभासरहिताया बुद्धेर्य-टादिवदप्रकाशरूपत्वेन ज्ञातताजननं न संभवतीत्याह। आभासे-ति॥ ८॥

ज्ञात इत्युच्यते कुंभो सदा छिप्तो न कुत्र चित्॥ धीमात्रव्याप्तकुंभस्य ज्ञातलं नेष्यते तथा॥९॥

चिदाभासरितवुद्धिव्याप्तस्य घटस्य ज्ञातत्वाभावं दृष्टांतप्रद्-र्शनेन स्पष्टयति। ज्ञात इति। छोके कुत्रचिद्पि घटः मृदा शुक्कर-ष्णरूपया छिप्तो छेपनं प्राप्तो ज्ञात इति नोच्यते यथा तथा चि-दाभासरिहतवुद्धिव्याप्तस्यापि कुंभस्य ज्ञातत्वं नाभ्युपगम्यत इ-ति भावः॥ ९॥

> ज्ञातत्वं नाम कुंभेऽतश्चिदाभासफछोदयः॥ न फलं ब्रह्मचैतन्यं मानात्त्रागपि सच्वतः॥१०॥

फिलतमाह। ज्ञातलिमित। यतः केवलायाः बुद्धेर्ज्ञातलजनना-समर्थलमतः कुंभे चिदाभासलक्षणस्य फलस्योत्पत्तिरेव ज्ञातलं नाम प्रसिद्धमित्यर्थः। नन्वथापि चिदाभासो न कल्पनीयः ब्रह्मचै-तन्यस्यैव फलस्य सद्भावादित्याशंक्याह। न फलमिति। ब्रह्मचैतन्यं फलं घटादिस्फुरणं न भवतीति कुत इत्यत आह। मानादिति। मा-नात्प्रागपि प्रमाणप्रवृत्तेः पूर्वमपि विद्यमानलात्फलस्य तु तदुत्त-रकालीनलिनयमादिति भावः॥ १०॥

परागर्थत्रमेयेषु या फलवेन संमता॥ संविद्सैवेह मेयोऽथीं वेदांतोक्तित्रमाणतः॥ ११॥

निवदं परागर्थप्रमेथेष्वित्यादिसुरेश्वरवार्तिकविरुद्धमित्याईं।-क्य तिद्ववक्षानभिज्ञस्य इदं चोद्यमिति परिहरति। परागर्थेति। अ- स्य चायमर्थः परागर्था बाह्या घटादयः पदार्थास्तेषु प्रमेयेषु प्रमा-णविषयेषु सत्सु या प्रमाणफळत्वेनाभ्युपेता संविदस्ति सैवेहास्मि-न्वेदांतशास्त्रे वेदांतोक्तिप्रमाणता वेदांतवाक्यळक्षणप्रमाणेन मे-योऽथीं ज्ञातव्योऽर्थः ॥ ११ ॥

इति वार्तिककारेण चित्साहर्यं विवाक्षितम्॥ ब्रह्मचित्प्रलयोभेदः सहस्र्यां विश्रुतो यतः॥ १२॥

इत्यनेन वार्तिकेन ब्रह्मचैतन्यसद्दशिश्वदाभासः प्रमाणफल-त्वेन विविक्षितो न ब्रह्मचैतन्यिमिति भावः। वार्तिककाराणामीदृशी विविष्ठेति कुतोऽवगम्यते इत्याशंक्य तहुरुभिः श्रीमदाचार्यैरुपदे-शासहरुयां ब्रह्मचैतन्यचिदाभासयोभेदस्य प्रतिपादितत्वादित्याह। ब्रह्मचिदिति। ब्रह्मचिच्च फलं च ब्रह्मचित्फले तयोरिति वियहः १२

आभास उदितस्तस्माज्ज्ञातलं जनयेद्घटे॥ तत्पुनर्ज्रह्मणाभास्यमज्ञातलवदेव हि॥१३॥

एवं च सित प्रकृते किमायातिमत्यत आह । आभास इति । य-स्माद् ब्रह्मचित्फलयोर्भेदः प्रसिद्धः तस्माद् घटे उदित उत्पन्न आ-भासिश्वदाभासस्तत्र घटे ज्ञातत्वं पुनरज्ञातत्ववद् ब्रह्मणैवाभास्यं भवति हि प्रसिद्धमित्यर्थः ॥ ३३॥

धीरुत्याभासकुंभानां समूहो भारयते चिदा॥ कुंभमात्रफलवात्स एक आभासतः स्फुरेत्॥ १४॥

एवं ब्रह्मचिदाभासयोभेदमुपपादितं विषयभेदप्रदर्शनेन स्पष्ट-यति । धीवृत्त्येति।चिदा ब्रह्मचैतन्येनेत्यर्थः चिदाभासस्य कुंभमात्र-निष्ठफळरूपत्वात्तेनाभासेन स घट एक एव स्फुरेद् भासेतेत्यर्थः १ १

चैतन्यं द्विगुणं कुंभे ज्ञातलेन स्फुरत्यतः॥ अन्येऽनुव्यवसायारूयमाहुरेतद्यथोदितम्॥१५॥ कुंभस्य चिदाभासब्रह्मोभयभास्यत्वे छिंगमाह । चैतन्यमिति । अतो घटस्य ब्रह्मचिदाभासोभयभास्यत्वात्कुंभे ज्ञातत्वेन द्विगु-णं चैतन्यं भाति इदमेव घटज्ञाततावभासकं चेतन्यं तार्किकैनी-मांतरेण व्यवन्हियते इत्याह । अन्य इति । यथोदितं यथोक्तमेतदेव ब्रह्मचैतन्यं अन्ये तार्किका अनुव्यवसायाख्यं ज्ञानांतरं प्राहुरिति योजना ॥ १५॥

घटोऽयमित्यसावुक्तिराभासस्य प्रसादतः॥ विज्ञातो घट इत्युक्तिर्ब्रह्मानुयहतो भवेत्॥१६॥ अयं घट इति व्यवहारभेदादपि चिदाभासब्रह्मणोर्भेदोऽवगंत-

ठय इत्याह। घटोऽयमिति॥ १६॥

आभासब्रह्मणी देहाइहिर्यह्मिते ॥ तहदाभासकूटस्था विविच्येतां वपुष्यपि ॥ १७ ॥ देहाइहिश्चिदाभासब्रह्मणी विविच्येते यथा तथा देहांतश्चिदा-भासकूटस्था विवेचनीयावित्याह । आभासेति ॥ १७ ॥

अहं रतो विदामासः कामक्रोधादिकासु च॥ संव्याप्य वर्तते तप्ते छोहे वन्हिर्यथा तथा॥ १८॥

नन् देहाइहिश्चिदाभासव्याप्यघटाकारवृत्तिवदांतरविषयगोच-रवृत्त्यभावात्कथं तव्यापकश्चिदाभासोऽभ्युपगम्यते इत्यादांक्य वि-षयगोचरवृत्त्यभावेऽप्यहमादिवृत्तिसद्भावात्त्रद्भापकश्चिदाभासोऽ-भ्युपगंतुं द्राक्यते इति सदृष्टांतमाह । अहमिति ॥ १८ ॥

स्वमात्रं भासयेत्रप्तं छोहं नान्यत्कदाचन॥
एवमाभाससहिता द्यत्यः स्वस्वभासिकाः॥ १९॥
अहमादिवृत्तीनामेव चिदाभासभास्यत्वं दृष्टांतप्रपंचनेन स्पष्ट्यति। स्वमात्रमिति॥ १९॥

क्रमाद्विच्छिय विच्छिय जायंते दत्तयोऽिष्ठाः॥ सर्वा अपि विलीयंते सुतिमूर्च्छासमाधिषु॥२०॥ एवं चिदाभासं व्युत्पाद्य कूटस्थस्वरूपं व्युत्पाद्यितुं तदुपयो-गिनं वृत्त्यभावावसरं दर्शयति। क्रमादिति॥२०॥

संधयोऽखिळ हत्तीनामभावाश्चावभासिताः॥
निर्विकारेण येनासौ कूटस्थ इति चोच्यते॥ २१॥

भवत्वेवं समाध्यादौ वृत्तिविलयोऽनेन कथं कूटस्थोऽवगम्यते इत्याशंक्य वृत्त्यभावसाक्षित्वेनासाववगम्यते इत्याह। संधयइति। वृत्तिसंधयो वृत्त्यभावाश्च येन चैतन्येनावभास्यंते स कूटस्थोऽवगं-तव्य इत्यर्थः॥ २९॥

घटे द्विगुणचैतन्यं यथा बाह्ये तथांऽतरे॥ द्यतिष्विप ततस्तत्र वैशद्यं संधितोऽधिकम्॥ २२॥

एवं च सित किं फिलतिमित्यत आह। घट इति । बाह्ये घटे यथा घटमात्रावभासकिश्वदाभासः घटस्य ज्ञाततावभासकं ब्रह्मचैतन्यं चेति चैतन्यदेगुण्यं तथांतरेऽहंकारादिवृत्तिष्विष कूटस्थचैतन्यं वृत्त्यवभासकिश्वदाभासश्चेति द्विगुणचैतन्यमित तत्रोपपित्तमाह।तन्यवभासकि । यतो दिगुणचैतन्यमित ततः संधितः संधिभ्यस्तत्र वृत्तिषु वैशयमिथकं दृश्यत इति शेषः॥ २२॥

ज्ञातताज्ञातते न स्तो घटवहृत्तिषु कचित्॥ स्वस्य स्वेनागृहीतलात्ताभिश्याज्ञाननाशनात्॥ २३॥

नन्वत्रापि घटादिष्विव ज्ञातताज्ञाततावभासकत्वेन कूटस्थः कि नेष्यत इत्याशंक्य तत्र ज्ञातताद्यभावादेवेत्याह। ज्ञाततेति। तत्रोपपित्तमाह।स्वस्येति। ज्ञानाज्ञानव्याप्तिभ्यां ज्ञातताज्ञातते भ-वतः वृत्तीनां तु स्वप्रकाशत्वेन ज्ञानव्याप्तिनीस्ति ताभिवृत्तिभिः स्वोत्पित्तमात्रेण स्वगोचराज्ञानस्य निवर्तित्वादज्ञानस्य व्याप्तिर-पि नास्तीति भावः॥ २३॥

द्विगुणीकृतचैतन्ये जन्मनाशानुभूतितः॥ अकूटस्थं तदन्यतु कूटस्थमविकारतः॥ २४॥

ननु कूटस्थिचिदाभासयोरुभयोरिप चित्तवे समाने एकस्थ कू-टस्थत्वमपरस्य अकूटस्थत्विमत्येतत्कुत इत्याशंक्य चिदाभास-निष्ठयोर्जन्मनाशयोरनुभूयमानत्वादस्य अकूटस्थत्वमपरस्य वि-कारित्वे प्रमाणाभावात्कूटस्थत्विमत्याह । द्विगुणीति ॥ २४ ॥

> अंतःकरणतद्वृतिसाक्षीत्यादावनेकथा॥ कूटस्थ एव सर्वत पूर्वाचार्थेर्विनिश्चितः॥ २५॥

चिदाभासव्यतिरिक्तकृटस्थाभ्युपगमः स्वकपोलकित्पत इत्या-इांक्याचार्यैःकूटस्थस्योपपादितत्वान्मविमत्याह।अंतःकरणेति।अं-तःकरणतदृत्तिसाक्षी चैतन्यवियहः आनंदरूपः सत्यः सन् किं ना-स्मानं प्रपद्यते इत्यादावित्यर्थः॥ २५॥

आत्माभासाश्च याश्चेवं मुखाभासाश्चया यथा॥ गम्यंते शास्त्रयुक्तिभ्यामित्याभासश्च वर्णितः॥ २६॥

क्टस्थातिरिक्तिचदाभासोऽपि तैर्वर्णित इत्याह। आत्माभासेति। आत्मा चाभासश्राश्रयश्र आत्माभासाश्रयाश्रेति दंदः समासः मुखाभासाश्रया इत्यत्रापि तथा मुखं प्रसिद्धमाभासो मुखप्रतिबिंदः आश्रयो दर्पणादिश्रेति त्रयं यथा प्रत्यक्षेणावगम्यते एवमात्मा कूटस्य आभासः चिदाभास आश्रयोऽतःकरणादिरिति त्रयोऽपि शास्त्रयुक्तिभ्यामवगम्यंते इत्यर्थः। अत्र चाभासशब्देन कूटस्थातिरिक्तश्रिदाभासोवर्णित इति भावः। मनसः साक्षी बुद्देः साक्षीति बुद्धिसाक्षिणः कृटस्यस्य प्रतिपादकं शास्त्रं 'रूपं रूपं प्रतिरू-

पो बभूवे'ति चिदाभासप्रतिपादकं विकारित्वाविकारित्वादिरूपा युक्तिःपूर्वमेवोक्तित भावः॥ २६॥

बुद्यविच्छन्नकूटस्थो छोकांतरगमागमौ॥ कर्तुं शक्तो घटाकाश इवाभासेन किं वद्॥ २७॥

तत्र चिदाभासमाक्षिपति। बुद्धीति। स्वस्मिन् कल्प्यमानया बु-द्ध्याऽविच्छिन्नकूटस्य एव घटद्वारा घटाकाश इव बुद्धिद्वारा छोकां तरे गमनागमने कर्तुं शन्कोति अतिश्वदान्तासकल्पनायां गौरविम-ति भावः॥ २७॥

> शृण्वसंगः परिच्छेदमात्राजीवो भवेत्रहि॥ अन्यथा घटकुडचाचैरवच्छित्रस्य जीवता॥ २८॥

असंगस्य कूटस्थस्य बुद्धचवच्छेदमात्रेण जीवत्वं नघटते अन्य-थाऽतिप्रसंगादिति परिहरति । शृण्वसंग इति ॥ २८ ॥

न कुड्यसदशी बुद्धिः स्वच्छतादिति चेत्रथा॥ अस्तु नाम परिच्छेदे किं स्वाच्छयेन भवेत्तव॥ २९॥

बुद्धिकुड्ययोः स्वाच्छ्यास्वाच्छ्याभ्यां वैषम्यं शंकते।नेति। उ-कं स्वच्छत्वं परिच्छेदप्रयोजकं न भवतीत्याह।तथास्त्विति॥२९॥

प्रस्थेन दारुजन्येन कांस्यजन्येन वा न हि॥ विक्रेतुस्तंडुलादीनां परिमाणं विशिष्यते॥ ३०॥

उक्तमर्थं दृष्टांतेन स्पष्टयति । प्रस्थेनेति । दारुकांस्यजन्ययोः प्र-स्थयोः स्थिते स्वच्छत्वास्वच्छत्वे तंडुलपरिमाणे न्यूनाधिकभाव-हेतू न भवत इत्यर्थः ॥ ३० ॥

परिमाणाविशेषे पि प्रतिबिंबो विशिष्यते॥
कांरये यदि तदा बुद्धावण्याभासो भवेद्वलात्॥ ३१॥

कांस्यप्रस्थे तंडुलपिरमाणाधिक्याभावेऽपि प्रतिविंबलक्षणमा-धिक्यमस्तीत्याइांक्य तार्हे बुद्धाविप चिदाभासो भवतेवांगीकतः स्यादित्याह । परिमाणाविशोषइति ॥ ३१ ॥

ईषद्रासनमाभासः प्रतिविंवस्तथाविधः विंवस्रभणहीनः सन् विंववद्रासते स हि॥ ३२॥

प्रतिविंबांगीकारे चिदाभासः कथमंगीकृतः स्यादित्याइांक्य प्र-तिविंबाभासग्रद्धाभ्यामभिधेयस्य अर्थस्य ऐक्यादित्याह । ईपदि-ति।प्रतिविंबस्याऽभासत्वं कथमित्याग्ञंक्य आभासलक्षणयोगादि-स्याह विंबलक्षणेति । हि यस्मात् कारणात् प्रतिविंबो विंबलक्षणर-हितो विंबवदवभासते अतो विंबाभास इति भावः ॥ ३२॥

ससंग्रतिकाराभ्यां विंवलक्षणहीनता॥ स्फूर्तिरूपत्रमेतस्य विंववद्रासनं विदुः॥ ३३॥

आभासलक्षणयोगित्वमेव स्पष्टयति। ससंगत्वेति। एतस्य चि-दाभासस्य ससंगत्विकारित्वाभ्यां विंवभूतासंगाविकारिचेतन्य-लक्षणहीनत्वं स्फुरणरूपत्वं विंववद्वभासनिमत्यर्थः।हेतुलक्षणर-हिता हेतुवद्वभासमाना हेत्वाभासा इतिवदित्यर्थः॥ ३३॥

न हि धीभावभावितादाभासोऽस्ति धियः पृथक्॥ इति चेदल्पमेवोक्तं धीरप्येवं स्वदेहतः॥ ३४॥

इत्थं चिदाभासस्य अप्रयोजकतां निराक्तय इदानीं तस्य बुद्धेः प्रथक् सत्त्वं साधियतुं पूर्वपक्षमाह।नहीति। यथा मृदि सत्या-मेव भवन् घटो न मृदो भिद्यते तद्ददिति भावः। नन्वेवं तार्हे देहा-तिरिक्ता धीरिप न सिध्येदिति प्रतिबंद्या परिहरित।अल्पमिति ३ 8

देहे मृतेऽपि बुद्धिश्चेच्छास्त्रादस्ति तथासित ॥ बुद्धरन्यश्चिदाभासः प्रवेशश्चितिषु श्चतः॥ ३५॥ प्रतिबंदीमोचनं शंकते । देहे मृतइति । देहव्यतिरिक्ताया बुत्धेः 'सिवज्ञानोभवती'त्यादिश्वतिसिद्धत्वान्नासत्त्वमिति भावः । ननुश्रु-तिबळादेहातिरिक्ता बुद्धिरम्युपगम्यते चेत्तार्हे प्रवेशश्रुतिबळा-द्बुद्धयितिरिक्तश्चिदाभासोऽप्यभ्युपेय इत्याह । तथासतीति ॥ ३५ ॥

धीयुक्तस्य प्रवेशश्चेत्रैतरेये धियःपृथक्॥ आत्मा प्रवेशं संकल्प्य प्राविष्ट इति गीयते॥ ३६॥

ननु बुद्धघुपाधिकस्यैव प्रवेशो युज्यते नेतरस्येति शंकते।धीयु-क्तस्येति। ऐतरेयश्रुतौ बुद्धचितिरिक्तस्यैव प्रवेशश्रवणान्मैविमिति परिहरति। ऐतरेयइति॥ ३६॥

कथं न्विदं साक्षदेहं महते स्यादितीरणात्॥ विदार्य मूर्धसीमानं प्रविष्टः संसरत्ययम्॥ ३७॥

तां श्रुतिमर्थतः पठित । कथंन्वित । अयं परमात्मा साक्षदेहम-श्नाणि च देहाश्राक्षदेहास्तैः सह वर्तत इति साक्षदेहिमदं जडजातं महते चेतनं मां विहाय कथं नु स्यान्न कथमपि निर्वहेदिति विचा-यं मूईसीमानं कपालत्रयमध्यदेशं विदार्थ स्वसन्निधिमात्रेण भि-स्वा प्रविष्टः सन् संसरित जायदादिकमनुभवतीत्यर्थः ॥ ३७॥

कथं प्रविष्ठो ऽसंगश्चेत्सृष्टिर्वाऽस्य कथं वद ॥ मायिकतं तयोस्तुल्यं विनाशश्च समस्तयोः॥ ३८॥

नन्वसंगस्यात्मनः प्रवेशोऽप्ययुक्त इति शंकते। कथं प्रविष्ट इ-ति। इदं चोद्यं सृष्टाविष समानिमत्याह। सृष्टिशिति। सृष्टिकर्तुर्मा-यिकत्वान्न दोष इत्याशंक्य अयं परिहारः प्रष्ट्यपि समान इत्याह। मायिकत्विमिति। अनयोमीयिकत्वे हेतुः समान इत्याह। विनाश इति॥ ३८॥

समुत्थायेष भूतेभ्यस्तान्येवानुविनइयति॥

### विरुपष्टमिति मैत्रेय्यै याज्ञवल्क्य उवाच हि॥ ३९॥

प्रधानधन एवेतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यित न प्रत्य संज्ञास्ताति औपाधिकरूपस्य विनाशित्वप्रतिपादिकां श्रुतिं दर्शयित। समुत्थायित। एष प्रज्ञानधन आत्मा एतेभ्यो देहेंद्रियादिरूपेभ्यः पंचभूतकार्यभ्यो निमित्तभूतेभ्य उपाधिभ्यः समुस्थाय जीवत्वाभिमानं प्राप्य तान्येव देहादीनि विनश्यंत्यनुविनश्यित तेषु विनश्यत्मु तत्कृतं जीवत्वाभिमानं जहाति एवं प्रकारेण सोपाधिकरूपस्य विनाशित्वं याज्ञवल्क्यो मैत्रेय्ये उवाच
उक्तवानित्यर्थः ॥ ३९॥

अविनाश्ययमात्मेति कूटस्थः प्रविवेचितः॥
मात्रासंसर्ग इत्येवमसंगवस्य कीर्तनात्॥४०॥

'अविनाशी वारेऽयमात्मानुच्छित्तिधर्में'ति श्रुत्या कृटस्यस्ततो विभिन्नः प्रदर्शित इत्याह।अविनाशीति।'मात्रासंसर्गस्त्वस्य भव-ती'ति श्रुत्याऽविनाशित्वे हेतुमसंगत्वं चोक्तवानित्याह।मात्रेति।मी-यंते इति मात्रा देहादयस्ताभिरस्यात्मनोऽसंसर्गी भवतीत्यर्थः॥४०

जीवापेतं वाव किल शरीरं मियते न सः॥ इत्यत्र न विमोक्षोर्थः किंतु लोकांतरे गतिः॥ ४१॥

ननु 'जीवापेतं वाव किल इदं म्रियते न जीवो म्रियते' इति श्रुत्या अस्य औपाधिकस्याप्यिवनािहात्वं प्रतिपाद्यते इत्याशंक्य तस्याः श्रुतेर्देहांतरप्राप्तिविषयतया नात्यंतिकनाशाभावपरत्विम-त्याह । जीवापेतिमिति । जीवापेतं जीवरहितं जीवेन त्यक्तमिति या-वत् वाव एव जीवो न म्रियते इत्यर्थः ॥ ४९॥

नाहं ब्रह्मेति बुध्येत स विनाशीति चेन्न तत्॥ सामानाधिकरण्यस्य बाधायामपि संभवात्॥ ४२॥ पंचदशी-

ननु जीवस्य विनाशित्वेऽहं ब्रह्मास्मीत्यविनाशिब्रह्मतादारम्य-ज्ञानं न घटते इति शंकते।नाहमिति।विनाशी स जीवोहं ब्रह्मेति ब्रह्मरूपेणात्मानं न बुध्येत न जानीयाद्दिनाश्यविनाशिनोरेकत्व-विरोधादिति चेन्मुख्यसामानाधिकरण्याभावेऽपि बाधायां सामा-नाधिकरण्यसंभवात् जीवभावबाधेन ब्रह्मभावोऽवगंतुं शक्यते इत्याह। न तदिति॥ ४२॥

योऽयं स्थाणुः पुमानेष पुंधिया स्थाणुधीरिव ॥ ब्रह्मास्मीति धिया शेषाप्यहंबुद्धिनवर्त्यते॥ ४३॥

बाधासामानाधिकरण्येन वाक्यार्धप्रतिपित्तप्रकारो वार्तिककारैः सदृष्टांतोऽभिहित इतीममर्थ तद्वाक्योदाहरणपूर्वकं द्रशयित।योयं स्थाणुरिति।स्थाणुरेष पुमानित्यिस्मिन्वाक्ये पुरुषत्वबोधेन स्थाणु- स्वबुद्धिनिवर्यते यथा एवमहं ब्रह्मास्मीतिबोधेनाहंबुद्धिः कर्त्ताऽह- मस्मीत्येवमादिरूपा सर्वापि निवर्यतइति ॥ ४३॥

नैष्कम्यसिद्धावप्येवमाचार्यैः रूपष्टमीरितम्॥ सामानाधिकरण्यस्य बाधार्थत्वमतोऽ स्तु तत्॥ ४४॥ नैष्कम्यति। एवमुक्तेन प्रकारेणाचार्येर्वार्तिककारैनैष्कम्यसिद्धौ

नैष्कम्यति । एवमुक्तन प्रकारणाचायवातिककारनैष्कम्यसिद्धौ सामानाधिकरण्यस्य बाधार्थत्वं स्पष्टमीरितमिति फलितमाह। अतोऽस्तु तदिति । अतः कारणाद् ब्रह्माहमस्मीति वाक्ये तत्सा-मानाधिकरण्यस्य बाधार्थत्वमस्तिवत्यर्थः ॥ ४४॥

सर्वे ब्रह्मेति जगता सामानाधिकरण्यवत् ॥ अहं ब्रह्मेति जीवेन सामानाधिकृतिर्भवेत् ॥ ४५ ॥ नन्वेवमपि श्रुतिषु बाधायां सामानाधिकरण्यं न कापि दृष्टमि-स्याशंक्य सर्वेह्मोतद्वह्मोत्यत्र बाधायां सामानाधिकरण्यं दृष्टमतोऽ त्रापि तद्वविष्यतीत्याह । सर्वे ब्रह्मेतीति ॥ ४५ ॥ सामानाधिकरण्यस्य बाधार्थतं निराकृतम्॥ प्रयत्नतो विवरणे कूटस्थस्य विवक्षया॥ ४६॥

ननु ताहीं विवरणाचार्येर्बाधासामानाधिकरण्यं कुतो निराकत-मिरयाइांक्य तैरहंशब्देन कूटस्थस्य विवक्षितत्वादित्याह । सामा-नाधिकरण्यस्येति ॥ ४६ ॥

शोधितस्बंपदार्थों यः कूटस्थो ब्रह्मरूपताम्॥ तस्य वकुं विवरणे तथोक्तमितरत्र च॥४७॥

कूटस्थलविवक्षयेत्युक्तमर्थं विवृणोति।शोधित इति।शोधितो बुद्धचादिभ्यो विवेचितस्त्वंपदलक्ष्यो यः कृटस्थो वक्ष्यमाणलक्षण-स्तस्य ब्रह्मरूपतां सत्यलादिलक्षणब्रह्मरूपतां वक्तुं विवरणादिषु बाधासामानाधिकरण्यनिराकरणपूर्वकं मुख्यसामानाधिकरण्यमु-कामित्यर्थः॥ १७॥

देहेंद्रियादियुक्तस्य जीवाभासभ्रमस्य या॥ अधिष्ठानचितिः सेषा कूटस्थात्र विवक्षिता॥ ४८॥

इदानीं कूटस्थस्य ब्रह्मणैक्यं संभावियतुं कूटस्थराब्देन विव-क्षितमर्थमाह। देहेति। आदिशब्देनमनआदयो गृह्यंते एवं च दे-हेंद्रियादियुक्तस्य शरीरद्वययुक्तस्य जीवाभासभ्रमस्य चिदाभास-रूपभ्रमस्य याऽधिष्ठानचितिर्यद्धिष्ठानचैतन्यमस्ति तदत्र वेदांते-षु कूटस्थलेन विवक्षितिमत्यर्थः॥ ४८॥

> जगद्भमस्य सर्वस्य यद्धिष्ठानमीरितम्॥ त्रय्यंतेषु तदत्र स्याद्रह्मशब्दविवक्षितम्॥ ४९॥

ब्रह्मशब्दस्य चार्थमाह । जगदिति । क्रत्स्नजगत्कल्पनाधिष्ठानं य-चैतन्यं वेदांतेषु निरूपितं तदत्र ब्रह्मशब्देन विवक्षितमिस्पर्थः॥४९ एतस्मिन्नेव चैतन्ये जगदारोप्यते यदा॥ तदा तदेकदेशस्य जीवाभासस्य का कथा॥ ५०॥

ननु जीवभ्रमाधिष्ठानं चैतन्यं कृटस्थ इत्युक्तमनुपपनं जीव-स्यारोपितत्वासिद्धेरित्याशंक्य तस्यारोपितत्वं कैमुतिकन्यायेन साधयति । एतस्मिन्निति । जगदेकदेशत्वं चा'नेन जीवेनानुप्रवि-इये'स्यादिश्रुतिसिद्धम् ॥ ५०॥

जगत्तदेकदेशारूयसमारोप्यस्य भेदतः॥ तत्त्वंपदार्थौ भिन्नो स्तो वस्तुतस्त्वेकता चितेः॥ ५१॥

ननु जगद्धिष्ठानचैतन्यस्यैकत्वात्तत्वंपदार्थयोर्भदाभावे तत्त्वं-पदार्थयोः पौनरुत्तयामित्याइांक्य तयोरौपाधिको भेदो वास्तवमै-क्यमित्याह। जगदिति। जगत्तदेकदेश इति च आख्याः यस्य स-मारोप्यस्य तत्त्रथा जातावेकवचनम्॥ ५१॥

कर्त्तवादीन्बुद्धिधर्मान् रफूर्त्यारूयां चात्मरूपताम्॥ दधिसाति पुरत आभासोऽतो भ्रमो भवेत्॥ ५२॥

ननु चिदाभासस्य शुक्तिकारजतादिवद्धिष्ठानारोप्योभयधर्म-वत्त्वानुपलंभात् कथमारोपितत्वमित्याशंक्याह । कर्तृत्वादीनिति । वुद्धग्रुपाधिद्वारा समारोप्यमाणान् कर्तृत्वभोकृत्वप्रमातृत्वादीन् स्फुरणलक्षणमात्मरूपत्वं च द्धत्पुरतो भाति स्पष्टं प्रतिभासते अत आभासः कल्पित इत्यर्थः ॥ ५२ ॥

का बुद्धिः कोऽयमाभासः को वात्माऽत्र जगत्कथम्॥ इत्यनिर्णयतो मोहः सोऽयं संसार इष्यते॥ ५३॥ अस्य भ्रमस्य किं कारणिमत्याकांक्षायां बुद्ध्यादिस्वरूपापरि जानमेवेत्याह। काबुद्धिरिति। तस्य निवर्तनीयत्वाय अनर्थहेतु-तामाह। सोयमिति॥ ५३॥ बुद्धादीनां स्वरूपं यो विविनक्ति स तत्त्ववित्॥ स एव मुक्त इत्येवं वेदांतेषु विनिश्चयः॥ ५४॥

अस्य किं निवर्तकमित्याकांक्षायां बुद्ध्यादिस्वरूपविवेक एव निवर्तक इत्यभित्रेत्य तद्वानेव ज्ञानी तत एवानर्थनिवृत्तिरित्याह । बुद्धयादीनामिति ॥ ५४॥

एवं च सित बंधः स्यात्कस्ये त्यादिकुतर्कजाः॥ विडंबना दृढं खंड्याः खंडनोक्तिप्रकारतः॥ ५५॥

एवं बंधमोक्षयोरिववेकमृछत्वे सत्यद्वेतवादे कस्य बंधः कस्य वा मोक्ष इत्येवमादिरूपास्तार्किकैः क्रियमाणाः कुतर्कमूछाः प-रिहासविशेषाः खंडनोक्तयुक्तिभिस्तेषां निरुत्तरत्वापादनेन परि-हरणीया इत्याह । एविमिति ॥ ५५॥

वृतेः साक्षितया वृत्तिप्रागभावस्य च स्थितः॥ बुभुत्सायां तथाऽज्ञोऽस्मीत्याभासाज्ञानवस्तुनः॥ ५६॥

एवं श्रुतियुक्तिभ्यां कूटस्यं बुद्ध्यादिभ्यो विविच्य दर्शियत्वा पुराणेष्विप तिद्वेवकः कत इत्याह । वृत्तेरित्यादिश्लोकत्रयेण । का-मादिवृत्त्युत्पत्ते। सत्यां तत्साक्षित्वेन वृत्त्युद्यात्पूर्व तत्प्राणभाव-साक्षित्वेन जिज्ञासायां सत्यां तत्साक्षित्वेन ततः पूर्वमज्ञोऽस्मी-स्यनुभूयमानाज्ञानसाक्षित्वेन च शिव एवं तिष्ठति ॥ ५६ ॥

असत्यालंबनबेन सत्यः सर्वजडस्य तु ॥ साधकवेन चिद्रूपः सदा प्रेमास्पद्वतः॥ ५७॥

स चासत्यस्य जगतः आलंबनत्वेन अधिष्ठानत्वेन सत्यः ज्-डस्य सर्वस्य साधकत्वेनावभासकत्वात् चिद्रूपः सर्वदा प्रेमवि-षयत्वादानंदरूपः ॥ ५७ ॥ आनंदरूपः सर्वार्थसाधकतेन हेतुना॥ सर्वसंबंधवस्वेन संपूर्णः शिवसंज्ञितः॥ ५८॥

सर्वार्थावभासकत्वेन सर्वसंबंधित्वात्संपूर्ण इत्युच्यते अत्र चे-दमित्रेत्रतं विमतः शिवः वृत्त्यादिभ्यो भिद्यते वृत्त्यादिसाक्षित्वाद् यद्यदृत्त्यादिभ्यो न भिद्यते तत्तदृयादिसाक्षि न भवति यथा वृ-त्त्यादिविमतः सत्यो भवितुमहिति मिध्याधिष्ठानत्वादसत्यरजता-धिष्ठानशुक्तिवद् विमतश्चिद्रूपः जडमात्रावभासकत्वाद्यचिद्रूपं न भवति तत्सर्व जडावभासकमपि न भवति यथा घटादि विमतः परमानंदरूपः परप्रेमास्पदत्वाद् यत्परमानंदरूपं न भवति तत्पर-प्रेमास्पदमपि न भवति यथा घटादि विमतः परिपूर्णः सर्वसंबं-धित्वाद्रगनवत् सर्वसंबंधित्वं च सर्वार्थसाधकत्वेन विमतः सर्व-संबंधवान् सर्वावभासकत्वाद् यः सर्वसंबंधवान् न भवति स स-वीवभासकोऽपि न भवति यथा । दीपादिरिति ॥ ५८ ॥

> इति शैवपुराणेषु कूटस्थः प्रविवेचितः॥ जीवेशतादिरहितः केवछः स्वप्रभः शिवः॥ ५९॥

उदाहृतपुराणवाक्यस्य तात्पर्यमाह। इतीति। इत्येवंप्रकारेण सूतसंहितादिषु पुराणेषु जीवेश्वरत्वादिकल्पनारहितः केवछोऽदि-तीयः स्वप्रभः स्वयंप्रकाशः चैतन्यरूपः शिवः कूटस्थो विवेचित इत्यन्वयः॥ ५९॥

मायाभासेन जीवेशों करोतीति श्रुतत्वतः॥
मायिकावेव जीवेशों स्वच्छों ते। काचकुंभवत् ॥ ६०॥
जीवेशत्वादिरहितत्वं कृत इत्याशंक्य श्रुत्या तयोर्मायिकत्वप्रदर्शनादित्याह। मायेति। जीवेशावभासेन 'करोति माया चाविद्या च स्वयभेव भवती'ति श्रुतिर्मायाविद्याधीनयोश्चिदाभासयोर्मायि-

#### कूटस्थदीपप्रकरणम् ८।

करवं प्रतिपादयतीति भावः । मायिकत्वे तयोर्देहादिभ्यो वैछक्षण्यं न स्यादित्याशंक्य पार्थिवत्वाविशेषेऽपि काचकुं मस्य घटादिभ्यो वैछक्षण्यमिवानयोरि स्यादित्याह । स्वच्छाविति ॥ ६० ॥ अनजन्यं मनो देहात्स्वच्छं यद्वत्तयेव तो ॥ मायिकाविप सर्वस्मादन्यस्मात्स्वच्छतां गतो ॥ ६१ ॥ ननु घटकाचकुं भारंभकयोर्मृद्धिशेषयोर्भेदात्तद्देछक्षण्यमुचितं जन्यजीवेश्वरभेदहेतोर्मायाया एकत्वात्तयोर्जगतो वैछक्षण्यमनुचिन्तमित्याशंक्य अञ्चलन्ययोर्देहमनसोर्यथा वैछक्षण्यं तद्दित्याह ।

अन्नेति ॥ ६१ ॥
चिद्रुपत्वं च संभाव्यं चित्त्वेनैव प्रकाशनात् ॥
सर्वकल्पनशक्ताया मायाया दुष्करं न हि ॥ ६२ ॥
भवतु काचादिवत् स्वच्छत्वं चित्त्वं तु कृत इत्याशंक्यानुभवादित्याह । चिद्रूपेति । चिद्रूपत्वेन प्रकाशनमि मायिकयोरनुपपन्नमित्याशंक्य तस्या दुर्घटकारित्वादुपपन्नमित्याह । सर्वेति॥६२॥

अस्मनिद्राऽपि जीवेशो चेतनौ स्वप्नगो सृजेत्॥ महामाया सृजत्येतावित्याश्चर्यं किमत्र ते॥६३॥ उक्तमर्थं कैमुतिकन्यायेन द्रढयति।अस्मदिति॥६३॥ सर्वज्ञतादिकं चेशे कल्पयिता प्रदर्शयेत्॥

धर्मिणं कल्पयेद्याऽस्याः को भारो धर्मकल्पने ॥ ३४॥ ईश्वरस्यापि मायिकत्वे तस्य जीववदसर्वज्ञत्वादिकं स्यादि-त्याशंक्य सर्वज्ञत्वादिकमिपमायैव कल्पयिष्यति इत्याह। सर्वज्ञ-रविति। तत्रोपपित्तमाह। धर्मिणमिति॥ ६४॥

कूटस्थेऽप्यतिशंका स्यादिति चेन्माऽतिशंक्यताम्॥ कूटस्थमायिकले तु प्रमाणं न हि विद्यते॥६५॥ ननु जीवंशयोरिव कूटस्यस्यापि मायिकत्वं प्रसज्येतेति शंकते। कूटस्यइति । प्रमाणाभावानमैवमिति परिहरति । माऽतिशंक्यता-मिति॥ ६५॥

वस्तुतं धोषयंत्यस्य वेदांताः सकला अपि॥ सपत्नरूपं वस्त्वन्यन्न सहंतेऽत्र किंचन॥६६॥

कूटस्यस्य वास्तवत्वेपि प्रमाणं नोपलभ्यते इत्याशंक्य श्रु-तयः सर्वा अपि प्रमाणिमत्याह । वस्तुत्विमिति । अत्र कूटस्यस्य पारमाधिकत्वे प्रतिपक्षभूतमन्यद्वस्तु किंचन न सहंत इत्यर्थः ६६

श्रुत्यर्थे विशदीकुर्भो न तर्काह्यचिम किंचन॥
तेन तार्किकशंकानामत्र कोऽवसरो वद॥६७॥

ननु कूटस्थस्य जीवेशयोश्य वास्तवत्वावास्तवत्वसाधने श्रुतय एव पठ्यंते न तर्कैः किंचिदिष साध्यते इत्याशंक्य मुमुक्षूणां श्रु-त्यर्थविशदीकरणाय प्रवृत्तत्वान्न तर्कोपन्यास इत्याह । श्रुत्यर्थ-मिति ॥ ६७॥

तस्मात्कुतर्कं संत्यज्य मुमुक्षुः श्रुतिमाश्रयेत्॥ श्रुतौ तु माया जीवेशौ करोतीति प्रदर्शितम्॥ ६८॥

ततः किमित्यत आह । तस्मादिति । मुमुक्षूणां श्रुत्यर्थः की ह-शोऽनुसंधेय इत्याह । श्रुतावित्यादिना । श्रुतिषु जीवेशयोमीयिक-त्वम् ॥ ६८॥

ईक्षणादिप्रवेशांता सृष्टिरीशकृता भवेत्॥ जायदादिविमोक्षांतः संसारो जीवकर्त्रकः॥ ६९॥

ईक्षणादिप्रवेशांतायाः सृष्टेः ईश्वरकर्तृत्वं जायत्स्वप्रसुषुपिबं-थमोक्षळक्षणस्य संसारस्य जीवकर्तृत्वम् ॥ ६९॥ असंग एव कूटस्थः सर्वदा नास्य कश्चन॥ भवत्यतिशयस्तेन मनस्येवं विचार्यताम्॥ ७०॥

कूटस्थस्यासंगत्वादिकं मृतिजन्मादिलक्षणस्य व्यवहारजात-स्यासत्त्वं च प्रतिपादितमतो मुमुक्षुरिममर्थं सर्वदा विचारयेदित्य-भिप्रायः ॥ ७० ॥

न निरोधो न चोत्पत्तिन बद्धो न च साधकः॥ न मुमुक्षुन वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ ७१॥

कूटस्थस्य जन्माद्यतिशयाभावः कुतोऽवगम्यते इत्याशंक्य श्रुतिवाक्यादित्यभित्रेत्य तद्वाक्यं पठति । न निरोध इति ॥ ७९॥

अवाङ्मनसगम्यं तं श्रुतिबेंधियतुं सदा॥ जीवमोशं जगद्वापि समाश्रित्य प्रबोधयेत्॥ ७२॥ ननु तर्हि श्रुतिषु तत्र तत्र जीवेश्वरादिस्वरूपप्रतिपादनं कि-मर्थमित्याशंक्यावाङ्मनसगाचरस्यात्मनोऽवबोधनायेत्याह । अ वाङ्मनसेति॥ ७२॥

यया यया भवेत्पुंसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मिति ॥ सा सेव प्रक्रियेह स्यात् साध्वीत्याचार्यभाषितम्॥७३॥

ननु तत्त्वस्यैकरूपस्य श्रुतिबोध्यत्वे श्रुतिषु विगानं कुतो द-स्यत इत्याशंक्य न तत्त्वेविगानमस्ति अपि तु तह्योधनप्रकारे त-दपि बोध्यपुरुषचित्तवैषम्यानुसारेण सुरेश्वराचार्येरुक्तमित्याह। य-या ययेति ॥ ७३॥

श्रुतितात्पर्यमिखिलमबुद्धा भ्राम्यते जडः॥ विवेकी लिखलं बुद्धा तिष्ठत्यानंदवारिघौ॥ ७४॥ अत्यर्थस्येकरूपत्वे तत्प्रतिपादकानामेव कुतो विप्रतिपनिरि- त्याशंक्य श्रुतितात्पर्यबोधशून्यानामेव विप्रतिपत्तिर्न तु तिहदा-मित्याह । श्रुतितात्पर्यमिति ॥ ७४ ॥

मायामेघो जगन्नीरं वर्षतेष यथा तथा॥
चिदाकाशस्य नो हानिर्न वा लाभ इति स्थितिः॥ ७५॥
तर्हि विवेकिनो निश्चयः की हश इत्याकांक्षायामाह।मायेति७५
इमं कूटस्थदीपं योऽनुसंधत्ते निरंतरम्॥
स्वयं कूटस्थरूपेण दीप्यतेऽसौ निरंतरम्॥ ७६॥
इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यविद्यारण्य
स्वामिविरचितपञ्चद्र्यां कूटस्थदोपःसमाप्तः॥

यंथाभ्यासफलमाह । इमिमिति ॥ ७६ ॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यन् मुनिवर्थिकंकरेण रामकष्णाख्येन विदुषा विरचिता कूटस्थदीप-तात्पर्यदीपिका समाप्तिमगमत्॥ ७ ७ ७ ७



॥ श्रीः॥

## पंचदशी।

### अथ ध्यानदीपप्रकरणम्

श्रीगणेशाय नमः।

संवादिभ्रमवद्रह्मतत्त्वोपारुत्याऽपि मुच्यते॥ उत्तरे तापनीयेऽतः श्रुतोपास्तिरनेकधा॥१॥

श्रीगणेशाय नमः ॥ ॥ नत्वा श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीइवर्षे । क्रियते ध्यानदीपस्य व्याख्या संक्षेपतो मया ॥ १ ॥ इह ताव्देदांतशास्त्रे नित्यानित्यवस्तुविवेकादिसाधनचतुष्ट्यसंपन्नस्य सम्यक्श्रवणमनननिदिध्यासनानुष्ठानवतस्तत्त्वंपदार्थविवेचनपूर्वकं महावाक्यार्थापरोक्षज्ञानेन ब्रह्मभावलक्षणो मोक्षो भवतीति प्रतिपादितं तत्र श्रुतोपनिषत्कस्यापि बुद्धिमाद्यादिना केन चित् प्रतिबंधन वाक्यार्थविषयापरोक्षप्रमित्यनुत्पत्तौ सत्यां तदुत्पादनद्वारा मोक्षफलकोपासनानि दिद्शियपुरादौ तावत्सदृष्टातं ब्रह्मतत्त्वो पासनयाऽपि मोक्षो भवतीति प्रतिज्ञानीते।संवादीति । यथा संवादिश्रमण प्रवृत्तस्याभित्रेतार्थलाभो भवति एवं ब्रह्मतत्त्वोपासन्याऽपि मोक्षो भवतीति प्रतिज्ञानीते।संवादीति । यथा संवादिश्रमण प्रवृत्तस्याभित्रेतार्थलाभो भवति एवं ब्रह्मतत्त्वोपासन्याऽपि मोक्षोऽस्त्यतः ताप्तित्यत आह । उत्तरइति।यत उपासनयाऽपि मोक्षोऽस्त्यतः तापनीयोपनिषद्यनेकप्रकारेण ब्रह्मतत्त्वोपासना श्रुता उक्तत्वर्थः॥१॥

मणिप्रदीपप्रभयोमंणिबुद्धचाऽभिधावतोः॥
मध्याज्ञानाविशेषेऽपि विशेषोऽर्थिक्रियां प्रति॥२॥
संवादिश्रमवदित्युक्तं प्रपंचियतुं संवादिश्रमप्रतिपादकवार्तिकं
पठित । मणिप्रदीपेति । मणिश्व प्रदीपश्च मणिप्रदीपे तयोः प्रभे

मणिप्रदीपप्रभे तथोरिति वियहः मणिप्रभायां दीपप्रभायां च या मणिबुद्धिः सा मिण्याज्ञानमेव तस्मिस्तद्वुद्धित्वाद् अथापि मणिप्रभायां च या मणिबुद्धिः सा ऽर्थिक्रियाकारिणी मणिबुद्ध्याभिधाव-वतः पुरुषस्य मणिलाभो भवति इतरस्य तु नास्तीत्यर्थिक्रियायां वैषम्यमस्तीत्यर्थः॥ २॥

दीपोऽपवरकस्यांतर्वर्तते तत्त्रभा बहिः॥ हश्यते द्वार्थथान्यत्र तद्वहृष्टा मणेः प्रभा॥ ३॥

वार्तिकं व्याच छ।दीपोऽपवरकस्यांतरित्यादिना श्लोकत्रयेण।क-स्मिश्चिन्मंदिरे अपवरकस्यांतदीपस्तिष्ठति तस्य प्रभा बहिर्द्वारप्र-देशे रत्निमव वर्त्लोपलभ्यते तथाऽन्यस्मिन्मंदिरे अपवरकस्यांतः स्थितस्य रत्नस्य प्रभा बहिर्द्वारप्रदेशे दीपप्रभेव रत्नसमा नोपल-भ्यते॥ ३॥

दूरे प्रभाद्वयं दृष्ट्वा मणिबुद्धयाऽभिधावतोः॥ प्रभायां मणिबुद्धिस्तु मिथ्याज्ञानं द्वयोरिप॥ १॥

दूर इति । तथाविधं प्रभाद्यं दूरतो हृष्ट्वा अयं मणिरयं मणि-रिति बुद्ध्या द्वौ पुरुषाविभधावनं कुरुतः तयोईयोरिप प्रभाविषये जायमानं मणिज्ञानं भ्रांतमेव ॥ ४ ॥

न लभ्यते मणिदींपत्रभां त्रत्यभिधावता ॥ त्रभायां धावताऽ वर्यं लभ्येतैव मणिर्मणेः॥ ५॥ अथापि दीपत्रभायां मणिबुद्धिं कला धावता पुरुषेण मणिनी-पलभ्यते मणेः त्रभायां मणिबुद्ध्या धावता मणिर्लभ्येतैव ॥ ५॥

दीपत्रभामणिश्चांतिर्विसंवादिश्वमः रुमृतः ॥ मणित्रभामणिश्चांतिः संवादिश्वम उच्यते ॥ ६ ॥ भवत्वेवं वार्त्तिकार्थः प्रकृते किमायातिमत्यत आहादीपप्रभेति या दीपप्रभायां मणिश्रांतिरस्ति स विसंवादिश्रम इति स्मृतो वि-द्वद्भिमीणलाभलक्षणार्थिकयारहितत्वाद् या मणिप्रभायां मणिवु-द्विरस्ति सा तु मणिलाभलक्षणार्थिकियावत्त्वात् संवादिश्रम इत्यर्थः ॥ ६ ॥

बाष्पं धूमतया बुद्धा तत्रांगारानुमानतः॥ वन्हिर्यहच्छया छब्धः स संवादिभ्रमो मतः॥ ७॥

एवं प्रत्यक्षविषये संवादिश्रमं दर्शियत्वाऽनुमानविषयेऽपि तं दर्शयति। बाष्पिमिति। क्वित् प्रदेशे स्थितं वाष्पं धूमलेन निश्चित्य तन्मूळप्रदेशे अयं प्रदेशः अग्निमान् धूमवन्त्वादित्यनुमाय प्रवृत्ते-न पुरुषेण दैवगत्या यद्यग्निस्तत्रोपलभ्येत तदा बाष्पविषयं धु-मज्ञानं संवादिश्रमो मतः॥ ७॥

गोदावर्युदकं गंगोदकं मला विशुद्धये॥ संत्रोक्ष्य शुद्धिमात्रोति स संवादिश्वमो मतः॥८॥ आगमविषयेऽपि तं दर्शयति।गोदावर्युदकमिति।गोदावर्युदक-

स्यापि विशुद्धिहेतुत्वमागमितद्धमतस्तत्त्रोक्षणादपि विशुद्धिरस्त्ये-व अथापि गोदावर्युदके या गंगोदकबुद्धिः सा भ्रांतिरेव ॥ ८॥

ज्वरेणाप्तः सन्निपातं श्रांत्या नारायणं स्मरन्॥ मृतः स्वर्गमवाप्नोति स संवादिश्वमो मतः॥९॥

उदाहरणांतरमाह। ज्वरेणाप्त इति। ज्वरेण सिन्नपातं प्राप्तः पुरुष इदं नारायणस्मरणं मम स्वर्गसाधनिमिति ज्ञानमंतरेणापि सिन्न-पातप्रयुक्तभ्रमवशात् साधारणपुरुषतया चैद्यादिवन्नारायणं स्मरन् मृतः स्वर्गमवाप्नोत्येव 'हरिहरितिपापानि दृष्टचिन्तैरिप स्मृतः' 'आक्रु-इय पुत्रमधवान् यद्जामिलोऽपि नारायणेति म्नियमाण इयाय मुक्ति'मित्यादिपुराणवचनेभ्यः अत्रापि नारायणनाम्नः पुत्रनामल-ज्ञानं भ्रांतिरेव ॥ ९॥ प्रत्यक्षस्यानुमानस्य तथा शास्त्रस्य गोचरे ॥
उक्तन्यायेन संवादिभ्रमाः संति हि कोटिशः॥१०॥
एवं त्रिविधसंवादिभ्रमोदाहरणेन सिद्धमर्थमाह।प्रत्यक्षस्येति१०
अन्यथा मृत्तिकादारुशिलाः स्युर्देवताः कथम्॥
अग्निवादिधियोपास्याः कथं वा योषिदाद्यः॥११॥

विपक्षे बाधकप्रदर्शनेनोक्तमर्थं द्रढयति । अन्यथेति । अन्यथा सं-वादिभ्रमाभावे मृदादयः फलिस्दिये देवतात्वेन पूज्या न भवेयुः स्वतो देवतात्वाभावादित्यर्थः।बाधकांतरमाह । अग्निवादिति । पंचा-ग्निविद्यायां 'योषा वाव गोतमाग्निः पुरुषो वाव गोतमाग्निः पृथिवी वाव गोतमाग्निः पर्जन्यो वाव गोतमाग्निरसौ वाव द्युलोको गोत-माग्नि 'रित्यादिवाक्यैयोषित्पुरुषपृथिवीपर्जन्यद्युलोकानामग्नित्वे-नोपासनं ब्रह्मलोकावानिफलकं न भवेदित्यर्थः । आदिपदेन 'मनो-ब्रह्मत्युपासीत आदित्यो ब्रह्मत्यादेश 'इत्येवमादयो गृद्यंते ॥ १९॥

अयथावस्तुविज्ञानात्फलं लभ्यतं ईप्सितम्॥ काकतालीयतः सोऽयं संवादिभ्रम उच्यते॥ १२॥

इदानीं बहुभिर्यथेरुपपादितं संवादिश्रमं बुद्धिसौकर्याय संक्षि-प्य दर्शयति। अयथावस्त्विति विहितादिविहिताद्दा यसमाद्यथाव-स्तुविज्ञानाद्विपरीतज्ञानादीप्सितमभिल्धितं फलं काकतालीय-न्यायतो दैवगत्या लभ्यते सोऽयं संवादिश्रम इत्यर्थः ॥ १२॥

स्वयंभ्रमोऽपि संवादी यथा सम्यक्फलप्रदः॥ ब्रह्मतवापासनाऽपि तथा मुक्तिफलप्रदा॥ १३॥

ननु ब्रह्मोपासनस्यायथावस्तुविषयस्य कथं सम्यग्ज्ञानसाध्य मुक्तिफलप्रदरविमत्याशंक्य संवादिभ्रमवदेवेत्याह् । स्वयंभ्रम इति ॥ १३ ॥ वेदांते भयो ब्रह्मतत्त्वमखंडेकरसात्मकम्॥ परोक्षमवगम्यैतदहमस्मीत्युपासते॥ १४॥

ननु ब्रह्मत्त्वं ज्ञात्वोपासनं क्रियतेऽज्ञात्वा वा आद्ये उपासनावै-यथ्यं मोक्षसाधनस्य ज्ञानस्येव विद्यमानत्वाद् द्वितीये विषयाप-रिज्ञानादुपासनमेव न घटत इत्यादांक्याह । वेदांतेभ्य इति।अयम-भित्रायः ब्रह्मात्मैकत्वापरोक्षज्ञानस्य मोक्षसाधनस्यानुत्पन्नत्वान्ना-पासनावैयथ्यं ज्ञास्त्रात्परोक्षतयाऽवगतत्वाद् ब्रह्मण उपासनावि-षयत्विमिति ॥ १४॥

प्रत्यग्वयक्तिमनुक्षिरूय शास्त्राद्विष्ण्यादिमूर्तिवत् ॥ अस्ति ब्रह्मेतिसामन्यज्ञानमत्र परोक्षधीः॥ १५॥

उपास्यब्रह्मतत्त्वगोचरस्य परोक्षज्ञानस्य किं रूपमित्याकांक्षा-यामाह । प्रत्यगिति । प्रत्यग्व्यक्तिं बुद्धचादिसाक्षिणमानंदात्मानम-नुक्षिख्याविषयीकृत्य शास्त्रात् सत्यज्ञानादिवाक्यजाताद् ब्रह्मा-स्तीत्येवं सामान्याकारेण जायमानं ज्ञानमत्रास्यामुपासनायां प-रोक्षधीः परोक्षज्ञानं विवक्षितिमत्यर्थः।तत्र दृष्टांतः। विष्णवादीति । विष्णवादिमूर्तिप्रतिपादकशास्त्रजन्यज्ञानवदित्यर्थः॥ १५॥

चतुर्भुजाद्यवगताविष मूर्तिमनुङ्खिखन् ॥ अक्षेः परोक्षज्ञान्येव न तदा विष्णुमीक्षते ॥ १६ ॥

नन् शास्त्रेण विष्ण्वादिमूर्तेश्रतुर्भुजत्वादिविशेषप्रतितेस्तज्ज्ञानस्यापि कृतः परोक्षत्विमित्याशंक्याह। चतुर्भुजादीति।शास्त्रेण चतुर्भुजत्वादिविशेषप्रतीताविष चक्षुरादिभिर्विष्ण्वादिमूर्तिमविषयीकुर्वन् पुरुषः परोक्षज्ञान्येव तत्रोपपत्तिमाह।न तदेति। तदोपासनाकाले विष्णुमुपास्यं नेक्षते नेद्वियैर्विषयीकरोतीत्यर्थः॥ १६॥

परोक्षलापराधेन भवेन्नातस्ववेदनम्॥

## प्रमाणेनैव शास्त्रेण सलमूर्तेविभासनात्॥१७॥

ननु विष्णवादिगोचरज्ञानस्य व्यक्तयुक्ठेखित्वाभावाद् भ्रमत्व-मित्याशंक्य प्रमाणेन जनितत्वान्नभ्रमत्वमित्याह।परोक्षत्वेति। प-रोक्षज्ञानत्वं भ्रांतिज्ञानत्वे कारणं न भवति किं तु विषयासत्यत्व-म् इह तु प्रमाणभूतेन शास्त्रेणैव यथार्थभूताया विष्णवादिमूर्ने-रवभासनान्न भ्रमत्विमत्यर्थः॥ १७॥

सिचदानंदरूपस्य शास्त्राद्वानेऽप्यनुहिखन्॥ प्रत्यंचं साक्षिणं तत्तु ब्रह्मसाक्षात्र वीक्षते॥१८॥

नतु सिच्चदानंद्व्यस्युद्धेखिनो ब्रह्मतत्त्वज्ञानस्य शास्त्रजन्य-स्यापि कुतः परोक्षतेत्याशंख्यापरोक्षत्वप्रयोजकप्रत्यक्त्वोद्धेखा-भावादित्याह। सिच्चदानंदेति। 'सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म 'नित्यः शुद्धो बुद्धः सत्यो मुक्तो निरंजनः सद्धीदं सर्वं तत्सिदिति, इत्यादिशा-स्वात्सिच्चदानंद्रूपस्य ब्रह्मणो भानेऽपि प्रत्यश्वसाक्षिणमनुद्धि-खन् तस्य ब्रह्मणः प्रत्यगात्मरूपत्वमजानानस्तद्वस्रासान्न वी-क्षते नैव पश्चित ॥ १८॥

शास्त्रोक्तेनेव मार्गेण सचिदानंदिनश्चयात्॥ परोक्षमिप तज्ज्ञानं तत्त्वज्ञानं न तु स्त्रमः॥ १९॥

कथं तर्हि तथाविधब्रह्मगोचरस्य ज्ञानस्य तत्त्वज्ञानत्विमित्या-इांक्यागमप्रमाणजन्यत्वादित्याह । शास्त्रेति । तज्ज्ञानं परोक्षमिप शास्त्रोक्तेनैव प्रकारेण ब्रह्मणः सिच्चदानंदरूपनिश्रायकत्वात् स-म्यग्ज्ञानमेव न भ्रम इत्यर्थः ॥ १९॥

ब्रह्म यद्यपि शास्त्रेषु प्रत्यक्तेनैव वर्णितम्॥ महावाक्यैस्तथाऽप्येतदुर्बोधमविचारिणः॥२०॥ ननु सत्यज्ञानादिवाक्यैर्ब्रह्मणः सिच्चदानंदरूपत्विमव तत्त्व- मस्यादिवाक्येः प्रत्यम्यत्वमि तस्य वोध्यत एव अतः शास्त्रज-न्यस्यापि ज्ञानस्य प्रत्यग्व्यक्तयुद्धिख्वाद्परोक्षमेवेत्याशंक्र्याह।ब्र-ह्मोति । यद्यपि वेदांतेषु महावाक्येर्ब्रह्मप्रत्यगात्मखेनैवोपदिष्टं त-थाऽप्येतत् प्रत्यग्रूप्त्वमन्वयव्यतिरेकाभ्यां तत्त्वंपदार्थविवेकग्रु-न्यस्य दुर्वीधं बोद्धमशक्यमतः केवलाद्वाक्यान्नापरोक्षज्ञानमुत्प-द्यत इत्यर्थः ॥ २०॥

> देहायात्मालविश्वांतो जाश्रत्यां न हठात्पुमान् ॥ ब्रह्मात्मलेन विज्ञातुं क्षमते मंद्धीलतः॥ २१॥

ननु सम्यक्तानस्य प्रमाणवस्तुपरतंत्रत्वात् प्रमाणस्य च त-त्वमस्यादिवाक्यरूपस्य सद्भावाद्वस्तुनश्च ब्रह्मात्मैक्यलक्षणस्य विद्यमानत्वात्कुतो विचारमंतरेण दुर्बोधत्विमत्याशंक्याह । देहादि-ति।ब्रह्मात्मैकत्वापरोक्षज्ञानविरोधिनो देहेंद्रियादिष्वात्मत्वश्रमस्य विचारनिवर्षस्य सद्भावात्तिवृत्तये विचारोऽपेक्ष्यत इत्यर्थः ॥२ ३

ब्रह्ममात्रं सुविज्ञेयं श्रद्धालोः शास्त्रदर्शिनः॥ अपरोक्षद्वेतबुद्धिः परोक्षाद्वेतबुद्ध्यनुत्॥ २२॥

ननु तर्हि देहें द्रियादिगोचरस्य दैतश्रमस्य सद्भावादि दितीयब्र-ह्मगोचरं परोक्षज्ञानमपि नोदीयादित्याशंक्य परोक्षदैतश्रमस्य परोक्षादैतज्ञानाविरोधित्वाच्छ्रद्धावतः पुंसः शास्त्रात्परोक्षज्ञानमु-त्पद्मतएवेत्याह । ब्रह्ममात्रमिति । अपरोक्षदैतवुद्धिर्यतः परोक्षादै-तबुद्धचनुदतो ब्रह्ममात्रं सुविज्ञेयमिति योजना ॥ २२ ॥

अपरोक्षशिलाबुद्धिन परोक्षेशतां नुदेत् ॥ प्रतिमादिषु विष्णु बे को वा विप्रतिपद्यते ॥ २३॥

अपरोक्षभ्रमस्य परोक्षसम्यग्ज्ञानाविरोधित्वे दृष्टांतमाह। अप-रोक्षेति। विरोधाभावमेवोदाहृत्य दर्शयति। प्रतिमादिष्विति॥२३॥ अश्रद्धालोरविश्वासो नोदाहरणमईति॥ श्रद्धालोरेव सर्वत्र वैदिकेष्वधिकारतः॥ २४॥

के चन विप्रतिपद्यमाना उपलभ्यंते इत्याशंक्याह । अश्रद्धा-लोरिति । कुत इत्यत आह । श्रद्धालोरेवेति । सर्वेषु वेदोक्तानुष्ठा-नेषु श्रद्धालोरेव श्रद्धावत एवाधिकारित्वादित्यर्थः॥ २४॥

सक्दाप्तोपदेशेन परोक्षज्ञानमुद्भवेत्॥ विष्णुमृत्युपदेशो हि न मीमांसामपेक्षते॥ २५॥

एतावता परोक्षज्ञाने किमायातिमत्यत आह । सकदाप्त इति । उक्तमर्थ लोकानुभवेन द्रवयति । विष्णुमूर्तीति ॥ २५ ॥ कर्मोपास्तो विचार्थेते अनुष्ठेयाविनिर्णयात् ॥ बहुशाखावित्रकीर्णं निर्णेतुं कः प्रभुनेरः॥ २६ ॥

नतु तर्हि शास्त्रेषु कुतो विचाराः क्रियंत इत्याशंक्यानुष्ठेययोः कर्मीपासनयोः संदेहसंभवात्तिर्णयाय विचाराः क्रियंत इत्याह। कर्मीपास्तीति। संदेहसंभवमेवोपपादयति। बहुशाखेति। अनेकासु शाखासु तत्र तत्र चोदितं कर्म उपासनं वा एकत्र समाहत्य नि-णेतुमस्मदादिनरः कः प्रभुःसमर्थः न कोऽपीत्यर्थः॥ २६॥

निणींतोऽर्थः कल्पसूत्रैश्रेथितस्तावताऽस्ति कः॥ विचारमंतरेणापि शक्तोऽनुष्ठातुमंजसा॥२७॥

ननु तर्द्यननुष्ठेयत्वमेव कर्मोपासनयोः प्राप्तिस्याइंक्याह। नि-णीत इति। जैमिन्यादिभिः पूर्वाचार्यैर्निश्चितोऽर्थः अनुष्ठानप्रकारः कल्पसूत्रैः संग्रहीतोऽस्ति तावता तैर्प्रथितत्वेनैव तेषु विश्वासवान पुरुषः विचारं विनाऽपि कर्म सम्यगनुष्ठातुं शक्कोत्येव॥ २७॥

उपास्तीनामनुष्ठानमार्षयंथेषु वर्णितम्॥ विचाराक्षममर्त्याश्च तच्छुबोपासते गुरोः॥ २८॥ ननु तत्रोपासनाविचाराभावात् तदनुष्ठानं न संभवेदित्याशं-क्याह । उपास्तीनामिति । आर्षयंथेषु ब्रह्मवासिष्ठादिमंत्रकल्पेषू पासनाप्रकारो वर्णितः । ततो विचारासमर्था मनुष्याः कल्पेषूकं त-दुपासनं गुरुमुखादवगत्यानुतिष्ठंतीति भावः॥ २८॥

वेदवाक्यानि निर्णेतुमिच्छन्मीमांसतां जनः॥ आप्तोपदेशमात्रेण ह्यनुष्ठानं हि संभवेत्॥ २९॥

ननु तर्हि इदानींतनैरिप यंथकर्तृभिर्वेदवाक्यविचारः कुतः क्रि-यत इत्याज्ञांक्य स्वस्वबुद्धिपरितोषायैव क्रियते नानुष्ठानिसद्धय इत्याह । वेदेति ॥ २९॥

ब्रह्मसाक्षात्कृतिस्त्वेवं विचारेण विना नृणाम् ॥ आप्तोपदेशमात्रेण न संभवति कुत्रचित् ॥ ३०॥ ननु ब्रह्मोपासनवर् ब्रह्मसाक्षात्कारस्याप्युपदेशमात्रादेव सि-द्धिः किं न स्यादित्याद्यांक्याह । ब्रह्मेति ॥ ३०॥

परोक्षज्ञानमश्रद्धा प्रतिबंधाति नेतरत्॥ अविचारोऽपरोक्षस्य ज्ञानस्य प्रतिबंधकः॥ ३१॥

आप्तोपदेशमात्रेणोपासनानुष्ठानोपयोगि परोक्षज्ञानमुत्पयते अपरोक्षज्ञानं तु विचारमंतरेण न जायतइत्युक्तं । तत्र कारणमाह। परोक्षेति।यतोऽविश्वास एव परोक्षज्ञानं प्रतिबघ्नाति नाविचारोऽ-तस्तन्नियुन्तो सकदुपदेशादेव परोक्षज्ञानजन्मोपपयते अविचार-प्रतिबंधस्यापरोक्षज्ञानस्य तु विचारद्वारा तन्निगृत्तिमंतरेणोत्पिनिर्न संभवति अतो विचारः कर्तव्य इति भावः॥ ३१॥

विचार्यापरोक्ष्येण ब्रह्मात्मानं न वेति चेत् ॥ आपरोक्ष्यावसानलाद्भयो भूयो विचारयेत् ॥ ३२॥ ननु विचारे कतेऽपि यदाऽपरोक्षज्ञानं न जायते तदा किं कर्त- व्यमित्यत आह । विचार्यापीति । तत्त्वपदार्थी सम्यग्विचार्यापि वा-क्यांथे ब्रह्मात्मैकत्वमपरोक्षतया न जानातीति चेत्तदापि पुनःपुन-र्विचार एव कर्तव्योऽपरोक्षज्ञानहेतोरन्यस्याभावादिति भावः॥३२

विचारयन्नामरणं नैवात्मानं छमेत चेत्॥ जन्मांतरे छमेतैव प्रतिबंधक्षये सित ॥ ३३॥ ननु भूयोभूयो विचारेणापि इह साक्षात्कारानुदये सित वि-

चारो व्यर्थः स्यादित्याशंक्याह । विचारयन्निति ॥ ३३ ॥ इह वाऽमुत्र वा विद्येत्येवं सूत्रकृतोदितम् ॥ शृण्वंतोऽण्यत्र बहवो यन्न विद्युरिति श्रुतिः ॥ ३४ ॥

निवदं कुतोऽवगतिमत्याशंक्य ब्रह्मसूत्रकता व्यासेनेहिकम-प्यप्रस्तुतप्रतिबंधे तद्दर्शनादित्यास्मिन् सूत्रेऽभिधानादित्याह। इह वामुत्रेति।सित प्रतिबंधे इह जन्मिन ज्ञानानुत्पत्तौ श्रुतिं दर्शयि। शृण्वंत इति॥ ३४॥

गर्भ एव शयानः सन् वामदेवोऽवबुद्धवान् ॥ पूर्वाभ्यस्तविचारेण यद्दध्ययनादिषु॥ ३५॥

इह जन्मिन श्रवणादिकतुः जन्मांतरेऽपरोक्षज्ञानं भवतीत्यत्रा-पि 'गर्भे नु सन्नन्वेषाम वेदमहं देवानां जिनमानि विश्वे'त्यादि-कां श्रुतिमर्थतः पठित । गर्भेइति । इह जन्मन्युत्पन्नस्य ज्ञानस्य काळांतरोत्पन्तौ दृष्टांतमाह । यद्ददिति ॥ ३५ ॥

बहुवारमधीतेऽपि तदा नायाति चेत्पुनः ॥ दिनातरेऽनधीत्यैव पूर्वाधीतं स्मरेत्पुमान् ॥ ३६ ॥ दृष्टांतं विवृणोति । बहुवारमिति ॥ ३६ ॥ कालेन परिपच्यंते कृषिगर्भादयो यथा ॥ तहदात्मविचारोऽपि शनैः कालेन पच्यते॥ ३७ ॥ आदिशब्देन परिगृहीतानि दृष्टांतांतराण्याह । कालेनेति । दा-ष्टीतिके योजयति । तद्ददिति ॥ ३७ ॥

पुनःपुनर्विचारेऽपि त्रिविधप्रतिबंधतः॥
न वेत्ति तत्त्वमित्येतद्वार्तिके सम्यगीरितम्॥ ३८॥

बहुवारं विचारितेऽपि तत्त्वे प्रतिबंधबलात्साक्षात्कारो न जा-यत इत्येतदार्तिककारैरपि निरूपितमित्याह । पुनःपुनरिति ॥३८॥

कुतस्त ज्ज्ञानिमिति चेत्ति बंधपरिक्षयात्॥ असाविप च भूतो वा भावी वा वर्ततेऽथ वा॥ ३९॥

तान्येव वार्तिकान्युदाहरित । कुतस्तज्ज्ञानिमत्यादिना । भरत-स्य त्रिजनमाभिरित्यंतेन । तत्र तावत्पूर्वमनुत्पन्नस्य ज्ञानस्यदानी-मुत्पत्ती कारणं प्रच्छिति । कुत इति । उत्तरमाह । तिद्ध बंधेति । बंधः प्रतिबंधस्तस्य पारिक्षयादित्यर्थः। सोऽपि प्रतिबंधो भूतो भावी वर्त-मानश्चेति त्रिविध इत्याह । असाविति ॥३९॥

अधीतवेदवेदार्थोऽप्यत एव न मुच्यते ॥ हिरण्यनिधिद्दष्टांतादिदमेव हि दर्शितम्॥ ४०॥

भवत्ववं त्रिविधप्रतिबंधस्ततः किमित्यतआह ।अधीतिति । अ-त एव प्रतिबंधसद्भावादेवेत्यर्थः। सित प्रतिबंधे ज्ञानं नोदेतीत्येतत् तद्यथा 'हिरण्यनिधिं निहितमक्षेत्रज्ञा उपर्युपिर संचरंतो न विंदेयुः एवभवेमाः सर्वाः प्रजाः अहरहर्ब्रह्मछोकं गच्छंत्य एतं ब्रम्हछोकं न विंदंत्यनृतेन हि प्रत्यूढा' इत्यनया श्रुत्या प्रदर्शितमित्याह । हि-रण्येति॥ ४०॥

अतीतेनापि महिषीरनेहेन प्रतिबंधतः॥ भिक्षस्तन्वं न वेदेति गाथा लोके प्रगीयते॥ ४१॥ नन्वतीतस्य प्रतिबंधकत्वं न दृष्टमित्याइंक्याह।अतीतेनेति।अय- मर्थः।कश्चिद्यातः पूर्व गार्हस्थ्यदशायां कस्यां चिन्महिष्यां स्नेहं क-त्वा पश्चात्संन्यासानंतरं श्रवणे प्रवृत्तोऽपि तेनैव स्नेहेन जनितातप्र-तिवंधात्तत्वं गुरुणोपदिष्टमपिन ज्ञातवानित्येवंविधा गाथा लोके प्रगीयते न पुराणादिषु पठ्यत इत्यर्थः ॥ ४१॥

अनुसृत्य गुरुः स्नेहं महिष्यां तत्त्वमुक्तवान् ॥ ततो यथावहेदेष प्रतिबंधस्य संक्षयात् ॥ ४२॥

तर्हि तथाविधस्य तस्य कथं ज्ञानेत्पंतिरित्यत आह। अनुसृत्ये-ति। गुरुस्तस्य तत्त्वोपदेष्टा तदीयमहिषीस्नेहमनुसृत्य तस्यामेव महिष्यां तत्त्वं तन्महिष्युपाधिकं ब्रह्मोक्तवान् ततः सोऽपि महिषी-स्नेहळक्षणप्रतिबंधकापगमेन गुरूपदिष्टं तत्त्वं यथावच्छास्रोक्तप्र-कारेणैव ज्ञातवानित्यर्थः॥४२॥

त्रतिबंधो वर्तमानो विषयासक्तिलक्षणः ॥ त्रज्ञामांदां कुतकेश्च विपर्ययदुरायहः॥ ४३॥

एवमतीतप्रतिबंधं प्रदर्श वर्तमानं दर्शयति। प्रतिबंध इति। व-तमानः प्रतिबंधिश्चित्तस्य विषयासिकिरूपः एकः प्रज्ञामांद्यं बुद्धेस्ते-र्हण्यामावः कुतकश्च शुष्कतार्किकत्वेन शुल्यर्थस्यान्यथोहनं विप-र्ययदुरायहः विपर्यये आत्मनः कर्तृत्वादिधर्मयुक्तत्वज्ञानलक्षणे दुरायहो युक्तिरहितोऽभिनिवेशः एतेषामन्यतमस्यापि सत्त्वे ज्ञा-नं नोदेतीत्यर्थः॥ ४३॥

शमाद्यैः श्रवणाद्येश्च तत्र तत्रोचितैः क्षयम् ॥ नीतेऽस्मिन्त्रितिबंधेऽतः स्वस्य ब्रह्मलमश्चुते ॥ ४४ ॥ अस्यापि प्रतिबंधस्य केन निवृत्तिरित्यत आहाशमाद्येरिति। श-मादयः 'शांतो दांत उपरतास्तितिक्षः समाहितो भूत्वे'तिश्चत्युक्ताः श्रवणादयः 'श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य' इति श्रुत्या अ- भिहिताः एतैः साधनैसात्र तत्र तस्य तस्य प्रतिबंधस्य निवर्तने उचितैर्योग्यैसास्मिंस्तिस्मन् प्रतिबंधे क्षयं नीतेसित विनाशिते सिति अतः प्रतिबंधापगमादेव स्वस्य प्रत्यगात्मनो ब्रह्मत्वं प्राप्नोती-रवर्थः ॥ ४४ ॥

आगामित्रतिबंधश्च वामदेवे समीरितः॥ एकेन जन्मना क्षीणो भरतस्य त्रिजन्मभिः॥ ४५॥

इदानीं भाविप्रतिबंधं दर्शयति । आगामीति। आगामिप्रतिवंधो जन्मांतरहेतुः प्रारब्धशेष इत्यर्थः । तस्य च भोगमंतरेण निवृत्त्य-भावात्तिवृत्तो काळिनियमो नास्तीत्याह । एकेनेति । स च एकेन जन्मना क्षीणो वामदेवस्येति शेषः । भरतस्य त्रिजन्मिभः क्षीण इत्यनुषज्यते ॥ ४५ ॥

योगश्रष्टस्य गोतायामतीते बहुजन्मिन ॥ प्रतिबंधक्षयः प्रोक्तो न विचारोऽप्यनर्थकः॥ १६॥

नन्वेकेन त्रिजनमिशिति नियतकाललं भवतैवोच्यत इत्याइां-क्याह । योगेति । योगभ्रष्टस्तत्त्वसाक्षात्कारपर्यतं विचाररिहत इत्यर्थः । तार्हे तत्त्वविचारो निष्फलः स्यादित्याइांक्याह । न वि-चारोऽपीति । प्रतिबंधनिवृत्त्यनंतरमेवापरोक्षज्ञानलक्षणफलसद्रा-वादिति भावः ॥ ४६ ॥

प्राप्य पुण्यकृतां लोकानात्मतत्त्वविचारतः॥
शुचीनां श्रीमतां गेहे साभिलाषोऽभिजायते॥४७॥
गीतायां प्रतिपादितमर्थं दर्शयति प्राप्येत्यादिना ततो याति
परां गितिमित्यंतेन।प्राप्येति।योगश्रष्ट आत्मतत्त्वविचारबलादेव
पुण्यकारिणां लोकान् स्वर्गविशोषान्प्राप्य तत्र बहुकालं सुखमनुभूय तद्रोगावसाने साभिलाषश्रेदास्मिन् लोके शुचीनां मातृतः
पितृतः शुद्धानां श्रीमतां कुलेऽभिजायते॥ ४७॥

अथवा योगिनामेव कुछे भवति धीमताम्॥ निरुप्हो ब्रह्मतत्त्वस्य विचारात्ति दुर्छभम्॥ १८॥

पक्षांतरमाह । अथ वेति । निस्ष्टहः स्वयमतिविरक्तश्रेद्वस्नतत्त्व-विचारादेव धीमतामात्मतत्त्वनिश्चयविचारवतां योगिनां चित्तेका-ग्रयवतां कुळे भवति।जायत इत्यर्थः। पूर्वस्मात् पक्षात्को विशेष इ-त्याह । तद्धीति । हि यस्मात्कारणात् तद्योगिकुळे जन्म दुर्छभमल्प-पुण्येनाळभ्यमित्यर्थः ॥ ४८॥

तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् ॥ यतते च ततो भूयस्तस्मादेतिद्धं दुर्लभम्॥ ४९॥

तस्य दुर्लभत्वमुपपादयति। तत्रेति। हि यस्मात् कारणात् तत्र तस्मिन् जन्मिन पौर्वदेहिकं पूर्वदेहभवं तं बुद्धिसंयोगं तत्त्वविचा-रगोचरबुद्धिसंबंधं शीघं लभते प्राप्तोति न केवलं बुद्धिसंबंधमात्र-लाभः किंतु ततः पूर्वस्मात् प्रयत्नाद्भयो यतते चाधिकं प्रयत्नं क-रोति तस्मादेतज्जन्म दुर्लभिनत्यर्थः॥ १९॥

पूर्वाभ्यासेन तेनेव व्हियते ह्यवशोऽपि सः॥ अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्॥ ५०॥

भूयोऽभ्यासे कारणमाह।पूर्वेति।योगभ्रष्टस्तेन पूर्वाभ्यासेनैवाव-शोऽपि अस्वाधीनोऽपि न्हियते आरूष्यते एवमनेकेषु जन्मसु क-तेन प्रयत्नेन संसिद्धस्तत्त्वज्ञानसंपन्नस्ततस्तरमात् तत्त्वज्ञानात्परां गतिं मुक्तिं याति प्राप्नोतीत्यर्थः॥ ५०॥

ब्रह्मलोकाभिवांछायां सम्यक् सत्यां निरुध्य ताम् ॥ विचारयेच आत्मानं न तु साक्षात्करोत्ययम्॥ ५१॥ आगामि प्रतिबंधांतरं दर्शयति । ब्रह्मलोकेति । ब्रह्मलोकप्राप्ती- च्छायां दृढायां सत्यां तां निरुध्य य आत्मानं विचारयेत्तस्य सा-क्षात्कारो नैव जायत इत्यर्थः ॥ ५९ ॥

वेदांतिवज्ञानसृनिश्चितार्था इति शास्त्रतः॥ ब्रह्मलोके स कल्पांते ब्रह्मणा सह मुच्यते॥ ५२॥

ननु तार्हे तस्य कदाऽपि मुक्तिर्न स्यादित्याशंक्याह। वेदांतिति। 'वेदांतिवज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्वाः।ते ब्र-ह्मलोके तु परांतकाले परामृताः परिमुच्यंति सर्वे ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे॥परस्यांते कतात्मानः प्रविद्यांति परं पदम्॥' इत्यादिशास्त्रवद्याद् ब्रह्मलोकप्राप्त्यनंतरं तत्त्वं साक्षात्कत्य ब्रह्मणा सह मुक्तिर्भविष्यतीत्यर्थः॥ ५२॥

केषांचित्स विचारोऽपि कर्मणा प्रतिबध्यते॥ श्रवणायापि बहुभियों न छभ्य इति श्रुतेः॥ ५३॥

एवं तत्त्वविचारे क्रियमाणे प्रतिबंधवशादत्र साक्षात्कारो न जायतइत्यभिधाय तीव्रपापिनां तु सोऽपि विचारो दुर्लभ इत्याह। केषां चिदिति । तत्र प्रमाणमाह । श्रवणायेति । यः परमात्मा बहु-भिः पुरुषेः श्रवणायापि श्रोतुमपि न लभ्यः दुर्लभ इत्यर्थः ॥५३॥

> अत्यंतबुद्धिमांचाद्वा सामग्या वा प्यसंभवात्॥ यो विचारं न लभते ब्रह्मोपासीत सोऽनिशम्॥ ५४॥

एतावता सित प्रतिबंधे तत्त्वसाक्षात्कारस्तत्साधनभूतो विचा-रश्च न संभवति इत्यभिधायेदानीं विचारासमर्थेन पुरुषार्थार्थिना किंकत्व्यमित्यपेक्षायां 'विचाराक्षममर्त्याश्च तच्छुत्वोपासते गुरो-रि'ति यत्प्राक् प्रतिज्ञातं तदुपपादयति । अत्यंतेति । सामम्यसंभ-वोनाम तदुपदेष्टुर्गुरोरध्यात्मशास्त्रस्य देशकालादेवी असंभव-स्तस्मादित्यर्थः॥ ५४॥ निर्गुणब्रह्मतस्वस्य न ह्युपास्तेरसंभवः॥ सगुणब्रह्मणीवात्र प्रत्ययाद्यतिसंभवात्॥ ५५॥

ननु निर्गुणब्रह्मतत्त्वस्य गुणरहितत्वात्तदुपासनं न घटत इ-त्याशंक्योपासनस्य प्रत्ययावृत्तिरूपत्वात् सगुणब्रह्मणीव निर्गुणे पि तत्संभवतीत्याह । निर्गुणेति ॥ ५५॥

अवाङ्मनसगम्यं तन्नोपास्यमितिचेत्दा॥ अवाङ्मनसगम्यस्य वेदनं न च संभवेत्॥ ५६॥

ननु निर्गुणस्य ब्रह्मणो वाङ्मनसगोचरत्वाभावान्नोपास्यत्व-मित्याशंक्य वेदनपक्षेऽप्ययं दोषः समान इत्याह । अवाङ्मनसे-ति ॥ ५६ ॥

वागाद्यगोचराकारमित्येवं यदि वेत्यसौ ॥ वागाद्यगोचराकारमित्युपासीत नो कुतः॥ ५७

ननु ब्रह्मावाङ्मनसगोचरमित्येवं ज्ञातुं शक्यमित्याशंक्य एव-मेवोपासितुमपि शक्यमित्याह । वागादोति ॥ ५७ ॥ सगुणत्वमुपास्यवाद्यदि वेद्यवतोऽपि तत् ॥ वेद्यं चेळक्षणाद्यत्या छक्षितं समुपास्यताम् ॥ ५८ ॥

ब्रह्मण उपास्यत्वे सगुणत्वं प्रसज्येतेत्याशंक्य वेद्यत्वेऽपितत्सगुणत्वं स्यादित्याह।सगुणत्विमिति।तत्सगुणत्विमित्यर्थः। ननु छक्षणावृत्त्याश्रयणान्न वेद्यत्वे सगुणत्वप्रसंग इत्याशंक्य उपासनमपि तथैव क्रियतामित्याह। वेद्यं चेदिति॥ ५८॥

ब्रह्मविद्धि तदेव तं न तिदं यदुपासते॥ इति श्रुतेरुपास्यतं निषिदं ब्रह्मणो यदि॥५९॥ ननु ब्रह्मण उपास्यतं श्रुत्या निषिद्धचत इति शंकते। ब्रह्मवि- द्धीति । 'यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासत' इतिश्रुतिरुपास्यस्य ब्रह्मत्वं निषेधयतीत्यर्थः। त्वं यदवाङ्मनसगम्यं तदेव ब्रह्म विद्वीदिमिति यन्पासते पुरु-षास्तन्न विद्वीति योजना ॥ ५९ ॥

विदितादन्यदेवेति श्रुतेर्वेच तमस्य न॥

यथा श्रुत्यैव वेद्यं चेत्तथा श्रुत्याऽप्युपास्यताम् ॥ ६ ०॥

उपास्य त्ववद् वेद्यत्वस्यापि तन्निषेधः समान इत्याह । विदि-तादिति । अन्यदेव 'तदिदितादथोविदितादधी'ति ब्रह्मणो वेद्यत्व-मपि निवारयतीत्यर्थः । विदितात् ज्ञातादित्यर्थः । अविदिताद्जा-तादित्यर्थः । विदिताविदिताभ्यामन्यद् ब्रह्मोति श्रुतिः प्रतिपादय-तीति चेत्तर्हि तथैव तज्जानीयादित्याइांक्योपासनेऽप्येतत्समान-मित्याह । यथेति ॥ ६०॥

अवास्तवी वेद्यता चेदुपास्यतं तथा न किम्॥ इतिव्याप्तिवेद्यता चेदुपास्यतेऽपि तत्समम्॥६१॥

ननु वेद्यत्वं ब्रह्मणो वास्तवं न भवतीत्याशंक्योपास्यत्वमिष तथेत्याह। अवास्तवीति। ननु वेदनपक्षे वृत्तेर्ब्रह्माकारत्वमिस्त नोपा-सन इत्याशंक्य शब्दबळात्तदाकारत्वमुभयत्र समानिमत्याह। वृ-चीति॥ ६९॥

का ते भक्तिरुपास्तौ चेत्कस्ते द्वेषस्तदीरय॥ मानाभावो न वाच्योऽस्यां बहुश्रुतिषु दर्शनात्॥६२॥ युक्तिशून्य उपालंभस्तु त्वत्पक्षेऽपि समान इत्याह।का त इति। ननु निर्गुणोपासने प्रमाणं नास्तीत्याशंक्यानेकासु श्रुतिषु उपल-

भ्यमानत्वान्मैविमत्याह। मानाभाव इति॥ ६२॥

उत्तरसिंमस्तापनीये शैब्यप्रश्लोऽथ काठके॥

माड्रक्यादौ च सर्वत्र निर्गुणोपास्तिरीरिता ॥६३॥

बहुश्रतिषु दर्शनादित्युक्तमर्थं विवृणोति। उत्तरिमिन्निति। ता-पनीयोपनिषदि 'तावद् देवाह वै प्रजापतिमब्रुवन्नणोरणीयांसिम-ममात्मानमोंकारं नो व्याचक्ष्वे'त्यादिना बहुधा निर्गुणोपासनम-भिधीयते शैव्यप्रश्ने प्रश्नोपनिषदि पंचमे प्रश्ने 'यः पुनरेतं त्रिमा-त्रेणोमित्यनेनैवाक्षरेण परं पुरुषमिष्यायिते'ति काठके कठव-द्वां 'सर्वे वेदा यत्पदमामनंती'त्युपक्रम्य 'एतद्वश्चेवाक्षरं ब्रह्म एत-दाळंबन श्रेष्ठ'मित्यादिना प्रणवोपासनमुच्यते मांडूक्योपनिषदि 'ओमित्येतदक्षरिमदंसर्व'मित्यादिनावस्थायातीततुरीयोपासनमे-वाभिधीयत इत्यर्थः।आदिशब्देन तैत्तिरीयमुंडकादयो गृह्यंते॥६३

अनुष्ठानप्रकारोऽस्याः पंचीकरण ईरितः॥ ज्ञानसाधनमेतचेन्नेति केनात्र वारितम्॥६४॥

ननु निर्गुणोपासनं कथमनुष्ठेयमित्यत आह। अनुष्ठानेति। नन्वे-तदुपासनं ज्ञानसाधनमेव न मुक्तिसाधनमित्याद्यांक्य ब्रह्मतत्त्वो-पास्त्यापि मुच्यत इतिवदतामस्माकमनुकूलमित्याह। ज्ञानसाध-नमिति॥ ६४॥

नानुतिष्ठति कोऽप्येतदिति चेन्माऽनुतिष्ठतु ॥ पुरुषस्यापराधेन किमुपास्तिः प्रदुष्यति ॥६५॥

ननु सगुणोपासनमेव सर्वेरनुष्ठीयते न निर्गुणोपासनमित्याइां-क्य तस्य प्रमाणसिद्धस्यापळाषो न युक्त इत्याह । नानुतिष्ठती-ति ॥ ६५॥

इतोऽप्यतिशयं मला मंत्रान्वश्यादिकारिणः॥ मूढा जपंतु तेभ्योऽतिमूढाः कृषिमुपासताम्॥६६॥ प्रमाणसिद्धस्यानुष्ठानाभावेनापरित्याज्यत्वे दृष्टांतमाह। इतो- ऽपीति।अयमभित्रायः यथा सगुणोपासनेभ्यः कालांतरभाविफलेभ्यो वश्यादिकारिमंत्रेषु ऐहिकफलप्रदत्वमितिशयं बुद्धा मूढानां तन्मंत्रजपादौ प्रवृत्ताविप विवेकिभिः सगुणोपासनं न परित्यज्यने यथा वा नियमानुष्ठानापेक्षेभ्यस्तेभ्योऽपि मंत्रेभ्यः रूष्यादावनिश्चायं नियमनेरपेक्ष्यं मत्वा मूढतराणां तत्र प्रवृत्ताविप तन्मंत्रानुष्ठानं न परित्यज्यते तथा सांसारिकफलेप्सूनां निर्णुणोपासनानुष्ठानाभावेऽपि न मुमुक्षुभिर्मिर्गुणोपासनं त्यज्यत इति ॥ ६६ ॥

तिष्ठंतु मूढाः प्रकृता निर्गुणोपास्तिरीर्यते ॥ विद्यैक्यात्सर्वशाखास्थान् गुणानत्रोपसंहरेत् ॥६७॥

एवं प्रासंगिकं परिसमाप्य प्रकृतमनुसरित । तिष्ठं विति । सर्ववे-दांतप्रत्ययं चोदनाद्यविशेषादित्युक्तन्यायेन निर्गुणोपासनस्यैक-त्वात् तासु तासु शाखासु श्रुतानुपास्यगुणानेकत्रोपसंहत्योपास-नं कर्तव्यमित्याह । विद्येति ॥ ६७ ॥

आनंदादेविधेयस्य गुणसंघस्य संहतिः॥ आनंदादय इत्यस्मिन् सूत्रे व्यासेन वर्णिता॥६८॥

ते च गुणा दिप्रकाराः विधेया निषेध्याश्रेति तत्रा नंदो ब्रह्म वि-ज्ञानमानंदं ब्रह्म नित्यः शुद्धो बुद्धः सत्यो मुक्तो निरंजनो विभुर-द्वय आनंदः परः प्रत्यगेकरस इत्यादयो ये विधेयगुणास्तेषामुपसं-हार आनंदादयः प्रधानस्येत्यस्मिन्नधिकरणेऽभिहित इत्याह। आ-नंदादेरिति॥ ६८॥

अस्थूलादेर्निषध्यस्य गुणसंघस्य संहतिः॥ तथा व्यासेन सूत्रेऽस्मिन्नुक्ताऽक्षरिधयां तिति॥६९॥ ये चास्थूलमनण्वन्हस्वं यत्तददृरयमयाह्यमशब्दमस्पर्शमरूप-मव्ययमित्यादयो निषेध्यगुणास्तत्र तत्र श्रुतास्तेषासुपसंहारोऽक्ष- रिवयां स्ववरोधः सामान्यतद्भावाभ्यामीपसदनवत्तदुक्तमित्यस्मिन्निधकरणेऽभिहित इत्याह । अस्थूळादेरिति ॥ ६९॥

निर्गुणब्रह्मतत्त्वस्य विद्यायां गुणसंहतिः॥ न युज्येतेत्युपालंभो च्यासं प्रत्येव मां न तु ७०॥

ननु निर्गुणब्रह्मविद्यायां न गुणोपसंहार एव युज्यते निर्गुण-विद्यात्विवरोधादित्याशंक्य सूत्रकारेणैवमभिहितस्योपसंहारस्या-स्माभिरभिधीयमानत्वान्नास्मान् प्रतीदं चोद्यमुचितमित्याह।नि-र्गुणिति॥ ७०॥

हिरण्यरमश्रुसूर्यादिमूर्तीनामनुदाहतेः ॥ अविरुद्धं निर्गुणतमिति चेतुष्यतां तया॥ ७१॥

हिरण्यइमश्रुत्वादिगुणविशिष्टमूर्तीनाम् अनिभधानादिदं नि-र्गुणोपासनमेविति चेनिहं न विरोध इत्याह। हिरण्यति। हिरण्यइम-श्रुसूर्यादिमूर्तीनां हिरण्यमयानि इमश्रुणि यस्यासौ हिरण्यइमश्रुः तथाविधः सूर्यो हिरण्यइमश्रुसूर्यः आदिर्येषां ते हिरण्यइमश्रुसू-र्यादयस्तेषां मूर्तयो हिरण्यइमश्रुसूर्यादिमूर्तयस्तासामिति विय-हः॥ ७१॥

गुणानां लक्षकलेन न तत्त्वेंऽतः प्रवेशनम्॥ इति चेद्रस्वेवमेव ब्रह्म तत्त्वमुपास्यताम्॥ ७२॥

ननु आनंदादीनामस्यूलादीनां च गुणानामुपास्यतत्त्वेंऽतःप्रवे-शाभावात्तत्रुणविशिष्टत्वेन कथमुपास्यत्विमत्याशंक्य तेषां तत्त्वां-तःप्रवेशाभावेऽपि तेषां लक्षकत्वसंभवात्तेलिक्षतं ब्रह्मोपास्यिम-त्याह । गुणानामिति ॥ ७२ ॥

आनंदादिभिरस्थूलादिभिश्वात्माऽत्र लिक्तः॥ अखंडैकरसः सोऽहमस्मीत्येवमुपासते॥ ७३॥ तथोपासनप्रकारमेव द्र्शयति। आनंदादिभिरिति। अत्रासु शु-तिषु योऽखंडैकरस आत्मा आनंदादिभिरस्थूळादिभिश्च गुणैर्छ-क्षितः सोहमस्मीत्येव मुपासते मुमुक्षवः इति शेषः॥ ७३॥

बोधोपारत्योविंशेषः क इति चेदुच्यते शृणु॥ वस्तुतंत्रो भवेद्दोधः कर्ततंत्रमुपासनम्॥ ७४॥

नन्ववं सति विद्योपासनयोः कुतो भेद इत्याशंक्य वस्तुतंत्र-कर्तृतंत्रत्वाभ्यां भेद इत्याह । बोधोपास्त्योारिति ॥ ७१॥

विचाराजायते बोधोऽनिच्छा यं न निवर्तयेत्॥ स्वोत्पत्तिमात्रात्संसारे दहत्यखिळसत्यताम्॥ ७५॥

वैलक्षण्यांतरसिद्धये बोधस्य हेत्वादिकं दर्शयति विचाराज्जा-यतइत्यादिना श्लोकद्वयेन। विचारादिति। विचाराद्वस्तुतत्त्वविचा-राद्दोधो जायते किं च विचाराज्ञायमानं यं बोधमनिच्छा बोधो मा भूदित्येवंरूपा न निवर्त्तयेन्न निवारयेत् उत्पद्यमानश्च बोधः स्वज-नममात्रात्संसारऽखिलस्य प्रपंचस्य सत्यतां दहति नाश्यति॥७५

तावता कृतकृत्यः सन्नित्यतृप्तिमुपागतः॥ जीवनमुक्तिमनुप्राप्य प्रारब्धक्षयमीक्षते॥ ७६॥ तावता तत्त्वज्ञानोत्पित्तमात्रेण निरतिश्चयं सुखं प्राप्नोतीत्यर्थः ७६

आप्तोपदेशं विश्वस्य श्रद्धालुरविचायरन्॥ चितयेत् त्रत्ययेरन्येरनंतरितरुत्तिभिः॥ ७७॥

उपासनायाश्च बोधाद्वैलक्षण्यांतरिसद्धये तद्दर्शयति । आप्त इ-ति । आप्तस्य गुरोरुपदेशमुपास्यस्वरूपप्रतिपादकवाक्यजातं वि-श्वस्य विश्वासं कत्वा विचारयन् उपास्यतत्त्वं प्रत्ययैरन्यैऽर्विजाती-यघटादिविषयैरनंतिरतवृत्तिभिरव्यवहितवृत्तिभिश्चंतयेदिति ॥७७ याविज्ञित्यस्वरूपताभिमानः स्वस्य जायते॥ ताविद्विचित्य पश्चाच्च तथैवामृति धारयेत्॥ ७८॥ कियंतं काळं चिंतयेदित्याशंक्याह। याविदिति॥ ७८॥ ब्रह्मचारी भिक्षमाणो युतः संवर्गविद्यया॥ संवर्गरूपतां चित्ते धारयिता ह्यभिक्षत॥ ७९॥

उपासकस्य तद्रूपत्वाभिमानमुदाहरणप्रदर्शनेन स्पष्टीकरोति। ब्रह्मचारीति। कश्चित्संवर्गत्वगुणिविशिष्टप्राणोपासकब्रह्मचारी भि-क्षाहरणार्थमागत्याभिप्रतारिताम्रो राज्ञः पुरतः 'महात्मनश्चतुरो देव एकः कः स जगार भुवनस्य गोपास्तं कापेयं नाभिपस्यंति मर्त्याः अभिप्रतारिन बहुधा वसंत'मितिमंत्रेण स्वात्मनः संवर्ग-रूपत्वं चित्ते ष्टतं प्रकटीकतवानिति छांदोग्ये श्रूयत इत्यर्थः॥७९

पुरुषस्येच्छया कर्तुमकर्तुं कर्तुमन्यथा॥ शक्योपास्तिरतो नित्यं कुर्योत्त्रत्ययसंततिम्॥८०॥

आमृतिधारणे निमिनं दर्शयन्निन्छा यं न निवर्तयेदित्युका-द्वाधधर्माद्वैलक्षण्यमाह। पुरुषस्योति। उपास्तिः पुरुषस्योपासकस्ये-च्छया कर्तुमकर्तुमन्यथा प्रकारांतरेण वा कर्तु शक्या अतः पुरु-षस्येच्छाधीनत्वादुपासनं सर्वदा कुर्यादित्यर्थः॥ ८०॥

वेदाध्यायी ह्यप्रमत्तोधीते स्वप्नेधिवासतः॥ जिपता तु जपत्येव तथा ध्याताऽपि वासयेत्॥ ८१॥

एवं सदा चिंतने किं भवतीत्यत आह। वेदाध्यायीति। अप्रमन्तो वेदाध्यायी सदाऽध्ययनशीलः जिपता सदा जपशीलोधिवा-सतः दृढवासनया स्वप्नादिष्वध्ययनं जपं वा करोति एवमुपास-कोऽपि वासनादाढर्यात् स्वप्नादाविष ध्यायीतेत्यर्थः॥ ८९॥ विरोधित्रत्ययं त्यक्ता नैरंतर्येण भावयन् ॥ स्मते वासनावेशात्स्वत्नादाविष भावनाम् ॥८२॥ स्वत्नादाविष ध्यानानुवर्तने कारणमाह। विरोधीति। वासना-वेशात्संस्कारपाटवाद् भावनां ध्यानम् ॥८२॥

भुंजानोऽपि निजारब्धमास्थातिशयतोऽनिशम्॥ ध्यातुं शक्तो न संदेहो विषयव्यसनी यथा॥८३॥

ननु प्रारच्यकमेवशादिषयाननुभवतः कथं नैरंतर्थेण भावना-सिद्धिरित्याशंक्यास्थातिशये सित विषयव्यसिनवद्भावनासिद्धिः स्यादित्याह । भुंजान इति ॥ ८३॥

प्रव्यसिनिनी नारी व्यग्राऽपि ग्रहकर्मणि॥
तदेवास्वाद्यत्यंतः प्रसंगरसायनम्॥ ८४॥

हष्टांतं विवृणोति । परव्यसिननीति ॥ ८४ ॥ परसंगं स्वाद्यंत्या अपि नो गृहकर्म तत् ॥ कुंठीभवेदपि बेतदापातेनैव वर्तते ॥ ८५॥

परसंगास्वादने गृहकृत्यविच्छेदः स्यादित्याशंक्याह । परसंग-मिति ॥ ८५ ॥

गृहकृत्यव्यसिनिनी यथा सम्यक्करोति तत्॥ परव्यसिनिनी तद्वन्न करोत्येव सर्वथा॥ ८६॥ आपातेनैव वर्तते इत्युक्तमर्थ विवृणोति। गृहकृत्येति॥ ८६॥ एवं ध्यानैकिनष्ठोऽपि छेशाङ्कोकिकमारभेत्॥ तत्त्विवित्विविरोधिलाङ्कोकिकं सम्यगाचरेत्॥ ८९॥ दाष्टीतिकं योजयति। एवं ध्यानेति। ननु तत्त्विवदिष छौकिक-व्यवहारं किं छेशेनाचरित किं वा सम्यगिति विषयव्यवहारस्य त- स्वज्ञानाविरोधित्वात् सम्यगेवाचरित इत्याह। तत्त्वविदिति॥८७॥
मायामयः प्रपंचोऽयमात्मा चैतन्यरूपघृक्॥
इतिबोधे विरोधः को लोकिकव्यवहारिणः॥८८॥
अविरुद्धत्वमेव दर्शयति। मायामय इति॥८८॥
अपेक्षते व्यवहित्नि प्रपंचस्य वस्तुताम्॥
नाप्यात्मजाख्यं किं लेषा साधनान्येव कांक्षति॥८९॥
विरोधाभावमेव प्रपंचयित। अपेक्षतइति॥८९॥
मनोवाक्कायतद्वाह्यपदार्थाः साधनानि तान्॥।
तत्त्विन्नोपसृद्वाति व्यवहारोऽस्य नो कुतः॥९०॥
कानि तानि व्यवहारसाधनानीत्यत आह।मनोवागिति।तद्वान्द्याः पदार्थाः ग्रहक्षेत्रादयस्तान् मनआदींस्तत्त्वज्ञानी न निवारयन

उपमृद्गिति चित्तं चेद्रयाताऽसों न तु तत्त्ववित्॥ न बुद्धिमद्यन् दृष्टो घटतत्त्वस्य वेदिता॥ ९१॥

ति अतोऽस्य ज्ञानिनो व्यवहारः कुतो न भवति भवत्येवेत्यर्थः ९०

ननु विषयानुपमईनेऽपि तत्त्वविदा चित्तोपमईनं कार्यमित्या-शंक्य तथाकरणे तत्त्वविदेव न स्यादित्याह । उपमृद्गतीति। ननु तत्त्वविदा चित्तं नोपमृद्यते इत्येतत् क दृष्टमित्याशंक्याह। न बु-द्विमिति । घटतत्त्वस्य वेदिता ज्ञाता बुद्धिमईयन् पीडयन्नैकाय्यं कुर्वन्पुरुषो न दृष्टो नोपलब्ध इत्यर्थः ॥ ९१॥

सकृत्प्रत्ययमात्रेण घटश्चेद्वासते सदा॥
स्वप्रकाशोऽयमात्मा किं घटवच्च न भासते॥ ९२॥
घटस्य स्थूळलेन स्पष्टलानदर्शने चिनपीडनं नापेक्ष्यते ब्रम्हणस्त्वतथालात् तज्ज्ञाने तदपेक्ष्यते इत्याशंक्य तस्य स्वप्रकाश-

त्वेन घटादिप स्पष्टतरत्वाचित्तिनिरोधनं नैवापेक्ष्यते इत्याह।सक-दिति॥ ९२॥

स्वप्रकाशतया किं ते तहु हिस्तच्ववेदनम् ॥ वुहिश्च क्षणनाश्येति चोद्यं तुल्यं घटादिषु ॥ ९३ ॥

ननु ब्रह्मणः स्वप्नकाशालेऽपि तहोचराया बुद्धिवृत्तेरेव तत्त्वज्ञा-नलात्तस्याश्च क्षणिकलेन ब्रह्मणि पुनःपुनरवस्थानमपेक्ष्यते इ-त्याशंक्येदं चोद्यं घटादिष्वपि समानमित्याह।स्वप्रकाशतयेति९३

घटादौ निश्चिते बुद्धिन्यत्येव यदा घटः॥ इष्टो नेतुं तदा शक्य इति चेत्सममात्मिनि॥९४

घटादिज्ञानस्य क्षणिकलेऽपि सकन्निश्चितस्य घटस्य सर्वदा व्यवहर्तुं शक्यत्वात् तत्र चित्तस्थैर्यसंपादनमप्रयोजकमित्याइां-क्येदमात्मन्यपि समानमित्याह । घटादाविति ॥ ९४॥

निश्चित्य सकदात्मानं यदापेक्षा तदैव तम्॥ वक्तुं मंतुं तथा ध्यातुं शक्नोव्येव हि तच्चित्॥ ९५॥ सममात्मनीत्युक्तमर्थं विद्यणोति। निश्चित्येति॥ ९५॥ उपासक इव ध्यायँछौकिकं विस्मरेद्यदि॥ विस्मरत्वेव सा ध्यानाद्विस्मतिनं तु वेदनात्॥ ९६॥

ननु तत्त्वविद्प्युपासकवदात्मानुसंधानवशाज्जगदनुसंधानर-हितो दृश्यते इंत्याशंक्य सोऽनुसंधानाभावो ध्यानप्रयुक्तो न वेद-नप्रयुक्त इत्याह । उपासक इति ॥ ९६ ॥

ध्यानं वैच्छिकमेतस्य वेदनान्मुक्तिसिद्धितः॥ ज्ञानादेव तु कैवल्यमिति शास्त्रेषु डिंडिमः॥९७॥ न नु तत्त्वविदाऽपि मुक्तिसिद्धये ब्रह्मध्यानं कर्तव्यमित्याशंक्य 'ज्ञानादेव तु कैवल्यं प्राष्यते येन मुच्यते तमेव विदित्वातिमृत्यु-मेति नान्यः पंथा विद्यतेऽयनाय ' 'ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपापे' रित्यादिशास्त्रसद्भावान्न मोक्षाय ध्यानं कर्तव्यमित्याह । ध्यान-मिति ॥ ९७॥

तत्त्वविद्यदि न ध्यायेत्त्रवर्तेत तदा बहिः॥ प्रवर्ततां सुखेनायं को बाधोऽस्य प्रवर्तने॥ ९८॥

ननु तत्त्वविदो ध्यानानम्युपगमे तस्य सदा बहिः प्रवृत्तिः स्या-दित्याशंक्य बाधकत्वात्प्रवृत्तेः साऽभ्युपयत इत्याह । तत्त्वविदि-ति ॥ ९८ ॥

अतिप्रसंग इति चेत् प्रसंगं तावदीरय ॥ प्रसंगो विधिशास्त्रं चेन्न तत्तत्त्वविदं प्रति॥९९॥

बहिःप्रवृत्त्यभ्युपगमेऽतिप्रसंगः स्यादित्याइांक्य प्रसंगस्य दु-निरूप्यलान्नेविमिति परिहरित । अतिप्रसंग इति । न प्रसंगो दुर्नि-रूप्यो विधिशास्त्रस्य प्रसंगशब्देन विविधितत्वाद् इति चन्न त-स्याज्ञानिविषयत्वेन तत्त्वविद्विषयत्वाभावादित्याह । प्रसंग इति । विधिशास्त्रिमित्युपलक्षणं निषेधशास्त्रस्यापि ॥ ९९ ॥

वर्णाश्रमवयोवस्थामिमानो यस्य विद्यते॥
तस्यैव च निषधाश्च विधयः सकला अपि॥ १००॥
विधिशास्त्रस्याविद्वद्विषयत्वमेव दर्शयति। वर्णति॥ १००॥
वर्णाश्रमादयो देहे मायया परिकल्पिताः॥
नात्मनो बोधरूपस्येत्येवं तस्य विनिश्चयः॥ १॥

ननु तत्त्वविदोऽपि देहधारित्वेन वर्णाश्रमाद्यभिमानित्वमस्ती-त्याशंक्याह । वर्णाश्रमेति ॥ १ ॥

# समाधिमथ कर्माणि मा करोतु करोतु वा॥॥ हदयेनास्तसर्वास्थो मुक्त एवोत्तमाशयः॥ २॥

ननु तत्त्वविनिश्रयस्ताविष्ठतु शास्त्रं तु तस्य कर्तव्यं प्रतिपा-दयतीत्याशंक्य तद्दि तस्य कर्तव्याभावमेव वोधयतीत्याह। स-माधिमिति। यो हृद्येन बुद्ध्या अस्तसर्वास्थः अस्ताः परित्यक्ताः अशेषाः आसिक्तिविशेषा यस्य तथाविधः अत एवोत्तमाशयः उ-त्तमः आश्रयः अभिप्रायो निर्मलं ज्ञानं यस्य स तथोकः स मुक्त एव अतः समाधिमथ कर्माणीत्यन्वयः॥ २॥

नैष्कम्येण न तस्यार्थस्तस्यार्थोऽस्ति न कर्भिमः॥ न समाधानजप्याभ्यां यस्य निर्वासनं मनः॥ ३॥

विदुषः कर्तव्यं नास्तीत्यत्र वचनांतरमुदाहरति । नैष्कर्म्यणेति। नैष्कर्म्यं कर्मराहित्यं तेन कर्मत्यागेनेत्यर्थः । समाधानं समाधिः जप्यं जपः ॥ ३॥

आत्मासंगस्ततोऽन्यव्स्यादिंद्रजाळं हि मायिकम्॥ इत्यचंचळिनणीते कृतो मनसि वासना॥ ४॥

ननु विदुषाऽपि वासनानिवृत्तये ध्यानं कर्तव्यमित्याशंक्य स-म्यग्ज्ञानिनो वासनैव नास्तीत्याह । आत्मेति ॥ ४ ॥

एवं नास्ति प्रसंगोऽपि कुतोऽस्यातिप्रसंजनम्॥ प्रसंगो यस्य तस्यैव शंक्येतातिप्रसंजनम्॥ ५॥

भवलेवं प्रकृते किमायातिमत्यत आह। एविमिति। कस्य तही-तिप्रसंग इत्यत आह। प्रसंग इति ॥ ५॥

विध्यभावान्न बालस्य दृश्यतेऽतित्रसंजनम्॥
स्यात्कुतोऽतित्रसंगोऽस्य विध्यभावे समे सित ॥ ६॥

एवं क दृष्टमित्यत आह । विध्यभावादिति । दृष्टिं तिके योजय-ति । स्यादिति ॥ ६ ॥

न किंचिद्वेति वालश्चेत्सर्वे वेत्येव तत्त्ववित्॥ अल्पज्ञरूयेव विधयः सर्वे र्युर्नान्ययोर्द्वयोः॥ ७॥

बालस्य विध्यभावे प्रयोजकमज्ञत्वमस्ति न विदुष इत्याइां-क्य तस्याज्ञत्वाभावेऽपि विध्यभावप्रयोजकं सर्वज्ञत्वमस्ति इत्या-ह । न किं चिदिति । तर्हि विध्यधिकारः कस्येत्याइांक्याह । अल्प-इस्योति ॥ ७॥

शापानुग्रहसामर्थं यस्यासों तत्त्वविद्यादि॥
तन्न शापादिसामर्थं फलं स्यात्तपसो यतः॥ ८॥

ननु व्यासादिवच्छापानुयहसामर्थ्य यस्य स एव तत्त्विन्ना-न्य इति शंकते। शापिति। परिहरति। तन्नेति। तत्र हेतुमाह। शा-पादिसामर्थ्यमिति॥ ८॥

व्यासादेरिप सामर्थं दश्यते तपसो बळात्॥ शापादिकारणादन्यत्तपो ज्ञानस्य कारणम्॥ ९॥

ननु व्यासादीनां तत्त्वविदामिष शापादिसामर्थं दृश्यते इ-त्याशंक्य तेषां न तत्त्वज्ञानफलं अपि तु तपः फलिमत्याह। व्या-सादेशिति। ननु तर्हि 'तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्वे'ति श्रुतेस्तपोरिह-तस्य तत्त्वज्ञानमिष न घटेतेत्याशंक्य शापादिकारणादन्यस्य त-पसः सत्त्वाञ्चेविमत्याह। शापेति॥ ९॥

ह्यं यस्यास्ति तस्यैव सामर्थ्यज्ञानयोर्जानः॥ एकैकं तु ततः कुर्वन्नेकैकं लभते फलम्॥१०॥ तर्हि तेषां व्यासादीनां तत्त्वज्ञानित्वं शापादिकारणत्वं च कथं दृश्यत इत्याशंक्य उभयविधतपसः सद्भावादित्याह। द्वयमिति१० सामर्थ्यहीनो निंद्यश्चेद्यतिभिर्विधिवर्जितः॥ निंद्यते यतयोऽप्यन्यैरनिशं भोगलंपटैः॥ ११॥

ननु यः शापादिसामर्थ्यरहितस्तस्य विध्यभावेऽपि विहितानु-ष्ठातृभिर्निद्यत्वं स्यादित्याशंक्य तेषामपि विषयलंपटैर्निद्यत्वं स्या-दित्याह । सामर्थ्यहीन इति ॥ ११ ॥

भिक्षावस्त्रादि रक्षेयुर्यचेते भोगतुष्टये॥ अहो यतित्रमेतेषां वैराग्यभरमंथरम्॥ १२॥

एतेऽपि भोगतुष्ट्यर्थं विषयान्संपादयेयुरित्याशंक्य तदा तेषां यतित्वमेव हीयेतेत्यभित्रायेणोपहसति । भिक्षेति ॥ १२॥

वर्णाश्रमपरान्मूढा निंदं तित्युच्यते यदि ॥ देहात्ममतयो बुद्धं निंदं ताश्रममानिनः॥ १३॥

विषयलंपटैः पामरेश्र क्रियमाणया निंदया क्रियापराणां शि-ष्टानां हानिर्नास्तीत्युच्यते चेत्तार्हे देहाभिमानिभिः क्रियापरैः क्रि-यमाणया निंदया तत्त्वविदोऽपि न हानिरित्याह।वर्णाश्रमेति १३

तिद्वं तत्त्विज्ञाने साधनानुपमर्दनात्॥ ज्ञानिनाऽऽचरितुं शक्यं सम्यग्राज्यादि छै।किकम् ॥१८॥

प्रासंगिकं परिसमाप्य प्रकृतमनुसरित । तदित्यमिति । तत्तरमा-त्कारणादित्यमुक्तेन प्रकारेण तत्त्वविज्ञाने सित साधनानुपमई-नाङ्गोकिकव्यवहारसाधनानां मनआदीनामविल्ञापनाङ्गोकिकं रा-ज्यादि राज्यपरिपालनादिकर्म वा ज्ञानिना सम्यगाचिरतुं शक्य-मित्यर्थः ॥ १४॥

मिथ्यालबुद्धचा तत्रेच्छा नास्ति चेत्ति माऽस्तु तत्॥ ध्यायन्वाऽथ व्यवहरन्यथाऽरब्धं वसलयम्॥ १५॥ ननु तस्वविदः प्रपंचिमध्यात्वज्ञानेन तत्रेच्छैव नोद्यादिति चेत्तार्हि स्वकर्मानुसारेण वर्ततामित्याह । मिध्यात्वोति ॥ १५॥ उपासकस्तु सततं ध्यायन्नेव वसेद्यतः॥ ध्यानेनेव कृतं तस्य ब्रह्मतं विष्णुतादिवत्॥ १६॥

इदानी मुपासकस्यातो वैषम्यं दर्शयति। उपासक इति । तत्रोप-पत्तिमाह । यत इति । यतः कारणानस्य ब्रह्मत्वं ध्यानेनैव कतं न प्रमाणेन प्रमितमतो ध्यायिना सदा ध्यानं कर्तव्यमित्यर्थः । तत्र दृष्टांतः । विष्णुतादिवदिति । यथा स्वस्मिन् ध्यानेन संपादितस्य विष्णुत्वादेः पारमार्थिकत्वं नास्ति तद्वदित्यर्थः ॥ १६ ॥

ध्यानोपादानकं यत्तद्वयानाभावे विछीयते॥ वास्तवी ब्रह्मता नैव ज्ञानाभावे विछीयते॥ १७॥

ध्यानसंपादितस्यापि तस्य पारमाधिकत्वं किं न स्यादित्या-इांक्य ध्यानसंपादितस्य वाग्धेनुत्वादेध्यानापायेऽपगमदर्शनान्नेव-मित्याह । ध्यानेनेति । ज्ञानेन प्रकाशितस्य ब्रह्मत्वस्य ततो वैलक्ष-ण्यमाह । वास्तवीति । हेतुगर्भितं विशेषणं यतो ब्रह्मत्वं वास्तवमतो ज्ञापकज्ञानाभावे सति नैव विलीयते ॥ १७॥

ततोऽभिज्ञापकं ज्ञानं न नित्यं जनयत्यदः॥
ज्ञापकाभावमात्रेण न हि सत्यं विळीयते॥१८॥

वास्तवलादेव ज्ञानेन नैव जन्यत इत्याह। तत इति। यतोऽदो ब्रह्मत्वं नित्यं ततो ज्ञानं तस्याभिज्ञापकमवबोधकमेव न जनक-मित्यर्थः। तत्रोपपिं व्यतिरेकमुखेनाह। ज्ञापकेति। अयमभिप्रायः ब्रह्मत्वं यदि ज्ञानजन्यं स्याचि ज्ञाननादो स्वयं विळीयेत न च विळीयते अतो न जन्यत इत्यर्थः॥ १८॥

अस्त्येवोपासकस्यापि वास्तवीब्रह्मतेति चेत् ॥

पामराणां तिरश्चां च वास्तवी ब्रह्मता न किम् ॥ १९॥ ननु ज्ञानिवदुपासकस्यापि ब्रह्मत्वं वास्तवमस्त्येवेति शंकते । अस्त्येवेति । अत्यल्पमिदमुच्यत इत्यभित्रायेणाह । पामराणा-मिति ॥ १९॥

अज्ञानादपुमर्थतमुभयत्रापि तत्समम्॥ उप्वासाद्यथा भिक्षा वरं ध्यानं तथान्यतः॥ २०॥

पामरादीनां विद्यमानमपि तद्वह्मत्वमज्ञातत्वान्न पुरुपार्थोप-योगीत्याद्यांक्य अज्ञातत्वेनापुरुपार्थोपयोगित्वमुपासकस्यापि स-मानमित्याह । अज्ञानादिति । ननु तर्ह्युपासनं किमर्थमिभिधीयत इत्याशांक्येतरानुष्ठानेभ्यः श्रेष्ठत्वाभित्रायेणोक्तमिति दृष्टांतपूर्वक-माह उपवासादिति ॥ २०॥

पामराणां ठयवहतेवेरं कर्माद्यनुष्ठितिः॥
ततोऽपि सगुणोपास्तिर्निर्गुणोपासना ततः॥२१॥
इतरानुष्ठानाच्छ्रेष्ठ्यमेव दर्शयति।पामराणामिति॥ २१॥
याविद्वज्ञानसामीप्यं तावच्छ्रेष्ठ्यं विवर्धते॥
ब्रह्मज्ञानाय ते साक्षात्रिर्गुणोपासनं शनैः॥२२॥
उत्तरेत्तरश्रेष्ठ्ये कारणमाह। याविद्गति। निर्गुणोपासनस्य सवश्रेष्ठ्ये कारणमाह।ब्रह्मज्ञानाय त इति॥२२॥
यथा संवादिविश्वांतिः फलकाले प्रमायते॥
विद्यायते तथोपास्तिर्मुक्तिकालेतिपाकतः॥२३॥
उक्तमर्थं दृष्टांतप्रदर्शनपूर्वकं दृढ्यति। यथेति॥२३॥
संवादिश्वमतः पुंसः प्रयुत्तस्यान्यमानतः॥
प्रमेति चेत्तथोपास्तिर्मृतिरे कारणायताम्॥२४॥

ननुसंवादिविश्वांतिः स्वयमेव न प्रमा भवति किं तु तया प्रवृ-त्तस्येद्रियार्थसन्निकषीत्प्रमा जायत इति शंकते। संवादीति। अस्तु तार्हि निर्गुणोपासनमपि निदिध्यासनरूपं सद्दाक्यजन्यापरोक्ष-ज्ञाने कारणं भविष्यतीत्याह तथेति॥ २४॥

मूर्तिध्यानस्य मंत्रादेरिप कारणता यदि॥ अस्तु नाम तथाप्यत्र प्रत्यासत्तिविशिष्यते॥ २५॥

नन्ववंसित मृतिध्यानादेरि चित्तैकाय्यसंपादनद्वारा अपरो-क्षज्ञानसाधनत्वं स्यादिति चेत्तद्रप्यंगीक्रियत इत्याह । मूर्तीति । त-।हिनिर्गुणोपासने कोऽतिशयस्तत्राह । तथापीति । प्रत्यासितः सा-मीप्यं ज्ञानं प्रतीति शेषः ॥ २५॥

निर्गुणोपासनं पक्कं समाधिः स्याच्छनैस्ततः॥ यः समाधिनिरोधारूयः सोऽनायासेन छभ्यते॥२६॥

प्रत्यासित्रकारमेव द्रीयति निर्गुणेति निर्गुणोपासनं यदा पकं भवति तदा सविकल्पकसमाधिः स्यात् ततः सविकल्पकस-माधिर्निरोधाख्यो यस्तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्वीजः समाधि-रिति सूत्रोक्तलक्षणो निर्विकल्पकः समाधिः सोऽनायासेन ल-भ्यते॥ २६॥

निरोधलामे पुंसोंऽतरसंगं वस्तु शिष्यते॥ पुनः पुनर्वासितेऽस्मिन्वाक्याजायेत तत्त्वधीः॥ २७॥

भवलेवं निर्विकल्पकलाभस्ततः किमित्यत आह । निरोधेति । ततोऽपि किमित्यत आह।पुनः पुनिरिति । अस्मिन्नसंगे वस्तुनि पु-नः पुनर्वासिते भाविते सित वाक्यात्तत्त्वमस्यादिलक्षणात्तत्त्वधी-स्तत्त्वज्ञानमहं ब्रह्मास्मीत्येवमाकारं जायेत उत्पद्येत ॥ २७ ॥ निर्विकारासंगनित्यस्वप्रकाशेकपूर्णताः॥
बुद्धौ झटिति शास्त्रोक्ता आरोहंत्यविवादतः॥ २८॥
तत्त्वज्ञानस्वरूपमेव विशदयति। निर्विकारेति॥ २८॥
योगाभ्यासस्वेतदर्थो ऽमृतविद्वादिषु श्रुतः॥
एवं च दृष्टद्वारापि हेतुबादन्यतो वरम्॥ २९॥

ननु निर्विकल्पकसमाधिवशादपरोक्षज्ञानमुद्देतीत्यत्र कि प्रमा-णिमत्याशंक्यामृतविंद्वादिश्रुतयः सर्वा अपि प्रमाणिमत्याह । यो-गाभ्यासेति।फिलितमाह।एविमिति।एवं च सित निर्गुणोपासनस्या-प्यपरोक्षज्ञानप्रत्यासित्तसंभवे सित दृष्टद्वारापि निर्विकल्पकसमा-धिलाभद्वारेण अपि शब्दादृदृष्टद्वारापि हेतुत्वाज् ज्ञानसाधनत्वा-दन्यतः सगुणोपासनादिभ्यो वरं श्रेष्ठमित्यर्थः॥ २९॥

उपेक्ष्य तत्तीर्थयात्राज्पादीनेव कुर्वतास॥

पिंडं समुत्सृज्य करं लेढीति न्याय आपतेत् ॥ ३०॥ एवं निर्गुणोपासनस्यापरोक्षज्ञानसाधनले सिद्धे सित तत्परि-त्यज्यान्यत्र प्रवृत्तानां वृथा श्रमः स्यादिति लौकिकन्यायदर्शने-

नाह । उपेक्ष्येति ॥ ३० ॥

उपासकानामप्येवं विचारत्यागतो यदि॥ बाढं तस्माद्विचारस्यासंभवे योग ईारेतः॥ ३१॥

नन्वात्मतत्त्वविचारं परित्यज्य निर्गुणोपासनं कुर्वतामप्ययं न्यायः समान इत्याशंक्यांगीकरोति । उपासकानामिति । तर्हि नि-र्गुणोपासनं कुतः प्रतिपाद्यत इत्यत आह । तस्मादिति । यस्मादु-क्तन्यायप्रसंगस्तस्मादिचारासंभवे योग उपासनमुक्तमित्यर्थः॥३१॥

बहुव्याकुलचित्तानां विचारात्तत्त्वधीर्नाहे ॥ योयो मुरूयस्ततस्तेषां धीदर्पस्तेन नश्यति ॥ ३२॥ विचारासंभवे कारणमाह । बव्हिति।यतो विचारो न संभवति अतो योगः कर्तव्य इत्याह। योग इति । मुख्यत्वे कारणमाह। धी-दर्प इति। तेन योगेन यतो धीदपीं नश्यति अतो मुख्य इत्यर्थः ३२

अव्याकुलिधियां मोहमात्रेणाच्छादितात्मनाम् ॥ सांरुयनामा विचारः स्यान्मुरूयो झिटिति सिद्धिदः ॥ ३३॥ एवं व्याकुलिचानां योगस्य मुख्यत्वमभिधाय तद्रहितानां विचार एव मुख्य इत्याह । अव्याकुलेति । सांख्यनामा विचारः सांख्यशब्दवाज्यस्तत्त्वविचारो मुख्यः। कुत इत्यत आह । झिटिती-ति ॥ ३३॥

यत्सांरुयैः प्राप्यते स्थानं तद्योगेरिप गम्यते॥ एकं सांरुयं च योगं च यः पर्यति स पश्यति॥ ३४॥

योगसांख्ययोरुभयोरिप तत्त्वज्ञानदारा मुक्तिसाधनत्वे गीता-वाक्यं प्रमाणयति । यत्सांख्यैरिति । यः सांख्यं च योगं च फलत एकं पश्यति स शास्त्रार्थं सम्यक् पर्यतीत्यर्थः ॥ ३२॥

तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यमिति हि श्रुतिः॥

यस्तु श्रुतेर्विरूद्धः स आभासः सांख्ययोगयोः॥३५॥

न केवलं गीतावाक्यं किं तु तन्मूलभूता श्रुतिरप्यस्तीत्याह । तत्कारणिमति। ननु सांख्ययोगयोरुभयोरिप तत्त्वज्ञानद्वारा मुक्ति-साधनत्वेनांगीकारे तच्छास्त्र प्रतिपादितानां तत्त्वानामिप स्वी-कार्यत्वं स्यादित्याशंक्याह।यस्त्विति। आभासो बाध्यत इत्यर्थः ३५

उपासनं नातिपक्वामिह यस्य परत्र सः॥ मरणे ब्रह्मलोके वा तत्त्वं विज्ञाय मुच्यते॥ ३६॥ ननूपासनं कुर्वाणस्य तत्त्वज्ञानात्त्राङ् मरणे सति मोक्षो न सिद्ध्येदित्याज्ञंक्याह। उपासनमिति॥ ३६॥

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

यंयं वाऽपि स्मरन् भावं त्यजत्यंते कछेवरम्॥ तंतमेवैति यचित्तस्तेन यातीति शास्त्रतः॥ ३७॥

मरणावसरे ज्ञानान्मुक्तिलाभे प्रमाणमाह। यंयं वापीति। य-चित्तस्तेनैव प्राणमायाति 'प्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना यथा सं-कल्पितं लोकं नयती'तिवाक्याचेत्यर्थः॥ ३७॥

अंत्यत्रत्ययतो नूनं भावि जन्म तथा सित ॥ निर्गुणत्रत्ययोऽपि स्यात्मगुणोपासने यथा॥ ३८॥

ननूदाहताभ्यां श्रुतिस्मृतिवाक्याभ्यामंत्यप्रत्ययतो भाविज-नमाभिधीयते ज्ञानान्मुक्तिरित्याइांक्य मुखतस्तथाऽभिधानमंगीक-रोति। अंत्यप्रत्ययत इति। कथं तर्हि मरणकाले ज्ञानान्मोक्षो भ-वतीत्यत्रेदं वाक्यद्वयं प्रमाणत्वेनोपन्यस्तमित्याइांक्याह। तथा स-तीति। तथा सति अंत्यप्रत्ययाद्वाविजन्मविनिश्चये सति सगुणो-पासकस्य यथा मरणावसरे पूर्वाभ्यासवज्ञात्सगुणब्रह्माकारः प्र-त्ययो जायते एवं निर्गुणोपासकस्यापि निर्गुणब्रह्मगोचरः प्रत्य-यो जायते जनिष्यते इत्यर्थः॥ ३८॥

नित्यनिर्गुणरूपं तन्नाममात्रेण गीयताम्॥ अर्थतो मोक्ष एवेष संवादिभ्रमवन्मतः॥ ३९॥

ननु निर्गुणप्रत्ययाभ्यासवशान्निर्गुणब्रह्मप्राप्तिरेव भवेन्न मुक्ति-रित्याशंक्य ब्रह्मप्राप्तिमुक्त्योः शब्दमात्रेण भेदो नार्थत इत्याह । नित्यिनिर्गुणेति । तद्वस्म नित्यिमिति नाममात्रेणोच्यतामर्थतस्त्वेष मोक्ष एव स्वरूपावस्थितिर्मुक्तिरित्यिभिधानादिति भावः । तत्र द्व-ष्टांतमाह । संवादीति । यथा संवादिश्रमो नाममात्रेण श्रम इत्यु-च्यते वस्तुतस्तत्त्वज्ञानमेव तद्वदित्यर्थः ॥ ३९॥

तत्सामर्थाजायते धीर्मूलाविद्यानिवर्तिका॥

# अविमुकोपासनेन तारकब्रह्मबुद्धिवत्॥ ४०॥

ननु निर्गुणोपासनस्य मानसिकयारूपस्य मुक्तिसाधनत्वाभि-धानं विरुद्धमित्याशंक्य तज्जन्यज्ञानस्य मोक्षसाधनत्वाभिधाना-न्न विरोध इत्याह। तिदिति। तत्र दृष्टांतमाह। अविमुक्त इति। यथा अविमुक्तसगुणब्रह्मोपासनसामध्यात्तारकब्रह्मविद्या जायते एवं निर्गुणोपासनान्निर्गुणब्रह्मज्ञानं जायत इत्यर्थः॥ ४०॥

सोऽकामो निष्काम इति ह्यशरीरो निरिंद्रियः॥ अभयं होति मुक्तलं तापनीये फलं शुतम्॥ ४१॥

ननु निर्गुणोपासनस्य मोक्षः फलिमत्यत्र किं प्रमाणिमत्या-गंक्याह। सोकाम इति। 'सोऽकामो निष्काम आप्तकाम आत्मका-मो न तस्य प्राणा उत्क्रामंत्यत्रेव समवलीयंते ब्रह्मेव सन्ब्रह्मा-प्येति अशरीरो निरिंद्रियोऽप्राणो ह्ममनाः सिच्चदानंदमात्रः स्व-स्वराट् भवति य एवं वेद चिन्मयो ह्मयमोंकारिश्वन्मयिमदं सर्वे तस्मात्परमेश्वर एवेकमेव तद्भवत्येतदमृतमभयमेतद्रह्माभयं वै ब्रह्म भवति य एवं वेदेति रहस्य'मित्यादिवाक्येस्तापनीयोपिन-पदि निर्गुणोपासनस्य मोक्षः फल्लत्वेन श्रूयत इत्यर्थः ॥ ४९ ॥

उपासनस्य सामर्थाद्विद्योत्पत्तिर्भवेत्ततः॥ नान्यः पंथा इति ह्येतच्छास्रं नैव विरुध्यते॥ ४२॥

ननूपासनया मुक्तिः स्याच्चेत् 'नान्यः पंथा विद्यतेऽयनाये'ति श्रुतिविरोध इत्याइांक्य विद्याव्यवधानेन मोक्षप्रदत्वाभिधानान्न विरोध इत्याह । उपासनस्येति ॥ ४२ ॥

निष्कामोपासनान्मुक्तिस्तापनीये समीरिता ॥ ब्रह्मलोकः सकामस्य शेंब्यप्रश्लो समीरितः ॥ ४३॥ 'मरणे ब्रह्मलोके वा तत्त्वं विज्ञाय मुज्यते' इत्युक्तार्थे श्रुतिं प्र-CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar माणयति । निष्काम इति । तत्र सोऽकाम इत्यादि तापनीयवा-क्यं पूर्वमेवोदाहृतम् ॥ ४३॥

य उपास्ते त्रिमात्रेण ब्रह्मछोके स नीयते॥ स एतस्माजीवघनात्परं पुरुषमीक्षते॥ ४४॥

इदानीं शैब्यप्रश्नोपनिषद्दाक्यमर्थतः पठित । य उपास्त इति । 'यः पुनरेतिचमात्रेणोमित्यनेनैवाक्षरेण परं पुरुषमिभध्यायीत स तेजिस सूर्ये संपन्नो यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यते एवं ह वे स पाप्मना विनिर्मुक्तः स सामिभरुन्नीयते ब्रह्मछोकं स एतस्माज्जी-वधनात्परं पुरिश्चायं पुरुषमीक्षते' इति सकामस्य ब्रह्मछोकप्राप्तिः श्रूयते इत्यर्थः।ननु शैब्यप्रश्ने सकामस्य ब्रह्मछोकगितरेव प्रतीयते इत्याशंक्य तत्र तत्त्वसाक्षात्कारश्च श्रूयते इत्याह। स एतस्मादि-ति। ब्रह्मछोकं गतः स उपासकः एतस्माजीवधनाज्जीवसमिष्टिक्र-पाद् हिरण्यगर्भोत्परमुत्कृष्टं पुरुषं निरुपाधिकचैतन्यकृषं परमा-त्मानमीक्षते साक्षात्करोति॥ ४४॥

अत्रतीकाधिकरणे तत्क्रतुन्याय ईरितः॥ ब्रह्मछोकफलं तस्मात्सकामस्येति वर्णितम्॥ ४५॥

किं चा'प्रतीकालंबनान्नयतीति बादरायणः''उभयथादोषात्तस्क-तुश्चे'त्यत्र कामानुसारेण फलप्राप्तिर्भवतीति प्रतिपादितं तस्माद-पि सकामस्य ब्रह्मलोकगितिरित्युकेत्याह । अप्रतीकेति ॥ ४५॥

निर्गुणोपास्तिसामर्थ्यात्तत्र तत्त्वमवेक्षते॥ पुनरावर्तते नायं कल्पांते च विमुच्यते॥ ४६॥

तर्हि सकामस्य तत्त्वज्ञानं कुतो जायते इत्याशंक्याह। निर्गुणे-ति। 'इमं मानवमावर्ते नावर्तते न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते' इति 'ब्रह्मणा सह ते सर्वे' इत्यादिश्वतिस्मृतिसद्भावान्न तस्य पुनः संसारप्राप्तिः किं तु मुक्तिरेवेत्याह । पुनरावर्तते इति ॥ ४६ ॥ प्रणवोपास्तयः प्रायो निर्गुणा एव वेदगाः ॥ क चित्सगुणताप्युक्ता प्रणवोपासनस्य हि ॥ ४७॥ इदानीं प्रणवोपासनप्रसंगाद् बुद्धिस्यं तद्दैविध्यं दर्शयति । प्र-णवेति ॥ ४७॥

परापरब्रह्मरूप ओंकार उपवर्णितः॥ पिप्पलादेन मुनिना सत्यकामाय एच्छते॥ ४८॥

द्वैविध्ये प्रमाणमाह। परापरेति। 'एतद्वै सत्यकामपरं चापरं च ब्रह्म यदोंकारस्तरमाद्विद्वानेतेनेवायतनेन एकतरमन्वेती'ति उभय-रूपत्वं प्रतिपादितमित्यर्थः॥ ४८॥

एतदालंबनं ज्ञाला यो यदिच्छति तस्य तत्।। इति प्रोक्तं यमेनापि एच्छते नचिकेतसे॥ ४९॥

कठवळ्ळां यमेनाप्ये 'तदालंबनं ज्ञाले 'त्यादिना देविध्यमुक्तामि-त्याह एतदालंबनिमति॥ ४९॥

इह वा मरणे वाऽस्य ब्रह्मलोकेऽथ वा भवेत्॥ ब्रह्मसाक्षात्कृतिः सम्यगुपासीनस्य निर्गुणम्॥ ५०॥ उक्तमर्थमुपसंहरति। इह वेति ॥ ५०॥

अर्थाऽयमात्मगीतायामपि स्पष्टमुदीरितः॥ विचाराक्षम आत्मानमुपासीतेति संततम्॥ ५१॥

विचारात्तत्त्वज्ञानसंपादनासमर्थस्य निर्गुणब्रह्मध्यानेऽधिकार इत्ययमर्थ आत्मगीतायां सम्यगभिहित इत्याहाअथीऽयमिति५३

साक्षात्कर्तुमशक्तोऽपि चिंतयेन्मामशंकितः॥ कालेनानुभवारूढो भवेयं फलितो ध्रुवम्॥ ५२॥ आत्मगीतावाक्यान्येवोदाहरित । साक्षादिति ॥ ५२ ॥ यथाऽगाधिनधेर्छब्धौ नोपायः खननं विना ॥ मङ्काभेऽपि तथा स्वात्माचितां मुक्का न चापरः ॥ ५३ ॥ ध्यानस्य सम्यग्ज्ञानोपायत्वे दृष्टांतमाह । यथेति । दार्ष्टांतिके योजयति । मङ्काभइति ॥ ५३ ॥

देहोपलमपाकृत्य बुिं कुद्दालकात्पुनः॥
स्वाला मनोभुवं भूयो ग्रक्षीयान्मां निधि पुमान् ॥५४॥
व्यतिरेकेणोक्तमर्थमन्वयमुखेनाह । देहोपलिमिति ॥ ५४॥
अनुभूतेरभावेऽपि ब्रह्मास्मीत्येव चिंत्यताम्॥
अप्यसत्प्राप्यते ध्यानान्नित्याप्तं ब्रह्म किं पुनः॥५५॥
ज्ञानेऽसमर्थस्य ध्यानेऽधिकार इत्यत्र वाक्यांतरं पठित ।अनुभूतेरिति ।ध्यानाद्धि ब्रह्मप्राप्तौ कैमुतिकन्यायमाह।अपीति।उपासन् कस्य पूर्वमिवद्यमानमपि देवत्वादिकं ध्यानात् प्राप्यते किल ख-रूपलेन नित्यप्राप्तं सर्वात्मकं ब्रह्म ध्यानात् प्राप्यत इति किमु वक्तव्यमित्यर्थः॥ ५५॥

अनात्मबुद्धिशोथिल्यं फलं ध्यानाद्दिनेदिने॥ पर्यन्निप न चेद्धायेत्कोऽपरोऽस्मात्पशुर्वद्॥ ५६॥ ब्रह्मध्यानफलस्य प्रत्यक्षतिद्धत्वादिष ध्यानं कर्तव्यमित्याह। अनात्मेति॥ ५६॥

देहाभिमानं विध्वस्य ध्यानादात्मानमद्वयम् ॥ पश्यन्मत्योऽमृतो भूला ह्यत्र ब्रह्म समश्चते ॥ ५७॥ इदानीमुपपादितमर्थं संक्षिप्य दर्शयति । देहाभिमानमिति । मरणशीळे देहेऽहमित्यभिमानपरित्यागात्स्वयममृतो भूत्वा अ- त्रास्मिन्नेव शरीरे स्वस्य निजं रूपं सिच्चवानंदरूपं ब्रह्म प्राप्तोति ५७ ध्यानदीपिममं सम्यक्परामृशति यो नरः॥
मुक्तसंशय एवायं ध्यायति ब्रह्म संततम्॥ ५८॥
इति श्रीपरमहंसपरिव्राजकाचार्यविद्यारण्यप्रणीत
पंचद्र्यां ध्यानदीपप्रकरणम्

ध्यानदीपानुसंधानफलमाह । ध्यानदीपिमिति ॥ ५८ ॥ इति श्रीमत्परमहंसपिरव्राजकाचार्यश्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमु-निवर्यिकंकरेण श्रीरामरुष्णाख्यविदुषा विरचितं ध्यानदीपव्या-ख्यानं समाप्तम ॥ ९॥

॥ इति ध्यानदीपप्रकरणम् ॥



॥ श्रीः॥

# पंचदशी।

#### अथ नाटकदीपप्रकरणम्

श्रीगणेशाय नमः।



## परमात्माऽद्वयानंदपूर्णः पूर्वे स्वमायया॥ स्वयमेव जगद्भूता प्राविशज्जीवरूपतः॥ १॥

श्रीगणेशाय नमः ॥ ॥ नाटकदीपव्याख्याप्रारंभः ॥ नत्वा श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ ॥ अर्थो नाटकदीपस्य मया संक्षिप्य वक्ष्यते ॥ १ ॥ चिकीपितस्य मंथस्य निष्प्रत्यूहपरिपूरणायाभिमतदेवतातत्त्वानुस्मरणळक्षणं मंगळमाचरन् मंदाधिकारिणामनायासेन निष्प्रपंचब्रह्मात्मतत्त्वप्रतिपत्तिसद्धये 'अध्यारोपापवादाभ्यां तिष्प्रपंचं प्रपंच्यते । शिष्याणां बोधिसद्ध्ययं तत्वक्षेः किष्पतः क्रम 'इति न्यायमनुसृत्य आत्मन्यध्यारोपं तावदाह । परमात्मेति । पूर्व सृष्टेः प्रागद्धयानंदपूर्णः 'सदेव सोम्येदमय
आसीदेकमेवाद्दितीयं विज्ञानमानंदं ब्रह्म पूर्णमदः पूर्णंभित्यादि
श्रुतिप्रसिद्धः स्वगतादिभेदशून्यः परमानंदरूपः परिपूर्णः परमात्मा
स्वमायया 'मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वर'मितिश्रुत्युक्रया स्वनिष्ठया मायाशक्त्या 'स्वयमेव जगद्गूला तदात्मानं स्वयमकुरुत सञ्च त्यञ्चाभवदि'तिश्रुतेः स्वयमेव जगदाकारतां प्राप्य
जीवरूपतः प्राविशत् 'तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्'अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्ये'त्यादिश्रुतेर्जीवरूपेण प्रविष्टवानित्यर्थः॥ १॥

विष्ण्वा युत्तमदेहेषु प्रविष्टो देवता भवेत्॥ मर्त्या यधमदेहेषु स्थितो भजति मर्त्यताम्॥२॥ 

#### पंचदशी-

नतु परमात्मन एवेकस्य सर्वशरीरेषु प्रविष्ठत्वे पूज्यपूजकादि-भावेन प्रतीयमान उत्तमाधमभावो विरुध्येतेत्यशंक्याह । विष्ण्व-ति। नायं स्वाभाविक उत्तमाधमभावः किं तु शरीरोपाधिनिबंधनः अतो न विरोध इति भावः॥ २॥

अनेकजन्मभजनात् स्वविचारं चिकीर्षति॥ विचारेण विनष्टायां मायायां शिष्यते स्वयम्॥३॥

इत्थमात्मन्यध्यारोपं संक्षेपेण प्रदर्श्य ससाधनं तदपवादं सं-क्षिप्य दर्शयति । अनेकेति । अनेकजन्मभजनादनेकेषु जन्मस्वनु-ष्ठितानां कर्मणां ब्रह्मणि समर्पणरूपाद्मजनात् स्वविचारं स्वस्या-त्मनो ब्रह्मरूपस्य ज्ञानसाधनं श्रवणादिकं चिकिषिति कर्तुमिच्छ-ति ततः स्वविचारेण विचारजनितज्ञानेन मायायां स्वस्याद्मयानं-दत्वादिरूपाच्छादिकायामज्ञानाविद्यादिशब्दवाच्यांयां विनष्टायां निवृत्तायां स्वयमद्मयानंदपूर्णः परमात्मेवाविशाष्यते ॥ ३॥

अद्यानंदरूपस्य सद्यवं च दुःखिता॥ बंधः त्रोकः स्वरूपेण स्थितिर्मृक्तिरितीर्यते॥ ४॥

ननु 'तद् ब्रह्माहमिति ज्ञाला सर्वबंधैः प्रमुच्यत' इत्यादि श्रु-तिभिवधिनिवृत्तिलक्षणस्य मोक्षस्य ज्ञानफल्टवाभिधानात् पर-मात्मविशेषणस्य तत्फलताभिधानमनुषपन्नमित्याशंक्याह। अद्व-यानंदिति। अद्वितीये ब्रह्मणि वास्तवस्य बंधस्य मोक्षस्य वा दु-निरूपलादुःखिलादिभ्रम एव बंध स्वरूपावस्थितिलक्षणा तन्नि-वृत्तिरेव मोक्षः अतो न श्रुतिविरोध इति भावः॥ १॥

अविचारकृतो बंधो विचारेण निवर्तते॥ तस्माजीवपरात्मानौ सर्वदैव विचारयेत्॥ ५॥ ननु 'कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादय' इति स्मृतेमीं-CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar क्षस्य कर्मसाधनत्वावगमात् किमनेन विचारजनितज्ञानेनत्यत आह। अविचारित। विचारप्रागभावोपळिक्षिताज्ञानकृतस्य वंधस्य न विचारजन्यज्ञानादन्यतो निष्टित्तिरुपपद्यते उदाहृतस्मृतौ च सं-सिद्धिशब्देन चित्तशुद्धिरेवाभिधीयते न मोक्ष इति भावः। विचारेण वंधिनवृत्तिरुक्ता किंविषयेण विचारेणेत्यत आह। तस्मादिति। त-त्वसाक्षात्कारपर्यतं सर्वदा विचारं कुर्यादित्यर्थः॥ ५॥

अहमित्यभिमंता यः कर्ताऽसौ तस्य साधनम्॥ मनस्तस्य क्रिये अंतर्बहिर्दती क्रमोव्यिते॥६॥

तत्र जीवस्वरूपं तावित्तरूपयति । अहमिति । यश्चिदाभासवि-शिष्टोऽहंकारो व्यवहारदशायां देहादावहमित्यभिमन्यते असौ क-र्ता कर्तृत्वादिधमीविशिष्टो जीव इत्यर्थः।तस्य किं करणमित्यपेक्षा-यामाह । तस्येति । कामादिवृत्तिमानंतःकरणभागो मनः करणस्य क्रियाव्याप्तत्वात्तित्रयां दर्शयति । तस्य क्रियेति ॥ ६ ॥

अंतर्भुखाऽहमित्येषा द्यतिः कर्तारमुङ्खिलेत्॥ बहिर्मुखेदमित्येषा बाह्यं वस्लिदमुङ्खिलेत्॥ ७॥

अनयोः स्वरूपं विषयं च विविच्य दर्शयति।अंतर्मुखेति।इदिमत्ये-षेति । बिहर्वृत्तेः स्वरूपाभिनयः अविशिष्टेन विषयप्रदर्शनं बाह्यं दे-हाद्वहिर्वर्तमानिमदंतया निर्दिश्यमानं वस्तू छिखेत् विषयीकुर्या-दित्यर्थः ॥ ७ ॥

इदमो ये विशेषाः स्युग्धिरूपरसादयः॥ असांकर्येण तान् भिद्याद् प्राणादींद्रियपंचकम्॥८॥ ननु मनसेव सर्वव्यवहारसिद्धौ चक्षुरादिवयर्थ्यं प्रसञ्येतेत्या-शंक्याह। इदम इति। मनसेदिमाति सामान्यमात्रं गृह्यते न तु त-दिशेषो गंथादिरतस्तद्यहणे प्राणादिकमुपयुज्यत इत्यर्थः॥८॥ कर्तारं च क्रियां तद्रद्या उत्तविषयानि ॥
स्फोरयेदेकयत्नेन योऽसौ साक्ष्यत्र चिद्रपुः॥ ९॥

एवं सोपकरणं जीवस्वरूपं निरूप्य परमात्मानं निरूपयति।क-तारिमिति। कर्तारं पूर्वोक्तमहंकाररूपं क्रियामहमिदमात्मकमनोतृ-तिरूपां व्यावृत्तविषयानिप व्यावृत्तान् अन्योन्यविलक्षणान् घा-णादियाह्यान् गंधादीन् विषयांश्र एकयत्नेन युगपदेव यश्रिहपृश्चि-दूप एव सन् स्फोरयेत् प्रकाशयेत् असावत्र वेदांतशास्त्रे सा-क्षीत्युच्यत इत्यर्थः॥ ९॥

ईक्षे शृणोमि जिघ्रामि स्वादयामि रुप्रशाम्यहम्॥ इति भासयते सर्वे नृत्यशालास्थदीपवत्॥ १०॥

साक्षिण एकयरनेन सर्वस्फोरकत्वमभिनीय दर्शयति। ईक्षेशृ-णोमीति। ईक्षे रूपमहं पत्र्यामीत्येवंद्रष्टृदर्शनदृत्र्यलक्षणां त्रिपु-टीमेकयत्नेन भासयेत् एवं गृणोमीत्यादाविष योज्यं युगपदिवका-रित्वे अनेकावभासकत्वे दृष्टांतमाह।नृत्यशालास्यदीपविदिति १०

नृत्यशालास्थितो दीपः प्रभुं सभ्यांश्च नर्तकीम् ॥ दीपयेदविशेषेण तदभावेऽपि दीप्यते ॥ ११ ॥ दृष्टांतं स्पष्टयति। नृत्येति । अविशेषेण प्रभ्वादिविषयविशेषाव-

भासनाय वृद्ध्यादिविकारमंतरेणेति यावत् ॥ ११॥

अहंकारं धियं साक्षी विषयानिप भासयेत् ॥ अहंकाराद्यभावेऽपि स्वयं भात्येव पूर्ववत्॥ १२॥

दाष्टीतिके योजयित । अहंकारिमिति । सुषुध्यादावहंकाराद्यभा-वेऽपि तत्साक्षितया भात्येवेत्यर्थः ॥ १२॥

निरंतरं भासमाने कूटस्थे ज्ञितिरूपतः॥ तद्गासा भास्यमानेयं बुद्धिर्नृत्यस्यनेकधा॥ १३॥ ननु प्रकाशरूपाया बुद्धेरवाहंकारादिसर्ववस्तवभासकत्वसंभ-वात् किं तदितिरिक्तसाक्षिकल्पनयेत्याशंक्याह।निरंतरिमिति।कूटस्ये निर्विकारे साक्षिणि इप्तिरूपतः स्वप्रकाशचैतन्यतया निरंतरं भा-समाने सदा स्फुरित सति इयंबुद्धिस्तद्रासा तस्य साक्षिणः स्वरूप-चैतन्येन भासमाना प्रकाश्यमानेव अनेकथा घटोयं पटोयिमित्या-दिज्ञानाकारेण नृत्यति विक्रियते। अयं भावः यतो बुद्धेर्विकारित-या जडत्वात्स्वतः स्फूर्तिराहित्यमतस्तदितिरिकः सर्वावभासकः साक्ष्यभ्युपगंतव्य इति ॥ १३॥

अहंकारःत्रभुः सभ्या विषया नर्तकी मतिः॥ तालादिधारीण्यक्षाणि दीपः साक्ष्यवभासकः॥ १८॥

उक्तमर्थं श्रोतृबुद्धिसौकर्याय नाटकलेन निरूपयति । अहंकार इति । विषयभोगसाकल्यवैकल्याभिमानप्रयुक्तहर्षविषादवत्त्वाङ्गृ-त्याभिमानिप्रभुतुल्यत्वमहंकारस्य परिसरवार्तित्वेऽपि विषयाणां तद्राहित्यात्सभ्यपुरुषसाम्यं नानाविधविकारवत्त्वाङ्गर्तकीसाम्यं धियः धीविक्रियाणामनुकूळव्यापारवत्त्वानाळादिधारिसमानत्व-मिद्रियाणां एतत्सर्वावभासकत्वात्साक्षिणो दीपसादृश्यमस्तीति द्रष्टव्यम् ॥ १४॥

स्वस्थानसंस्थितो दीपः सर्वतो भासयेद्यथा॥ स्थिरस्थायी तथा साक्षी बहिरंतः प्रकाशयेत्॥ १५॥

नतु साक्षिणोऽप्यहंकाराद्यवभासकत्वे तेन तेन संबंधापगमा-गमरूपविकारवत्त्वं स्यादित्याशंक्याह।स्वस्थानेति। दीपो यथा ग-मनादिविकारशून्यः स्वदेशेवस्थित एव सन् स्वसन्निहिताखिळप-दार्थानवभासयति एवं साक्ष्यपीति भावः॥ १५॥

बहिरंतर्विभागोऽयं देहापेक्षो न साक्षिणि॥

### विषया बाह्यदेशस्था देहस्यांतरहंकृतिः॥ १६॥

ननु साक्षिणो बहिरंतरवभासकत्वाभिधानमनुपपन्नम् 'अपूर्व-मनपरमनंतामबाह्य'मितिश्रुत्या तस्य बाह्यांतरविभागाभावाभि-धानादित्याइांक्याह । बहिरिति । कस्य बाह्यत्वं कस्य चांतरत्वामि-त्यत आह । विषया इति ॥ १६ ॥

अंतस्था धीः सहैवाक्षैर्वहिर्याति पुनःपुनः॥ भारयबुद्धिस्थचांचल्यं साक्षिण्यारोप्यते द्या ॥१७॥

ननु 'स्थिरस्थायी तथा साक्षी बहिरंतः प्रकाशयेद्' इति अवि-कारिणः सतो वहिरंतरवभासकोक्तिरयुक्ता अहं घटं परयामीत्यत्र अहमित्यंतरहंकारसाक्षितया प्रथमतो भासकस्य अनंतरं घटं प-इयामीति घटाकारवृत्तिस्फुरणरूपेण बहिर्निर्गमानुभवादित्याशं-क्याह। अंतस्थेति। दृष्ट्याहकत्वेन देहांतरावास्थिता बुद्धिः रूपादि-यहणाय चक्षुरादिद्वारा भूयो भूयो निर्गच्छाति तथा च तन्निष्ठं चां-चल्यं तद्रासके साक्षिण्यारोप्यते अतो न वास्तवं साक्षिणश्चांच-लयमिति भावः॥ ९७॥

गृहांतरगतः स्वल्पो गवाक्षादातपोऽचलः॥ तत्र हस्ते नर्त्यमाने नृत्यतीवातपो यथा॥१८॥

भासके भास्यचांचल्यारोपः क दृष्ट इत्याशंक्याह। गृहांतरगत इति। गवाक्षाद् गृहांतरगतः स्वल्पातपोऽचल एव वर्तते तत्र त-स्मिन्नातपे पुरुषेण हस्ते नर्त्यमाने इतस्ततश्चाल्यमाने यथा आ-तपो नृत्यतीव चलतीव लक्ष्यते न तु चलतीत्यर्थः ॥ १८॥

निजस्थानस्थितः साक्षी बहिरंतर्गमागमौ॥ अकुर्वन् बुद्धिचांचल्यात् करोतीव तथा तथा॥ १९॥ दार्षतिकमाह । निजस्थानेति॥ १९॥ न बाह्यो नांतरः साक्षी बुद्धेर्देशौ हि तावुमौ॥ बुद्धचाद्यशेषसंशांतौ यत्र भात्यस्ति तत्र सः॥ २०॥

निजस्थानस्थित इत्यनेन किं वाह्यादिदेशस्थत्वमेवोच्यते ने-त्याह। न बाह्य इति। तत्र हेतुमाह। बुद्धेरिति। तार्हि किं विवक्षित-मित्यत आह। बुद्धचादीति। आदिशब्देनेंद्रियादयो गृह्यंते संशां-तिशब्देन तत्प्रतीत्युपरितार्विवक्षिता॥ २०॥

देशः कोऽपि न भासेत यदि तर्ह्यस्वदेशभाक्॥ सर्वदेशप्रकृष्टियेव सर्वगतं न तु स्वतः॥ २१॥

ननु सर्वव्यवहारोपरतौ देश एव नोपलभ्यते कुतस्तन्निष्ठत्व-मुच्यतइत्याशंक्य स्वाभिप्रायमाविष्करोति । देश इति । देशादिक-ल्पनाधिष्ठानस्य स्वातिरिक्तदेशापेक्षा नास्तीति भावः । ननु देशा-द्यभावे शास्त्रे सर्वगतसर्वसाक्षित्वाद्यक्तिर्विरुध्येतेत्यत आह । सर्व-देशेति । स्वाभाविकमेव किं न स्यादित्यत आह । न तु स्वत इति। अदितीयत्वादसंगत्वाद्येति भावः ॥ २९॥

अंतर्वहिर्वा सर्व वा यं देशं परिकल्पयेत्।। बुद्धिस्तद्देशगःसाक्षी तथा वस्तुषु योजयेत्॥ २२॥ सर्वगतत्ववत्सर्वसाक्षित्वमपि न वास्तवमित्याह। अंतर्वहिरि-ति॥ २२॥

यग्रदूपादि कल्प्येत बुह्या तत्तत्त्रकाशयन्॥ तस्य तस्य भवेत्साक्षी स्वतो वाग्बुद्यगोचरः॥ २३॥ तथा वस्तुषु योजयेदित्येतत्त्रपंचयति। यग्रदिति। तर्हि किं तस्यनिजं रूपिमत्यत आह। स्वत इति॥ २३॥ कथं तारह्मया याह्य इति चेन्मेव गृह्यताम्॥

#### सर्वयहोपसंशांतौ स्वयमेवावशिष्यते॥ २४॥

अवाङ्मनसगोचरले मुमुक्षुणा न गृह्येतेति शंकते। कथमिति। अयाद्यालिमष्टमेवेत्याह। मेवेति। नन्वात्मनो याद्यत्वाभावे विचा-रेण विनष्टायां मायायां शिष्यते स्वयमित्युक्तं परमात्मावशेषणं न सिध्येदित्यत आह। सर्वयहेति। स्वात्मातिरिक्तस्य द्वैतस्य मिथ्या-स्वनिश्चयेन तत्प्रतीत्युपशांतौ स्वात्मेव सत्यतयाऽवशिष्यत इति भावः॥ २४॥

न तत्र मानापेक्षाऽस्ति स्वप्नकाशस्वरूपतः॥ ताद्रग्वयुप्तत्यपेक्षा चेच्छुतिं पठ गुरोर्मुखात्॥ २५॥

यद्यप्युक्तन्यायेन स्वात्मा परिशिष्यते तथाऽपि तदापरोक्ष्या-य किंचित्प्रमाणमपेक्षितमित्यह आह । न तत्रेति । तत्र हेतु-माह । स्वप्रकाशेति । नन्वात्मनः स्वप्रकाशतया स्वतः स्फूर्तो मानं नापेक्ष्यते इति व्युत्पितिसिद्धये मानमपेक्षितमित्याशंक्यश्रुतिरे-वात्र प्रमाणमित्याह । ताद्दगिति ॥ २५॥

यदि सर्वयहत्यागोऽशक्यस्तर्हि धियं व्रज ॥ शरणं तद्धोनोंतर्बहिवैषोऽनुभूयताम् ॥ २६॥ इति पंचदृश्यां नाटकदीपः समाप्तः॥

एवमुत्तमाधिकारिण आत्मानुभवोपायमभिधाय मंदाधिका-रिणस्तं द्रीयति । यदीति । बुद्धिशरणत्वे किं फलीमत्यत आह । तद्धीन इति । बुद्ध्या यद्यत्परिकल्प्यते बाह्यमांतरं वा तस्य तस्य साक्षित्वेन तद्धीनः परमात्मा तथैवानुभूयतामित्यर्थः ॥ २६ ॥

इति श्रीमद्विद्यारण्यमुनिवर्यकिङ्करेण रामकष्णाख्यविदुषा वि-रचिते पंचदशीप्रकरणेनाटकदीपव्याख्या समाप्ता॥ १०॥

॥ श्रीः॥

# पंचदशी।

#### ब्रह्मानन्दे योगानन्दःप्रकरणम्

॥ श्रीगणेशाय नमः॥

## •ब्रह्मानंदं प्रवक्ष्यामि ज्ञाते तस्मिन्नशेषतः॥ ऐहिकामुष्मिकानर्थव्रातं हिला सुखायते॥ १॥

श्रीगणेज्ञाय नमः ॥ ॥ अथ योगानंद्व्याख्यात्रारंभः॥ नला श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ ॥ ब्रह्मानंदाभिधं यंथं व्याकुर्वे बोधसिद्धये॥ १॥ चिकीर्षितयंथस्य निष्प्रत्यृहपरिपूरणाय परीपं-थिकल्मषानिवृत्तये अभिमतदेवतातत्त्वानुसंधानलक्षणमंगलमाच-रन् श्रोतप्रवृत्तिसिद्धये सप्रयोजनमिधेयमाविष्कुर्वन् यथारंभं प्रतिजानीते । ब्रह्मानंद्मिति 'निर्विशेषं परं ब्रह्म साक्षात्कर्तुमनी-श्वराः ये मंदास्तेऽनुकंप्यंते सविशेषनिरूपणैः' इति सविशेषब्र-ह्मरूपाणां देवतानां तत्त्वस्य निर्विशेषब्रह्मरूपत्वाभिधानाद्वह्मण-श्चा 'ऽऽनंदो ब्रह्म' इत्यादिश्चातिभिरानंदरूपताभिधानाद् ब्रह्मानंद-मित्यानंदरूपस्य ब्रह्मणो वाचकशब्दप्रयोगेण 'यद्धि मनसा ध्या-यति तद्दाचा वदती'ति श्रुतिप्रोक्तन्यायेन ब्रह्मानुसंधानलक्षणं मं-गलाचरणं सिद्धं ब्रह्मणश्च सर्ववेदांतप्रतिपाद्यत्वात् तत्प्रकरण-रूपस्य अस्य यंथस्यापि तदेव विषय इति ब्रह्मशब्दप्रयोगेण वि-षयश्रापि सूचितः। ऐहिकेति । उत्तरार्धेन अनिष्टनिवृत्तीष्टप्राप्तिरूपं प्रयोजनद्दयं मुखत एवोक्तं ब्रह्मानंदं ब्रह्म चासावानंदश्चेति ब्रह्मा-नंदः वाच्यवाचकयोरभेदोपचारात्तत्प्रतिपादको मंथोऽपि ब्रह्मा-नंदस्तं प्रवक्ष्यामीति तस्मिन् प्रतिपाद्यप्रतिपादकरूपे ब्रह्मानंदे

ज्ञातेऽवगते साति ऐहिकामुष्मिकानर्थत्रातम् ऐहिकानाम् इह लो-के भवानां देहपुत्रादिष्वहंममाभिमानप्रयुक्तानाम् आध्यात्मिका-दितापानाम् आमुष्मिकाणाममुष्मिन् परलोके भवानां च तेषा-मनर्थानां त्रातः समूहः तमशेषतः निःशेषं यथा भवति तथा हि-ला परित्यज्य सुखायते सुखरूपं ब्रह्मैव भवति ॥ १॥

ब्रह्मवित्परमाप्नोति शोकं तरित चात्मवित् ॥ रसो ब्रह्मरसं लब्ध्वाऽऽनंदीभवित नान्यथा॥ २॥

ब्रह्मज्ञानस्य अनिष्टानिवृत्तीष्टप्राप्तिहेतुत्वे बहूनि श्रुतिस्मृतिवा-क्यानि प्रमाणानि संतीति प्रदर्शयितुकामः तावद्वह्मविदाप्तीति परं श्रुतं ह्येवमेव भगवदृशेभ्यस्तरित शोकमात्मविदिति सोऽहंभगवः शोचामि तं मा भगवान शोकस्य पारं तारयत्वि'ति वाक्यद्वयमर्थ-तः पठित । ब्रम्हविदिति। ब्रह्म वेत्तीति ब्रह्मवित् परमुत्रुष्टमानंदरूपं ब्रम्ह प्राप्नोति आत्मविद् भूमशब्दवाच्यं देशकाळवस्तुपरिच्छेदशू-न्यम् आत्मानं वेत्तीत्यात्मवित् शोकं स्वसंसृष्टं पुरुषं शोचयतीति शोकस्तमोमूलः संसारस्तं तरित अतिक्रामित । ननुदाहततै चिरीय-कश्रुतिवाक्ये ब्रह्मज्ञानस्य परप्राप्तिहेतुतैवावभासते नानंदप्राप्तिहे-तुतेत्याइांक्य आनंदप्राप्तिहेतुत्वप्रतिपादनपरं 'रसो वै सः रसं हो-वायं लब्धवाऽऽनंदीभवतीं ति तदीयमेव वाक्यमर्थतः पठति।रस इ-ति। 'सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म तस्मादा एतस्मादात्मन आकाशः संभू-तः'इति प्रकरणादौ ब्रह्मात्मशब्दाभ्यामभिहितो य आत्माऽसौ रसः सार आनंदरूप इत्यर्थः । रसमानंदरूपं ब्रह्म लब्ध्वा ब्रह्माह-मस्मीति ज्ञानेन प्राप्यानंदीभवतीति अपरिच्छिन्ननिरतिशयसुख-वान् भवति । उक्तमर्थे व्यतिरेकप्रदर्शनेन द्रढयति । नान्यथेति । अन्यथा ब्रह्मात्मैकत्वज्ञानं विहाय साधनांतरानुष्ठानेन नानंदीभ-वतीत्यर्थः ॥ २॥

# त्रतिष्ठां विंदते स्वस्मिन् यदा स्याद्थ सोऽभयः॥ कुरुतेऽस्मिन्नंतरं चेद्थ तस्य भयं भवेत्॥३॥

एवमन्वयमुखेने ष्टप्राप्त्यनिष्टनिवृत्तिप्रतिपादनपराणि नि प्रदृश्यं अन्वयव्यतिरेकाभ्यामनर्थनिवृत्तिप्रदृश्निपरं 'यदा ह्येवै-ष एतस्मिन्नहस्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विंद्तेऽथ सोऽभयं गतो भवति यदा ह्येवैष एतस्मिनुद्रमंतरं कुरुतेऽथ त-स्य भयं भवती'ति वाक्यद्वयमर्थतोऽनुक्रामति। प्रतिष्ठामिति। अ-स्यायमर्थः यदा यस्मिन्काले हीति विद्वत्प्रसिद्धिप्रदर्शनपरो नि-पातः एवेत्ययमेवानर्थनिवृत्त्युपायो नान्य इति नियमनार्थः एष मुमुक्षुः एतस्मिन्विद्दद्नुभवगम्ये अदृश्ये इंद्रियागोचरे अनात्म्ये अनात्मीये खरूपतया खकीयत्वरहिते अनिरुक्ते निरुक्तं निर्वचनं शब्देनाभिधानं यत्र नास्ति तद्निरुक्तं तस्मिन्ननिलयने निलीयतेऽ-सिनिति निलयनमाधारः स न विद्यते यस्य तस्मिनस्वमहिमि स्थित इत्यर्थः।अभयमदितीयं 'दितीयादै भयं भवती'ति श्रुतेर्भय-शब्देन अत्र भयहेतुर्भेदो लक्ष्यते न विद्यते भयं भेदो यथा भवति तथा प्रतिष्ठां प्रकर्षेण संशयविषर्ययराहित्येन स्थितिः ब्रह्माहम-स्मीत्यवस्थानं प्रतिष्ठा तां विंदते गुरूपसत्त्यादिना श्रवणादिकं कृता लभतेऽथ तदानीमेव स एवं विद्वानभयं भयरहितं मोक्षरू-पमादितीयं ब्रह्म गतः प्राप्तो भवति 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवती'ति श्रु-तेः। यदा यस्मिन्नेव काले एष पूर्वोक्तः एतस्मिन्नदृश्यतादिगुणके प्रत्यगभिन्ने ब्रह्मणि उदितिनिपातः अपिशब्दार्थः अरमुद्दपमपि अंतरं भेदम् उपास्योपासकादिलक्षणं कुरुते पश्यति धातूनामने-कार्थत्वाद्य तदानीमेव तस्य भेदद्शिनो भयं संसारप्रयुक्तं दुःखं भवति॥ ३॥

वायुः सुर्यो वन्हिरिंद्रो मृत्युर्जनमांतरेतरम्॥

#### कृता धर्म विजानंतोऽप्यस्माद्रीत्या चरंति हि॥ ४॥

भेदद्यिनां भयं भवतीत्येतदृढीकर्तु ब्रह्मात्मैकलज्ञानरिहता-नां वाच्वादीनां भयप्रदर्शनपरं 'भोषास्माद्दातः पवते' इत्यादिमं-त्रमर्थतःपठिति। वायुरिति। वाच्वादयो जगन्नियामकलेन प्रसिद्धाः पंचापि देवता अतीते जन्मिन धर्मिमष्टापूर्तादिलक्षणं विजानंतो-ऽपि ज्ञानपूर्वकमनुष्ठितवंतोऽपि अंतरं प्रत्यग्ब्रह्मणोर्भेदं कलाऽ स्माद्रह्मणो भीत्याऽस्मिन्वाच्वादिजन्मिन चरंति स्वस्वव्यापारेषु सदा प्रवर्तते हिशब्देन 'भयादस्याग्निस्तपित भयानपित सूर्यः भ-यादिद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावित पंचम' इति कठश्रुतौ यमेनोक्तां प्र-सिद्धिं दर्शयित ॥ ४॥

आनंदं ब्रह्मणो विद्वान विभेति कुतश्चन॥ एतमेव तपेन्नेषा चिंता कर्माग्निसंभृता॥५॥

ननु 'तरित शोकमात्मिव'दित्यादिष्दाहतवाक्येषु ब्रह्मानंदज्ञानस्यानर्थनिवृत्तिहेतुलं स्पष्टं नावभासत इत्याशंक्य तथाप्रितपादनपरं वाक्यमुदाहरित । आनंदिमिति। राहोः शिर इत्यादिवद्
भेदव्यपदेश औपचारिकः ब्रह्मणः स्वरूपभूतमानंदं विद्वानपरोक्षतया जानन् पुरुषः कुतश्चन कस्मादिष ऐहिकभयहेतोव्योघादेः
पारलौकिकभयहेतोः पापादेवी न विभेति भयं न प्राप्नोति। ननु
तस्वविदः पापादेभीयं नास्तीत्येतत्कुतोऽवगम्यत इत्याशंक्य तत्प्रतिपादकम् 'एत्रश्हवाव न तपित किमह्श्लाधु नाकरवं किमहं
पापमकरविभ'ति वाक्यमर्थतः पठित।एतिमिति।कर्माप्रिसंभृता पुण्यपापरूषकं कर्मवािमः अकरणकरणाभ्यामित्रवत्संतापहेतुत्वात्
तेन संभृता संपादिता एषा पुण्यं नाकरवं कस्मात्पापं तु कतवान्
कृत इत्येवंदूपा चिंता एतमेव तत्त्वविदमेव न तपेत् नसंतापयेत्
नान्यमविद्दांतं स नु तया चिंतया सदा संतप्यत इत्यर्थः॥ ५॥

### एवं विद्वान्कर्मणी द्वे हिलाऽऽत्मानं स्मरेत्सदा॥ कृते च कर्मणी स्वात्मरूपेणैवेष पश्यति॥६॥

पुण्यपापयोरतापकत्वे हेतुप्रदर्शनपरं 'स य एवं विद्वानेते आत्मान् स्प्रणुते उमे ह्येवैष एते आत्मान् स्प्रणुते' इति वाक्यद्वयमर्थतः पठिति।एविमिति। स यः कश्चित्पुमानेवमुक्तेन प्रकारेण 'स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एक' इत्यनेन प्रकारेण विद्वान्
जानन् प्रवर्तते स एते पुण्यपापे हिलेत्यध्याहारः आत्मानं ब्रह्याभिन्नं प्रत्यञ्चं स्प्रणुते प्रीणयित सदा स्मरेदित्यर्थः। यतः पुण्यपापयोर्मिथ्यात्वानुसंधानेन हानं कृतम् अतस्तद्विषया चिंतैव
नास्ति कृतस्तन्निमित्तकस्ताप इत्यभिप्रायः। किंच एव विद्वानेते पूवेंक्ति उमे पुण्यपापह्रपे कर्मणी देहेंद्रियादिप्रवृत्त्या जिनते 'स्वात्मानुह्रपेणवेदंसर्वे यद्यमात्मे'त्यादिवाक्योक्तप्रकारेण पर्यित
जानातित्यर्थः।अतः स्वात्माभिन्नत्वाद्यतापकत्विमिति भावः॥६॥

भिद्यते हृद्ययंथिश्छिद्यंते सर्वसंशयाः॥ क्षीयंते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरे॥ ७॥

ननु 'नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरिप' इत्यादिशास्त्रस-द्वावादनादौ संसारे बहुजन्मोपार्जितेषु पुण्यापुण्यलक्षणेषु कर्म-स्वसंख्यातेषु अप्रसिद्धत्वेनात्मतयाअनुसंधानायोग्येषु सत्सु कथं तिद्विषया चिंता न भवेदित्याशंक्य सिनदानानां तेषां तत्त्वज्ञाने-न विनाशित्वाचा चिंताजनकत्विमत्यिभप्रायेण हृद्ययंथ्यादिनि-वृत्तिपरं मुंडकादिश्रुतिषु स्थितं वाक्यं पठिति।भिद्यत इति।परावरे परमिष हिरण्यगर्भादिकं पदमवरं निकष्टं यस्मानस्मिन् परात्म-नि दृष्टे साक्षात्कते अस्य साक्षात्कारवतो हृदयस्य बुद्धिश्चदात्म-नश्च ग्रंथिवद् दृढसंश्वेषरूपत्वाद् ग्रंथिरन्योन्याध्यासो भिद्यते वि- दीर्यते विनश्यतीत्यर्थः । सर्वसंशयाः आत्मा देहादिव्यतिरिक्तों न वा,व्यतिरिक्तोऽपि कर्तृत्वादिधर्मयोगी न वा, अकर्तृत्वेऽपि तस्य ब्रह्मणो भेदोऽस्ति न वा, अभेदेऽपि तज्ज्ञानं कर्मादिसहितं मुक्ति-साधनं केवलं वेत्यादयः छिद्यंते देधीक्रियंते तत्त्वतः साक्षात्क्र-तस्य वस्तुनः संशयविपर्ययविषयत्वादर्शनादिति भावः । कर्मा-णि संचितानि पुण्यापुण्यलक्षणानि क्षीयंते स्वनिदानाज्ञानिव-नाशेन विनश्यंतीति ॥ ७॥

तमेव विद्वानत्येति सृत्युं पंथा न चेतरः॥ ज्ञाला देवं पाशहानिः क्षीणैः क्वेशैन जन्मभाक् ॥ ८॥

ननु 'कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि ना-न्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे विद्यां चाविद्यां च यस्तद्देदोभ-य ्सह अविद्यया मृत्युं तीर्ला विद्ययाऽमृतमश्रुत इत्यादिश्रु-तेः 'कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः यथान्नं मधुसंयु-कं मधु चान्नेन संयुतम् एवं तपश्च विद्या च संयुक्तं भेषजं मह'-दित्यादिस्मृतेश्र केवलस्य वा ज्ञानसमुच्चितस्य वा कर्मणो मुक्तिहे-तुत्वं स्यादित्याशंक्य उदाहृतवाक्यस्थलेऽपि तपःशब्दस्य पाप-निवृत्तिपरत्वादाङशब्दस्य च पापेनिवृत्तिपरत्वात् संसिद्धिशब्देन च ज्ञानसायनचित्रशुद्ध्यभिधानाद्विद्याशब्देन चापासनाया वि-विक्षतत्वान्न कर्मणां मुक्तिसाधनत्विमत्यभिप्रायेण साधनांतरिन-षेधपरं 'तमेव विदिलाऽतिमृत्युमेति नान्यः पंथाविद्यतेऽयनाये 'ति-श्वेताश्वतरवाक्यमर्थतः पठित । तमेवेति ।तं पूर्वीकं परमात्मानं वि-द्दानेव मृत्युंसंसारमत्येति अतिक्रामति इतरः समुच्चयरूपः केव-लः कर्मरूपो वा पंथामार्गो मोक्षोपायो न च नैव विद्यते। नन्-दाहतासु श्रुतिष्वन्वयव्यतिरेकाभ्यामेहिकानिष्टनिवृत्तिरेव प्राधा-न्येनावभासते नामुष्मिकीत्याशंक्यामुष्मिकस्यानिष्टस्य भावि-

जन्मपूर्वकत्वात्तस्य सिनदानस्याभावप्रतिपादकं 'ज्ञात्वा देवं सर्व-पाशापहानिः क्षीणैः क्वेशौर्जन्ममृत्युप्रहाणि'रिति श्वेताश्वऽतरवान् क्यमर्थतः पठित । ज्ञात्वेति । देवं स्वप्रकाशं प्रत्यगिमन्नं ब्रह्म ज्ञात्वा परोक्षतयाऽनुभूय स्थितस्य कामक्रोधादीनां सर्वेषां पाशानां हा-निर्भवति तैः पाशशब्दाभिधेयैः रागादिभिः क्वेशैः क्षीणैर्नष्टैर्भाविज-नमहेतुकर्मारंभायोगाच्च तन्न प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ ८॥

देवं मता हर्षशौको जहात्यत्रेव धेर्यवान्॥ नैनं कृताकृते पुण्यपापे तापयतः क चित्॥ ९॥

ननु शोकतरणादिफलं श्रूयते एव नानुभूयते ज्ञानिनामपी-ष्टानिष्टप्राप्तिपरिहारार्थं प्रवृत्तिदर्शनादित्याशंक्य दृढापरोक्षज्ञानि-नां तदभावप्रतिपादनपरम् 'अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धी-रो हर्षशोको जहाती'ति कठश्रुतिवाक्यमर्थतः पठिति।देविमिति। धै-यवान्ब्रस्चर्यादिसाधनसंपन्नो देवं चिदानंदादिलक्षणं मत्वाऽवग-म्याऽत्रैवास्मिन्नेव जन्मिन हर्षशोको जहाति। 'एतमेव तपेन्नेपा चिं ता कमीमिसंभृते'त्युकार्थे विशेषप्रदर्शनपरं 'कताकते तपत' इति याज्ञवल्क्यब्राह्मणवाक्यमर्थतः पठित । नैनिमिति । पूर्वमकतं पुण्यं कतं च पापं तत्त्वविद्स्तापहेतुनं भवतीत्युक्तम्। इह तु कतमकतं वा पुण्यं पापं वा तथाविधं तापकं न भवतीत्युक्यत इति विशेषः। तथा हि तापो नाम चित्तविकारिवशेषः पुण्यं कतं सद्धर्षलक्षणं विकारमुत्पादयित अकतं विषादं पापं पुनस्तद्वैपरीत्येनाकतं हर्ष-मुत्पादयित कतं विषादं तत्त्वविद्द्तु उमे अप्युभयविधविकारहेतू न कदाचिद्रवतः अविक्रियब्रम्हरूपत्वज्ञानादित्यभिप्रायः॥ ९॥

इत्यादिश्रुतयो बह्यः पुराणैः स्मृतिभिः सह ॥ ब्रह्मज्ञानेऽनर्थहानिमानंदं चाप्यघोषयन् ॥ १०॥ निवयंत्येव वाक्यानि प्रमाणानि नेत्याह । इत्यादिश्रुतय इति। आदिशब्देन 'इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः य एतदिदुरमृतास्ते भवंत्यथेतरे दुःखमेवापि यंति तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत् निचाय्य तं मृत्युमुखा-त्प्रमुख्यत' इत्याद्याः श्रुतयो गृद्यंते 'सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभू-तानि चात्मनि संपत्रयन्नात्मयाजी वै स्वाराज्यमधिगच्छिति क्षेत्र- इस्यात्मविज्ञानादिशुद्धिःपरमा मता' इत्यादिपुराणस्मृतिवचन् नैः सह प्रमाणानीत्यर्थः । उदाहतानां श्रुतिस्मृतिपुराणवाक्यानां सर्वेषां तात्पर्यमाह । ब्रम्हज्ञान इति ॥ १०॥

आनंदिस्त्रिविधो ब्राह्मनंदो विद्यासुखं तथा॥ विषयानंद इत्यादौ ब्रह्मानंदो विविच्यते॥ ११॥

ननु ब्रह्मानंद इत्यानंदपदस्य ब्रह्मपदेन विशेषणादानंदांतरम-स्तीत्यवगम्यते स कतिविधः की हश्रधानंद इत्याकांक्षायां तद्रे-ददर्शनपूर्वकं ब्रह्मानंदविवेचनं प्रतिजानीते। आनंद इति। ब्रह्मा-नंदो विद्यानंदो विषयानंद इत्यनेन प्रकारेणानंदस्य त्रैविध्यमव-गंतव्यं तत्रेत्तरयोरानंदयोः ब्रह्मानंदमूळ लादादावध्यायत्रयेण ब्र-ह्मानंदो विभज्य प्रदर्श्यत इत्यर्थः॥ १९॥

भूगुः पुत्रः पितुः श्रुवा वरुणाइह्मठक्षणम् ॥ अन्नप्राणमनोबुद्धीरूत्यक्ताऽऽनंदं विजिज्ञिवान् ॥१२॥ तत्रादौ तावनैनिरीयश्रुतिपर्यालोचनायामानंदरूपं ब्रह्म अव-गम्यते इत्यभिप्रायेण भृगुवल्ल्या अर्थ संक्षेपेण दर्शयति। भृगुरि-ति। भृगुनामकः पुत्रः पितुर्वरुणाख्याइह्मलक्षणं 'यतो वा इमा-नि भूतानि जायंते येन जातानि जीवंति यत्प्रयंत्यभिसंविशांति तिद्विज्ञासस्य तद्रह्म' इत्येवंरूपं श्रुवा अन्नमयादिकोशेषु तल्ल-क्षणासंभवेन तेषामब्रह्मत्वं निश्चित्यानंदं आनंदमयकोशे पंचमा- चयवरवेन 'ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा' इति श्रुतं विंवभूतमानंदं ब्रह्मलक्ष-णयोजनया ब्रह्मत्वेन ज्ञातवानित्यर्थः॥ १२॥

आनंदादेव भूतानि जायंते तेन जीवनम्॥ तेषां लयश्च तत्रातो ब्रह्मनंदो न संशयः॥ १३॥

कथमानंदे तछक्षणं योजितवानित्याइंक्य तद्योजनाप्रकार-दर्शनपरम् 'आनंदाद्द्येव खिल्वमानि भूतानि जायंते आनंदेन जातानि जीवंति आनंदं प्रयंत्यभिसंविद्याति" इतिवाक्यमर्थतः पठित । आनंदादिति । याम्यधर्मिनिमित्तकानंदादेव भूतानि प्राणिनो जायंते उत्पद्यते तेन विषयभोगादिनिमित्तकेनानंदेन जीवनं प्राप्तवंति तेषां प्राणिनां लयश्च तत्र तस्मिन् सुप्तिकालिके स्व-स्वरूपभूते आनंदे एव भवित सुप्तावानंदातिरेकेण कस्याप्यनु-भवाभावादत आनंदो ब्रह्मैव सर्वानुभविसद्दलान्नात्र संद्रायः क-र्तिच्य इति भावः ॥ १३॥

भूतोत्पत्तेःपुरा भूमा त्रिपुटी द्वेतवर्जनात् ॥ ज्ञातृज्ञानज्ञेयरूपा त्रिपुटी प्रलये हि नो ॥१४॥

एवं तैतिरीयश्रुतिपर्यालोचनया ब्रह्मण आनंदरूपतां प्रदर्भ छांदोग्यश्रुतिपर्यालोचनयाऽपि तां दिद्शीयषुः सनत्कुमारनार-दसंवादरूपे सप्तमाध्याये स्थितस्य भूमरूपब्रम्हप्रतिपादकस्य 'य-त्र नान्यत्परयति नान्यच्छुणोति नान्यदिज्ञानाति स भूमा ' इ-त्यादिवाक्यस्यार्थं संक्षेपणाह । भूतोत्पत्तेरिति । भूतानामाकाशा-दीनां तत्कार्याणां जरायुजांडजादीनां चोत्पत्तेः पूर्व त्रिपुटीदैतव-र्जनात् त्रयाणां जातृज्ञानज्ञेयरूपाणां पुटानामाकाराणां समाहा-रिश्लपुटी सैव दैतं तस्य वर्जनमभावस्तस्माद्भमा देशतः कालतो वस्तुतो वा परिच्छेदशृन्यः परमात्मा भावानयने द्रव्यानयनम् इतिन्यायाद्रमेवासीदित्यध्याहारः तदेव देतवर्जनमुपपादयति।ज्ञा-तृज्ञानेति । वक्ष्यमाणज्ञात्रादिरूपा त्रिपुटी प्रलयकाले नास्तीत्येत-रसर्ववेदांतसंमतमिति हिशब्दं प्रयुंजानस्यायमभिप्रायः ॥ १८॥

विज्ञानमय उत्पन्नो ज्ञाता ज्ञानं मनोमयः॥ ज्ञेयाः शब्दादयो नेतत्रयमुत्पत्तितः पुरा॥ १५॥

इदानीं ज्ञात्रादिस्वरूपं द्र्शयति। विज्ञानमय इति। परमात्मन उत्पन्नो बुद्ध्युपाधिको जीवो विज्ञानमयो ज्ञाता मनोमयः मन-सि प्रतिबिंबितं मनोमयशब्दवाच्यं चैतन्यं ज्ञानं शब्दस्पर्शादयो ज्ञेयाः प्रसिद्धाः इदं त्रयं कार्यत्वादुत्पनेः पुरा कारणव्यतिरेकेण नास्तीत्यर्थः॥ १५॥

वयाभावे तु निर्देतः पूर्ण एवानुभूयते॥ समाधिसुप्तिमूर्छासु पूर्णः सृष्टेः पुरा तथा॥१६॥

फिलतमाह। त्रयेति। ज्ञात्रादित्रयामावे निर्देतः द्वैतरिहतः पूर्ण एवात्माऽनुभूयते कुत्रानुभूयतइत्यत आह। समाधीति। विद्वदनुभ-वप्रदर्शनाय समाधियहणं सर्वानुभवद्योतनाय सुषुप्तिमूर्छयोरुदा-हरणं सुषुप्त्याद्युत्थितस्य द्वैतादर्शनस्मरणान्यथानुपपत्त्या निर्देत-स्य तदनुभवितुः सिद्धिरिति भावः। भवतु सुषुप्त्यादावद्वैतसिद्धिः प्रकृते किमायातिमत्यत आह। पूर्ण इति। यथा सुषुप्त्यादो परिच्छे-दकाभावात्पूर्णः तथा सृष्टेः पुराऽपि तदभावात्पूर्ण इत्यर्थः॥ १६॥

यो भूमा स सुखं नाल्पे सुखं वेधा विभेदिनि॥ सनत्कुमारः प्राहेवं नारदायातिशोकिने॥ १७॥

अस्तु ब्रह्मणः पूर्णत्वमानंदरूपत्वे किमायातमित्याशंक्य अ-न्वयव्यतिरेकाभ्यां भूमः सुखरूपत्वप्रदर्शनपरं यो वे भूमा तत्सु-खं नाट्षे सुखमस्तीतिवाक्यमर्थतोऽनुक्रामति। योभूमेति।यः पूर्वी- को भूमा स सुखरूप एव अद्वितीये दुःखहेतोरभावाद् अल्पे परि-च्छिन्ने तस्यैव विवरणं त्रेधा विभेदिनीति हेतुगर्भ विशेषणं सुखं तत्र न विद्यते इत्यर्थः। एवं कस्मै केनाभिहितामित्यत आह। सन-त्कुमार इति। नारदस्य शिष्यत्वे कारणमाह। अतिशोकिनइति। अतिशयितः अधिकः शोकोऽस्यास्तीत्यतिशोकी तस्मै॥ १७॥

सपुराणान् पंच वेदान् शास्त्राणि विविधानि च॥ ज्ञालाऽप्यनात्मविच्वेन नारदोऽतिशुशोच ह॥ १८॥

तस्यातिशोकित्वे हेतुमाह। सपुराणानिति। नारदः पुराणैः सह वर्तते इति सपुराणाः पंच वेदास्तान्विविधानि च शास्त्राणि विदि-त्वाऽप्यात्मज्ञानरहितत्वेनातिशयेन शोकं प्राप्तः॥ १८॥

वेदाभ्यासात्पुरा तापत्रयमात्रेण शोकिता॥ पश्चात्त्वभ्यासविस्मारभंगगर्वैश्च शोकिता॥ १९॥

ननु वेदशास्त्रविषयकज्ञानस्य शोकनिवर्तकत्वेन प्रसिद्धस्य कथमितशोकहेतुत्विमित्यत आह । वेदाभ्यासादिति । तापत्रयेण आध्यात्मिकादिलक्षणेनैव शोकिता शोकोऽऽस्यास्तिति शोकी तस्य भावस्तना आसीदित्यध्याहारः। पश्चान्त्विति । तुशब्दो विशेष्योतनार्थः । अभ्यासः पाठाद्यावर्तनं विस्मारः पिठतस्य विस्मरणंभंगः स्वतोऽधिकेन तिरस्कारः गर्वो न्यूनदर्शनेन स्वाधिक्यबुद्धिः एतैः कारणैः शोकित्वम् ॥ १९॥

सोऽहं विद्वनप्रशोचामि शोकपारं नयात्र माम्॥ इत्युक्तः सुखमेवास्य पारमित्यभ्यधाद्विः॥ २०॥

नन्वेवं सर्वज्ञस्यापि नारद्रस्यातिशोकित्वं जातिमिति कुतोऽ-वगम्यतङ्कत्याशंक्य 'सोहं भगवः शोचामी'ति तदीयादेव वाक्याद-वगतिमत्यभित्रत्य 'तं मा भगवान् शोकस्य पारं तारयत्वि'ति त- निवृत्त्युपाये तेन प्रष्टे सित सनत्कुमारो भूमशब्दवाच्यं सुखरूपं ब्रह्मैव ज्ञायमानं शोकनिवृत्त्युपाय इति सुखं त्वेव जिज्ञासितव्य मित्यारभ्योत्तरयंथसंदर्भेणोक्तवानित्याह। सोऽहमिति॥ २०॥

सुखं वैषयिकं शोकसहस्त्रेणादतलतः॥

दुःखमेवेति मलाऽऽह नाल्पेऽस्ति सुखमित्यसौ॥२१॥

ननु स्नगादिजनयेषु सुखेषु बहुषु सत्सु नाल्पे सुखमस्तीत्युक्ति-रनुपपन्नति चेन्न तेषां स्नगादीनां दुःखानुषंगेण विषसंप्रकान्नवद्द-हुदुःखरूपत्वस्य मुनिनाऽभिन्नेतत्वादित्याह । सुखमिति ॥ २१ ॥

ननु हैते सुखंमा भूदहैतेऽप्यस्ति नो सुखम् ॥ अस्ति चेदुपलभ्येत तथा च त्रिपुटी भवेत् ॥ २२॥

दैते सुखाभावमंगीकृत्य अद्देतेऽपि तमाइांकते। निन्वति।तत्रानुपलाद्धं प्रमाणयाति। अस्ति चेदिति। अद्देते यदि सुखं विद्यते तार्ह विषयसुखादिवदुपलभ्येत यतो नोपलभ्यतेऽतो नास्तीत्यर्थः।
ननूपलभ्यते इत्याइांकमानं प्रत्याह। तथेति। अनुभवस्य अनुभवित्रनुभाव्यसापेक्षत्वाद् अद्देतहानिशिति भावः॥ २२॥

मास्तद्वेते सुखं किं तु सुखमद्वेतमेव हि॥

किं मानमिति चेन्नास्ति मानाकांक्षा स्वयंत्रभे॥ २३॥

अद्देतस्य सुखाधिकरणत्विनिषेधमंगीकरोति सिद्धांती।मास्तिन-ति। तत्र हेतुमाह । किं त्विति । हि यस्मात्कारणाद्दैतमेव सुखम् अतः सुखाधिकरणं न भवतीत्यर्थः । अद्देतं सुखिमत्यत्र किं प्रमा-णिमत्यार्शकानुवादपूर्वकं तस्य स्वप्रकाशत्वात्प्रमाणप्रश्न एवानु-पपन्न इत्याह । किं मानिमिति ॥ २३॥

स्वप्रभते भवद्राक्यं मानं यस्माद्भवानिद्म्॥ अद्वेतमभ्युपेत्यास्मिन्सुखं नास्तीति भाषते॥ २४॥ ननु स्वप्रकाशत्वेऽपि किं प्रमाणिमत्याशंक्य त्वदीयमेव वचनं प्रमाणिमत्याह । स्वप्रभत्वे इति । तदुपपादयति । यस्मादिति ।यतः कारणाद्भवता प्रमाणिनरपेक्ष्येण अद्वेतमभ्युपेत्य सुखमेवाक्षिप्यते अतः स्वप्रभत्विमित्यर्थः ॥ २४ ॥

नाभ्युपैम्यहमद्वैतं तद्वचोनूच दूषणम्॥ वच्मीति चेत्तदा ब्रूहि किमासीद्वैततः पुरा॥ २५॥

न मया दैतमभ्युपगम्यते किंतु लदुक्तमदैतमनूय दृष्यतेऽतो नोक्तसिद्धिरिति शंकते। नाभ्युपैमीति। विकल्पासहलाददैतानभ्यु-पगमोऽनुपपन्न इति मन्वानः पृच्छति। तदेति॥ २५॥

किमहैतमुत हैतमन्यों वा कोटिरंतिमः॥

अत्रसिद्धो न द्वितीयोऽनुत्पत्तेः शिष्यतेऽग्रिमः॥ २६॥

किंशव्दसूचितं विकल्पं दर्शयति । किमदैतिमिति । तृतीयं पक्षं निराकरोति । अंतिम इति । दैतादैतिविलक्षणस्य रूपस्य लोकेऽदर्श-नादिति भावः । दितीयं पक्षं निराकरोति।न दितीय इति।तत्र हेतु-माह । अनुत्पनेरिति । दैतस्य तदानीमनुत्पन्नलादिति भावः । अतः

प्रथमः पक्षः परिशिष्यत् इत्याह ! शिष्यते इति ॥ २६ ॥

अद्वैतसिद्धिर्युक्तयैव नानुभूत्येति चेद्रद् ॥ निर्देष्टांता सहष्टांता वा कोट्यंतरमत्र नो ॥ २७॥

नन्केन प्रकारेणाद्वैतं युक्तयैव सिध्यति नानुभवेनेति चोदयति। अद्वैताति। अद्वैतासिद्धिर्युक्तयेवेत्युक्तं विकल्पासहत्वादनुपपन्नमिति मन्वानो युक्तिं विकल्पयति सिद्धांती। वदेति। विकल्पस्य न्यूनतां निराकरोति। कोट्यंतरिमिति॥ २७॥

नानुभूतिने दृष्टांत इति युक्तिस्तु शोभते॥ सदृष्टांतलपक्षेतु दृष्टांतं वद् मे मतम्॥ २८॥ प्रथमं पक्षं सोपहासं निराकरोति। नानुभूतिरिति। अद्वैतसिद्धि-र्युक्तयैवेति वदता अनुभूतिस्तावन्नाभ्युपेयते युक्तिस्तु दृष्टांतप्रदर्श-नमंतरेण न किंचित्साधयाति अतो न दृष्टांत इत्युक्तिरयुक्तेति भा-वः। द्वितीये विकल्पे उभयवादिसंप्रतिपन्नो दृष्टांतो वक्तव्य इत्याह। सदृष्टांतिति॥ २८॥

अहैतः प्रखयो हैतानुपलंभेन सुप्तिवत्॥ इति चेत्सुप्तिरहैतेत्यत्र द्रष्टांतमीरय्॥ २९॥

तर्हि दृष्टांतेनैवादैतं साधयामीति शंकते पूर्ववादी। अदैत इति। प्रलयो दैतरहितो भवितुमर्हति देतानुपल्णिधमत्त्वाद् योयो दैता-नुपल्णिधमान्स स दैतरहितः यथा स्वाप इति। नन्वेवं साधयतस्तव स्वसुप्तिर्दृष्टांतः परसुप्तिर्वा। आये तस्याः परं प्रत्यसिद्धत्वेन तै-रिसद्धये दृष्टांतांतरं वक्तव्यमित्याह। सुप्तिरिति॥ २९॥

दृष्टांतः परसुप्तिश्चेदहो ते कौशछं महत्॥ यः स्वसुप्तिं न वेत्यस्य परसुप्तो तु का कथा॥ ३०॥

ननु तस्याः परसुप्तिरेव दृष्टांतः इति द्वितीयं विकल्पमाइांकते। दृष्टांत इति । परसुप्तेस्तवाप्रसिद्धत्वेन त्वया दृष्टांतीकरणमनुपपन्न-मिति सोपहासमाह सिद्धांती। अहो इति । यो भवान् सुप्तेरनुभ-वगम्यत्वानंगीकारेण स्वसुप्तिमपि न वेत्ति अस्य तव परसुप्ती का कथा परसुप्तिज्ञानं न भवतीति किमु वक्तव्यमिति भावः॥ ३०॥

निश्चेष्ठवात्परः सुप्तो यथाऽहमिति चेत्तदा ॥ उदाहर्तुः सुषुप्तेस्ते स्वप्रभवं बळाद्भवेत् ॥ ३१ ॥

नन्वनुमानात्परसुप्तिसिद्धिरिति शंकते। निश्चेष्टेति।विमतः परः सुप्तो भवितुमहीति प्राणादिमत्त्वे सित निश्चेष्टत्वान्मद्ददित्यनुमाना-दित्यर्थः। एवं तर्हि तव सुप्तेः स्वप्रकाशत्वं परिशिष्यत इत्याह। सि- द्धांती। तदेति। तदा तर्हि मां प्रति सुपुप्तिमुदाहर्नुर्दृष्टांतीकर्नुस्ते तवसुप्तेः स्वप्रभलं स्वप्रकाशलं बलात्सुहयुदाहरणसामार्थादेव भवेत्॥ ३१॥

नेंद्रियाणि न दृष्टांतस्तथाऽप्यंगीकरोषि ताम्॥ इदमेव स्वप्रभलं यद्गानं साधनैर्विना॥ ३२॥

कथं बलाद्रवतीत्याशंक्याह। नेंद्रियाणीति। सुप्तियाहकाणींद्रि-याणि न संति तेषां स्वकारणे विलीनत्वाद् दृष्टांतश्च संप्रतिपन्नो नास्ति परसुप्तेरप्रसिद्धत्वस्योक्तत्वानथापि तां सुप्तिमंगीकरोषि एवं च सित साधनीर्वना ज्ञानसाधनमंतरेणापि भानं प्रकाशनमिति यदिद्मेव स्वप्रभत्वं सुषुप्त्या इत्यर्थः। अत्रायं प्रयोगः विमता सु-प्तिः स्वप्रकाशा असत्स्विप ज्ञानसाधनेषु प्रकाशमानत्वात् सांख्या-भिमतात्मवत्प्राभाकराभिमतसंवेदनवत् शाक्याभिमतस्वात्मविद-त्यर्थः॥ ३२॥

स्तामद्वेतस्वप्रभते वद सुप्तौ सुखं कथम् ॥ शृणु दुःखं तदा नास्ति ततस्ते शिष्यते सुखम् ॥ ३३॥ इत्थं प्रलयस्य दृष्टांतत्वेनोदाहृतायाः सुषुप्तेरद्वेतत्वं स्वप्रभत्वं च प्रसाध्य तत्र सुखप्रसाधनाय पूर्वपक्षिण आकांक्षामुत्थापयति। स्तामिति।सुखप्रतियोगिनो दुःखस्य तदानीमसत्त्वात्सुखमेव परि-शिष्यत इत्याह । शृण्विति।सुखदुःखयोः प्रकाशतमसोरिव परस्प-रविरोधित्वाद दुःखाभावे सुखमेवाभ्युपेयमिति भावः॥३३॥

अंधः सन्नप्यनंधः स्याद्विद्धोऽविद्धोथ रोग्यपि॥ अरोगीति श्रुतिः प्राह तच्च सर्वे जना विदुः॥ ३४॥

सुप्तौ दुःखाभावे किं मानमित्याकांक्षायां श्रुत्यनुभवावित्याह। अंध इति। तस्मादा एतं सेतुं तीत्वीऽधः सन्ननंधो भवतिविद्धः स- न्नविद्धो भवति उपतापी सन्ननुपतापी भवति तद्यद्यपीदं भगवः शारीरमंधं भवत्यनंधः स भवती'त्यादिश्रुतिर्देहाभिमानयुक्तानंध-लादीन् दोषान् सुप्तौ निवारयति व्याध्यादिना पीड्यमानस्या-पि सुप्तौ तदुःखानुभवो नास्तीत्येतत्सर्वजनप्रसिद्धं चेत्यर्थः॥ ३८॥

न दुःखाभावमात्रेण सुखं छोष्टशिछादिषु॥ इयाभावस्य दृष्टवादिति चेहिषमं वचः॥ ३५॥

ननु यत्र दुःखाभावस्तत्र सुखाभित्यस्याः व्याप्तेलीष्टादी व्य-भिचार इति शंकते। न दुःखिति। दुःखाभावमात्रेण सुखं कल्पिय-तुं न शक्यते लोष्टिशिलादिषु द्वयाभावस्य सुखदुःखयोरभावस्य दर्शनादित्यर्थः। दृष्टांतदाष्टींतिकयोर्वेषम्यान्मैविमिति परिहरति। वि-षमिति। वचो दृष्टांतवचनं विषमं दाष्टींतिकाऽननुसारीत्यर्थः ३५

मुखदैन्यविकासाभ्यां परदुःखसुखोहनम्॥ दैन्याचभावतो छोष्टे दुःखाचृहो न संभवेत्॥ ३६॥

दृष्टांतस्याननुकूळल्वमेवोपपादयति। मुखेति। अन्यनिष्ठयोः सु-खदुःखयोरूहनं यथाक्रमं मुखंदैन्यविकासाभ्यां छिंगाभ्यां कर्त-व्यम् अयं दुःखी विषण्णवदनलात्संप्रतिपन्नवत् अयं सुखी प्रस-न्नवदनलात्संप्रतिपन्नवदित्यर्थः। भवलेवं छोके प्रकृते किमायात-मित्यत आह। दैन्येति। छोष्टादौ मुखंदैन्यादिछिंगाभावात्सुखदुः खयोरूहनमेव न संभवति अतस्तत्र दुःखाभावोपि न निश्चेतुं शक्यत इत्यर्थः॥ ३६॥

स्वकीय सुखदुःखे तु नोहनीये ततस्तयोः॥ भावो वेद्योनुभूत्यैव तदभावोपि नान्यतः॥ ३७॥

इदानीं परकीयसुखदुःखाभ्यां स्वकीयसुखदुःखयोवैषम्यं द-शयति। स्वकीय इति। स्वनिष्ठयोस्तु सुखदुःखयोरनुभवसिद्धत्वाद नानुमेयत्वं यतस्ततस्तयोः सुखदुःखयोर्भावः सद्भावो यथानुभू-त्यैव वेद्यः प्रत्यक्षेणावगम्यते तथा तदभावोपि तयोः सुखदुःख-योरभावोपि अन्यतः अन्यस्मादनुमानोदेनीवगम्यते किं तु प्रत्य-क्षेणैवेत्यर्थः॥ ३७॥

तथा सित स्वसुतौ च दुःखाभावोनुभूतितः॥ विरोधिदुःखराहित्यात्सुखं निर्विघ्रमिष्यताम्॥ ३८॥

फलितमाह। तथेति।तथा सित स्वकीयस्य सुखादेरनुभवगम्य-त्वे सित स्वसुप्ती स्वकीयसुषुप्ताविष विद्यमानी दुःखाभावोऽनुभ-वेनैव सिद्धः। ततोषि किं तत्राह। विरोधीति। सुप्ती सुखिवरोधिनो दुःखस्याभावान्निर्विन्नं बाधरहितं सुखिमष्यतामभ्युपेयताम्॥ ३८

महत्तरत्रयासेन मृदुशय्यादिसाधनम्॥ कुतः संपाद्यते सुप्तौ सुखं चेत्तत्र नो भवेत्॥ ३९॥

श्राच्यादिसुखसाधनसंपादनान्यथानुपपत्त्यापि सुप्तौ सुखम-स्तीत्यवगम्यत इत्याह। महदिति। तत्र तस्यां सुप्तौ सुखं न भवेचेत् महत्तरप्रयासेन बहुविधिवत्तव्ययशारीरपीडनादिना मृदुळं शय्यादि किशपुमंचादि साधनं सुखसाधनं कुतः कस्मात्कारणात्संपाद्यते न कुतोपीत्यर्थः॥ ३९॥

दुःखनाशार्थमेवैतदिति चेद्रोगिणस्तथा॥ भवतरोगिणस्तेतत्सुखायैवेति निश्चिनु॥४०॥

अर्थापत्तरन्थथोपपत्तिं शंकते। दुःखेति। एतच्छय्यादिसाधनसं-पादनं दुःखिनवृत्तिफल्लकं न नियतिमिति परिहरित। रोगिण इति। रोगादिदुःखे सित तिन्नवृत्तये तद्भवतु तदभावे तु निवर्त्यदुःखा-भावात्तरसंपादनं सुखायैवेत्यवगम्यत इत्यर्थः॥ ४०॥

तर्हि साधनजन्य लात्सुखं वैषियकं भवेत्॥

भवलेवात्र निद्रायाः पूर्व शय्यासनादिजम् ॥ ४१॥

ननु सौषुप्तसुखस्य शय्यादिसाधनजन्यत्वे आत्मस्वरूपत्वं व्याहन्यताति शंकते। तहीति। किं निद्रागमनात्पूर्वकाळीनस्य वि-षयजन्यत्वमुच्यते उत निद्राकाळीनस्यति विकल्प्याद्यमंगीकरो-ति। भवत्विति॥ ४९॥

निद्रायां तु सुखं यत्तज्ञन्यते केन हेतुना॥ सुखाभिमुखधीरादौ पश्चान्मजेत्परे सुखे॥ ४२॥

दितीयं निराकरोति। निद्रायामिति। सुषुप्तौ शय्या यनुसंधाना-भावानजन्यत्वं तस्य न संभवतीति भावः। ननु निद्रायामजन्यं सुखं यद्यस्ति तर्हि तद्विषयसुखवत्कुतो नानुभूयत इत्याशंक्यानु-भवितुस्तदा तस्मिन् निमम्नत्वाच्च विषयसुखवनदनुभव इत्यभि-प्रायेणाह। सुखेति। आदौ निद्रायाः पूर्वस्मिन्काले जीवः सुखाभि-मुखधीः शय्यादिजन्यसुखाभिमुखा धीर्बुद्धियस्य स तथाविधो भ-वति पश्चानिद्राकाले परे उत्कष्टे सुखे स्वरूपसुखे मजोदिलीनो भवेत्॥ ४२॥

जायद्यारितिभः शांतो विश्रम्याय विरोधिनि॥ अपनीते स्वस्थिचित्तोऽनुभवेदिषये सुखस्॥ ४३॥

संक्षेपेणोक्तमर्थं श्लोकत्रयेण प्रपंचयति। जायह्यावृत्तिभिरित्या-दिना। जीवो जायह्यावृत्तिभिर्जागरणावस्थायां क्रियमाणैव्यापार-विशेषेः श्लांतो विश्रम्य मृदुशाय्यादौ शयनं रुत्वाऽथानंतरं विरो-धिनि व्यापारजनिते दुःखेऽपनीते निवारिते सित स्वस्थाचित्तोऽ-व्याकुलमना भूत्वा शय्यादौ विषये जायमानं सुखमनुभवेत्सा-क्षात् कुर्यात्॥ १३॥

आत्माभिमुखधी हत्तौ स्वानंदः प्रतिबिंवति॥

# अनुभूयैनमत्रापि त्रिपुट्या श्रांतिमाप्नुयात्॥ ४४॥

विषयसुखं च की हशिमत्याकांक्षायां तत्स्वरूपं दर्शयन् परे सुखे-निमज्जनिमित्तत्वेन तदनुभवेषि श्रमं दर्शयति। आत्मेति। अना-गतिवषयसंपादनादिना दुःखमनुभूय तिन्नवृत्तये मृदुश्य्यादौ श-यानस्य बुद्धिरंतर्मुखा भवति तस्यां च बुद्धिवृत्तो स्वरूपभूत आ-नंदः स्वाभिमुखे दर्षणे सुखमिव प्रतिविवति एप हि विषयानंदः। अत्राप्यस्यामपि वेळायामेनं विषयानंदमनुभूयानुभवित्रनुभवानु-भाव्यळक्षणया त्रिपुट्या श्रमं प्राप्नुयात्॥ ४४॥

तच्छ्रमस्यापनुत्त्वर्थं जीवो धावेत्परात्मिन ॥ तेनैक्यं प्राप्य तत्रत्यो ब्रह्मानंदः स्वयं भवेत्॥ ४५॥

ततः किं तत्राह। तच्छ्रमस्येति। तस्य त्रिपुटी द्रश्निजनितस्य श्रमस्यापनोदाय स एव जीवः परमात्मन्यानंदरूपे ब्रह्माणि धावेत् शिष्ठं गच्छोद् गत्वा च तेन ब्रह्मणेक्यं तादात्म्यं गत्वा 'सता सोम्य तदा संपन्नो भवती'ति श्रुतेः स्वयमि तत्रत्यस्तस्यां सुषुप्तौ स्थितो ब्रह्मानंदो भवेत्॥ ४५॥

दृष्टांताः शकुनिः इयेनः कुमारश्च महानृपः॥ महाब्राह्मण इत्येते सुरयानंदे श्रुतीरिताः॥ ४६॥

अस्मिन्नपपादिते सौषुप्तआनंदे शकुन्यादयो वहवो ह्रष्टांताः श्रुत्युक्ता विद्यंत इत्याह। दृष्टांता इति। शकुन्यादिभिः पंचिभिर्दृष्टां-तैः सुप्तावानंदोपपादनेन तत्र सुखं नास्तीति मतं निराकृतम्॥ ४६

शकुनिः सूत्रबद्धः सन् दिक्षु व्यापृत्यविश्रमम्॥ अलब्ध्वा बंधनस्थानं हस्तस्तंभाद्यपाश्रयेत्॥ ४७॥ तत्र तावत्स यथा शकुनिः सूत्रेण प्रबद्धो दिशंदिशं पतित्वाऽ न्यत्रायतनमलब्ध्वा बंधनमेवोपाश्रयते एवमेव खलु सोम्य त- नमनो दिशं दिशंपतित्वाऽन्यत्रायतनमलब्ध्वा प्राणमेवोपाश्रयते प्राणबंधनं हि सोम्य मन इत्यस्य दृष्टांतदाष्ट्रींतिकप्रतिपादनपर-स्य छांदोग्यश्रुतिवाक्यस्यार्थं संक्षेपेण दर्शयति श्लोकद्वयेन । शकु-निरिति। हस्तादौ क चिदाधारसूत्रेण बद्धः शकुनिः पक्षी आहारा-दिग्रहणाय दिक्षु प्राच्यादिषु व्यापारं कत्वा तत्र विश्रमं विश्रम्य-तेऽस्मिन्निति विश्रमः आधारः तमलब्ध्वा बंधनस्थानं हस्तादिक-मेव यथाश्रयेत् ॥ ४७॥

जीवोपाधिमनस्तद्वदर्माधर्मफलातये ॥ स्वप्ने जायति च श्रांबा क्षीणे कर्मणि लीयते ॥ ४८॥

तथा जीवोपाधिभूतं मनोपि पुण्यापुण्यफलयोः सुखदुःखयो-रनुभवाय स्वप्नजायदवस्थयोस्तत्र तत्र भ्रांत्वा भोगप्रदे कर्मणि क्षीणे सित स्वोपादानेऽज्ञाने विलीयते तल्लये च तदुपहितो जीवः परमात्मैव भवतीत्यर्थः॥ ४८॥

इयेनो वेगेन नीडैकलंपटःशियतुं व्रजेत्॥ जीवः सुह्ये तथा धावेद्रह्मानंद्धेकलंपटः॥ ४९॥

इदानीं रयेन हष्टांतप्रपंचनपरस्य 'तद्यथास्मिन्नाकारो रयेनो वा सुपर्णो वा विपरिपत्य श्रांतः संहत्य पक्षो स्वालयायेव ध्रिय-त एवमेवायं पुरुष एतस्मा आनंदाय धावति यत्र सुप्तो न कं च-न कामं कामयते न कं चन स्वप्नं पश्यती'त्यस्य बृहदारण्यकवा-क्यस्यार्थं संक्षिप्याह। रयेन इति। यथा आकारो सर्वतः प्रचरन श्येन एतन्नामा पक्षी गगने संचारिनामिनश्रमपरिहाराय रायितुं रायनं कर्तुं नीडेकलंपटः कुलायेकाभिलापवान् व्रजेत् शीघं गच्छे-त तद्ददेव जीवो मनउपाधिकश्चिदाभासोपि ब्रह्मानंदैकाभिलापवा- न् स्वापाय शीघं गच्छेर् हृदयाकाशिमितिशेषः॥ १९॥ अतिबालः स्तनं पीला मृदुशय्यागतो हसन्॥ रागद्वेषाद्यनुत्पत्तेरानंदैकस्वभावभाक्॥ ५०॥

'स यथा कुमारो वा महाराजो वा महाब्राह्मणो वाऽतिश्वीमानं-दस्य गत्वा शयीतैवमेवैष एतच्छेत' इति कुमारादिहृष्टांतत्रयप्रद-र्शनपरं बालािकब्राह्मणगतवाक्यं श्लोकत्रयेण व्याचष्टे । अतिबाल इत्यादिना। यथा स्तनंधयः शिशुः आगलं स्तनं पायित्वा मृदु-त्वादिगुणयोगिनि तल्पे शायितः स्वकीयादिज्ञानशून्यत्वेन रागा-दिरहितः सन् सुखमूर्तिरेवावतिष्ठते ॥ ५०॥

महाराजः सार्वभौमः संतृप्तः सर्वभोगतः॥ मानुषांनंदसीमानं प्राप्यानंदेकमूर्तिभाक्॥ ५१॥

यथा वा सार्वभौमो राजाऽविशादबुद्धित्वेपि सर्वैर्मानुषानंदैर्यु-कत्वात्प्रार्थनीयाभावेन रागादिरहित आनंदमूर्तिरेवावतिष्ठते॥५९

महावित्रो ब्रह्मवेदी कृतकृत्यबलक्षणाम्॥ विद्यानंदस्य परमां काष्ठां त्राप्यावतिष्ठते॥ ५२॥

यथा वा महावित्रो महाब्राह्मणः प्रत्यगभिन्नब्रह्मसाक्षात्कार-वान् अहं कतकत्य इत्येवंरूपां विद्यानंदस्य परमांसीमां जीवन्मु-कतां प्राप्तः परमानंदस्वरूप एवावतिष्ठते तथा सुप्तोप्यानंदरूप-स्तिष्ठतीति शेषः ॥ ५२ ॥

मुग्धबुद्धातिबुद्धानां छोके सिद्धा सुखात्मता॥ उदाहतानामन्ये तु दुःखिनो न सुखात्मकाः॥ ५३॥

नन्वेते कुमारादयस्त्रय एव किमिति दृष्टांतीकता नान्य इत्या-शंक्य दृष्टांतत्रयोदाहरणतात्पर्यमाह। मुग्धेति। विवेकशून्यानां म- ध्येऽतिबालः सुखी विवेकिषु सार्वभौमः अतिविवेकिष्वानंदातम-साक्षात्कारवानेव इतरे तु सर्वदा रागादिमत्त्वादसुखिन इति दृष्टांतीकृता इत्यर्थः ॥ ५३॥

कुमारादिवदेवायं ब्रह्मानंदैकतत्परः॥ स्त्रीपरिष्वक्तवद्वेद न बाह्यं नापि चांतरम्॥ ५४॥

भवंति सुखिनः प्रकृते किमायातिमत्याइंक्यदार्ष्टांतिकश्चाति-वाक्यस्य तात्पर्यमाह । कुमारादाित कुमारादिवत्कुमारादयो यथाऽऽनंदभाजः एवमयमपि सुषुतः ब्रह्मानंदैकतत्परः ब्रह्मानंदै-कभागित्यर्थः ब्रह्मानंदैकपरत्वे युक्तिप्रदर्शनपरं 'तद्यथा प्रियया स्थिया संपरिष्वको नवाद्यं किं चन वेद नांतरभवमेवायं पुरुषः प्रा-क्रेनात्मना संपरिष्वको न बाद्यं किं चन वेद नांतर'मिति ज्योतिर्ब्धा-ह्माणगतं वाक्यमर्थतोनुक्रामति।स्थीपरिष्वकेति।यथा छोके प्रियया स्थिया आर्छिगितः कामी बाद्याभ्यंतरिषयज्ञानशून्यत्वात्सुखमू-र्विभवति तथा सुषुप्तौ प्राज्ञेन परमात्मनैक्यं गतो जीवो बाद्या-दिविषयज्ञानाभावादानंदरूप एव भवति ॥ ५२॥

बाह्यं रथ्यादिकं छत्तं गृहकृत्यं यथांतरम् ॥ तथा जागरणं बाह्यं नाडीस्थःस्वप्न आंतरः॥ ५५

अत्र दृष्टांतदाष्टीतिकवाक्यस्थयोबीह्याभ्यंतरशब्दयोविवक्षित मर्थं क्रमेण दर्शयति । बाह्यमिति । वृत्तं वृत्तांतः नाडीस्थः जायद्वा-सनया नाडीमध्ये प्रतीयमानः प्रपंचः स्वप्न इत्युच्यते ॥ ५५॥

पितापि सुप्ताविपतेत्यादौ जीवत्ववारणात् ॥ सुप्तौ ब्रह्मेव नो जीवः संसारितासमीक्षणात् ॥ ५६ ॥ जीवःसुप्तौ ब्रह्मानंदरूपेणैवावतिष्ठत इत्यत्र युक्तिप्रदर्शनपराया अत्र'पिताऽपिता भवती'त्यादिकायाः श्रुतेस्तात्पर्यमाह । पितेति । अत्र सुप्तावाध्यासिकानां पितृत्वादिजीवधर्माणां श्रुत्यैव निवारित-त्वाज् जीवत्वाप्रतीतौ ब्रह्मतैवावशिष्यत इत्यर्थः ॥ ५६ ॥

पित्वाद्यभिमानो यः सुखदुःखाकरः स हि॥

तस्मिन्नपगते तीर्णः सर्वान् शोकान् भवत्ययम्॥५७॥ ननु पितृत्वाद्यभिमानाभावेषि सुखित्वादिसंसारः किं न स्या-

दित्याशंक्य संसारस्य देहाभिमानमूळत्वात्तदभावेऽभाव इति म-न्वानस्तत्प्रतिपादकं तीणीं हि तदा सर्वान् शोकान् हृदयस्य भव-तीति समनंतरवाक्यं तात्पर्यतो व्याचष्टे।पितृत्वादीति ॥ ५७॥

सुषुतिकाले सकले विलीने तमसाऽऽदृतः॥ सुखरूपमुपैतीति ब्रूते ह्याथर्वणी श्रुतिः॥ ५८॥

नन्दाहताभिः श्रुतिभिनं सुखप्राप्तिर्मुखतोभिधीयमानोपल-भ्यइत्याशंक्य तत्राभिधानपरं कैवल्यश्रुतिवाक्यमर्थतः पठिति सुषुप्तीति। सकले जायदादिलक्षणे प्रपंचे विलीने स्वोपादानभूता-यां तमःप्रधानायां प्रकृतौ विलयं गते स्ति तमसा तया प्रकृत्या आवृत आच्छादितो जीवः सुखरूपं ब्रह्मोपैति इति तस्याः श्रुतेरर्थः॥ ५८॥

सुखमस्वाप्समत्राहं न वै किं चिद्वेदिषम्॥ इति सुप्ते सुखज्ञाने परामशति चोव्थितः॥५९॥

न केवलमयं श्रुतिप्रसिद्धोर्थः किं तु सर्वानुभवसिद्धोपीत्याह।
सुखिमिति।सुषुप्तादुत्थितः पुरुषः एतावंतं कालं सुखमहमस्वाप्सं
न किंचिदवेदिषिमत्येवं निद्राकालीने सुखाज्ञाने परामुज्ञाति स्मरित अतोपि सुप्तौ सुखमस्तीत्यवगम्यते॥ ५९॥

परामशौनुभूतेस्तीत्यासीदनुभवस्तदा॥ चिदात्मबाद्मवतो भाति सुखमज्ञानधीस्ततः॥६०॥ ननु परामर्शस्याप्रमाणलात्कथं तद्दलात्मुखिसिद्धिरित्याइांक्य तस्याप्रामाण्येऽपि तन्मूलभूतानुभवबलात्तिद्धिरित्यभिप्रायेणा-ह परामर्श इति ॥ परामर्शः स्मरणज्ञानमनुभूतएवविषये भवति नाननुभूतविषयइत्यस्माद्धेतोस्तदा सुप्तौ अनुभव आसीदित्यव-गम्यते । ननु सुप्तौ मनःसिहतानां ज्ञानकरणानां विलीनलात्क-थमनुभविसद्धिरित्याइांक्य किं सुखानुभवसाधनं नास्तीत्युच्यते अज्ञानानुभवसाधनं वा नाद्यः स्वप्रकाइाचिद्रूपत्वेन सुखस्य कर-णानपेक्षलात् न द्वितीयः स्वप्रकाशसुखबलादेव तदावरकाज्ञा-नप्रतीतिसिद्धेरित्यभिप्रायेणाह। चिदात्मेति। ततः स्वप्रकाइासुखा-दज्ञानधीरज्ञानस्य प्रतीतिभवतीति॥ ६०॥

ब्रह्म विज्ञानमानंदिमिति वाजसनेयिनः॥ पठंत्यतः स्वप्रकाशं सुखं ब्रह्मैव नेतरत्॥६१॥

ननु सौषुप्रसुखस्य स्वप्रकाशसुखत्वेषि ब्रह्मानंदः स्वयं भवे-दित्यत्रोक्तं ब्रह्मरूपत्वं न संभवित मानाभावादित्याशंक्य विज्ञा-नमानंदिमत्यादि बृहदारण्यकवाक्यस्य सद्भावान्मैविमत्याह । ब्र-ह्म विज्ञानिमिति ॥ ६ १ ॥

यदज्ञानं तत्र लीनौ तौ विज्ञानमनोमयौ॥ तयोहि विलयावस्था निद्राऽज्ञानं च सैव हि॥६२॥

नन्वनुभवस्मरणयोरेकाधिकरणत्विनयमात्सुखमहमस्वाप्तं न किं चिद्वेदिषमिति च सौषुप्तसुखाज्ञानयोर्विज्ञानमयशब्दवाच्ये-न जीवेन स्मर्थमाणत्वात् तस्यैव सुखाद्यनुभिवतृद्वं वक्तव्यिम-त्याशंक्य तदुपाधेर्विज्ञानस्याज्ञानकार्यस्याज्ञाने विळीनत्वान्मैव-मित्यभिप्रायेणाह । यदज्ञानमिति । न किं चिद्वेदिषमितिस्मरणा-न्यथानुपपत्त्या गम्यमानं यदज्ञानमिति तत्र तस्मिन्नज्ञाने तो प्र- मातृप्रमाणलेन प्रसिद्धो विज्ञानमनामयौ विलीनौ विज्ञानरवा-द्याकारं परित्यच्य कारणरूपेणावस्थितौ अतस्तदुपाधिकस्य ना-नुभवितृत्विमिति भावः। तत्रोपपित्तमाह।तयोरिति। हि यस्मात्तयो-विज्ञानमनोमययोर्विल्यावस्था निद्रेत्युच्यते। 'विज्ञानविरितः सु-प्रि'रित्यभिधानात् तार्हे निद्रायामेव विलीनाविति वक्तव्यमित्या-इंक्याह। अज्ञानमिति। सैव निद्रा विद्विद्ररज्ञानमिति व्यविह्य-तद्वत्यर्थः॥ ६२॥

विछीनघृतवत्पश्चात्स्याद्विज्ञानमयो घनः॥ विछीनावस्थआनंदमयशब्देन कथ्यते॥६३॥

ननु तर्हि सौषुप्रमुखाद्यनुभवकालेऽसतो विज्ञानमयस्य प्रबो-धे कथं तरस्मतृत्विमित्याशंक्य विलयावस्थायामि तरस्वरूपना-शाभावाद्विलयावस्थापाधिमदानंदमयरूपेणानुभवितृत्वं विज्ञान-शब्दवाच्ययनीभावोपाधिमत्त्वेन स्मतृत्वं चैकस्य घटतद्वत्यिभ-प्रायेणाह। विलीनेति। यथाप्रिसंयोगादिना विलीनं घृतं पश्चाद्वा-यवादिसंबंधवशाद्धनीभवति एवं जायदादिषु भोगप्रदस्य कर्मणः क्षयवशान्तिद्वारूपेण विलीनमंतःकरणं पुनर्भोगप्रदर्कमवशात्प्रबो-धे विज्ञानाकारेण घनीभवति अतस्तदुपाधिक आत्मापि विज्ञा-नमयो घनः स्यात्स एव पूर्व विलयावस्थोपाधिकः सन्नानंदम-य द्वत्युच्यते॥ ६३॥

सुतिपूर्वक्षणे बुद्धिरित्यां सुखिवंबिता॥ सैव तिद्वंबसहिता छीनानंदमयस्ततः॥ ६४॥

विलीनावस्थ आनंदमय इत्युक्तमेवार्थं स्पष्टीकरोति । सुप्तीति। सुप्तेः पूर्वस्मिन्नव्यवहिते क्षणे यांऽतर्मुखा बुद्धिवृत्तिः स्वरूपभृतसु-खप्रतिबिंवयुक्ता भवति तत अनंतरं तत्प्रतिबिंबसहिता सैव वृ- निर्निद्रारूपेण विलीना आनंदमय इत्यभिधीयते ॥ ६४ ॥ अंतर्मुखो य आनंदमयो ब्रह्मसुखं तदा ॥ भुंके चिद्धिंबयुक्ताभिरज्ञानोत्पन्नद्यत्तिभिः॥ ६५॥

एवमानंदमयस्वरूपं प्रदर्श तस्यैव प्रबोधकाले विज्ञानमयरू-पेण स्मर्तृत्वसिद्धये तदानीं सुखानुभवमुपपादयति । अंतर्मुख इति । सुखप्रतिविंबसहितांतर्मुखधीवृत्तिज्ञनितसंस्कारसहिताज्ञा-नोपाधिको य आनंदमयस्तदा सुषुप्तौ ब्रह्मसुखं स्वरूपभूतं सुखं चिदाभाससहिताभिरज्ञानादुत्पन्नाभिः सुखादिगोचराभिवृत्तिभिः सत्त्वपरिणामविद्योषेर्मुकेऽनुभवति ॥ ६५॥

> अज्ञानवृत्तयः सूक्ष्मा विरूपष्टा बुद्धिवृत्तयः॥ इति वेदांतसिद्धांतपारगाः प्रवदंति हि॥६६॥

ननु तार्हे जागरण इव तदानीं सुखमनुभवामीत्यभिमानः कु-तो न स्यादित्याशंक्याविद्यावृत्तीनां बुद्धिवृत्तिवत्स्पष्टत्वाभावादि-त्यभिप्रायेणाह। अज्ञानवृत्तय इति। इदं कुतोवगतमित्यत आह। इतीति॥ ६६॥

मांडूक्यतापनीयादिश्रुतिष्वेतदतिरफुटम्॥ आनंदमयभोकृतं ब्रह्मानंदे च भोग्यता॥६७॥

नन्वानंदमयो ब्रह्मानंदं सूक्ष्माभिरविद्यावृत्तिभिर्भुक इत्यत्र किं प्रमाणमित्यत आह।मांडूक्येति। एतच्छच्दार्थमेवाह।आनंदेति ६७

एकीभूतः सुषुप्तस्थः प्रज्ञानघनतां गतः॥ आनंदमय आनंदभुक्चेतोमयद्यतिभिः॥६८॥

इदानीं 'सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानंदमयो ह्यानं-दभुक्चेतोमुख' इति मांडूक्यादिश्रुतिगतं वाक्यमर्थतः पठित। एकीभूत इति । सुषुप्तं सुषुप्तिस्तत्र तिष्ठततीति सुषुप्तस्थः सुषुप्तय- भिमानीत्यर्थः।आनंदमय आनंदप्रचुरःआनंदभुक् स्वरूपभूतमानंदं भुंक इत्यानंदभुक् चेतोमयवृत्तिभिरिति चेतश्चेतन्यं तन्मय्यस्तत्प्र-चुराश्चित्प्रतिबिंबसहिता इत्यर्थः । ताश्च ता वृत्तयश्च चेतोमयवृ-त्तयः ताभिरानंदभुगिति योजना ॥ ६८॥

विज्ञानमयमुरूयैयों रूपैर्युक्तः प्राधुना॥ स लयेनैकतां प्राप्तो बहुतंदुलपिष्टवत्॥६९॥

तद्दाक्यगतस्यैकीभृत इतिपदस्यार्थमाह। विज्ञानित। यः आत्मा पुरा जागरणावस्थायां विज्ञानमयमुख्यैः 'स वा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमयः प्राणमयश्रक्षम्यः श्रोत्रमयः पृथिवीमय आपोमयो वायुमय आकाशमयस्तेजोमयोऽतेजोमयः काममयोऽ-काममयः क्रोधमयोऽक्रोधमय 'इत्यादिश्रुत्युक्ते रूपेराकारविशेषैः युक्तोऽभूत्स एवाधुना लयेन विज्ञानमनआद्युपाधिविलयेनैकतामे-काकारतां प्राप्तो गतो भवति। तत्र दृष्टांतमाह बव्हिति बहुतंदुल जनितिपष्टविद्त्यर्थः॥ ६९॥

प्रज्ञानानि पुरा बुद्धित्यगोथ घनोऽभवत्॥ घनलंहिमविंदूनामुद्ग्देशे यथा तथा॥ ७०॥

अथ प्रज्ञानघनशब्दार्थमाह। प्रज्ञानानीति। पुरा पूर्व जायदादौ प्रज्ञानशब्दवाच्या घटादिगोचरा या बुद्धिवृत्तयोऽभवन् अथ सुषु-प्रिकाले घटादिविषयाभावे सति घनोऽभवत् चिद्रूपेणैकरूपोभूत्। तत्र दृष्टांतमाह। घनत्विमिति॥ ७०॥

तद्दनतं साक्षिभावं दुःखाभावं प्रचक्षते॥ लौकिकास्तार्किका यावदुःखरुत्तिविलोपनात्॥ ७९॥ इदानीं प्रज्ञानघनशब्दार्थनिरूपणप्रसंगादागतं किंचिदाह। तद्दनतिमिति। यदिदं वदांतेषुसाक्षित्वेनाभिधीयमानं प्रज्ञानघन- त्वमस्ति तदेव लौकिकाः शास्त्रसंस्काररहिताः तार्किका वैशेषि-कादयः शास्त्रिणश्च दुःखाभावं प्रचक्षते दुःखाभाव इत्याहुः। कुत इत्यत आह । यावदिति । यावत्यो दुःखवृत्तयस्तासां सर्वासां विल यादित्यर्थः॥ ७९॥

अज्ञानविंविता चित्स्यान्मुखमानंद्भोजने॥ भुक्तं ब्रह्मसुखं त्यका बहिर्यात्यथकर्मणा॥ ७२॥

पूर्वोदाहतश्रुतिवाक्यगतचेतोमुखशब्दार्थमाह ।आज्ञानेति।आन्नंदभोजने सोषुप्तब्रह्मानंदास्वादने मुखं साधनमज्ञानिबंबिता चिन्त्रस्याद् अज्ञानवृत्तो प्रतिबिंबितं चेतन्यमेव भवेत् ननु सुषुप्तादानंदमयरूपेण जीवेनब्रह्मसुखं चेद्रुज्यते तर्हि तत्परित्यज्याथ बहिः कृतो जागरणं दुःखालयमागच्छेद् इत्यत आह । भुक्तमिति । पुण्या-पुण्यकर्मपाशबद्धत्वात्तेन प्रेरितो जीवः साक्षात्कतमापि ब्रह्मानंदं परित्यज्याथ बहिर्याति जागरणादिकंगच्छतीत्यर्थः॥ ७२॥

कर्म जन्मांतरेभूयत्तयोगाहुध्यते पुनः॥ इति कैवल्यशाखायां कर्मजो बोध ईरितः॥ ७३॥

एतत्कुतोवगम्यत इत्याइांक्य 'पुनश्च जन्मांतरकर्मयोगात्स ए-व जीवः स्विपति प्रबुद्ध' इति कैवल्यश्चितिवाक्यादितिमन्वानस्त-द्वाक्यमर्थतः पठंस्तदिभप्रायमाह । कर्मेति ॥ ७३॥

कंचित्कालं प्रबुद्धस्य ब्रह्मानंदस्य वासता॥ अनुगच्छेद्यतस्तूष्णीमास्ते निर्विषयः सुखी॥ ७४॥ सुप्तौ ब्रह्मानंदोनुभूत इत्यत्र लिंगं चाह। कं चिदिति। प्रबुद्धस्य जा-गरणं प्राप्तस्यापि कंचित्कालं खल्पकालपर्यतं सुप्तावनुभूतस्य ब्रह्मा नंदस्य वासनासंस्कारोनुगच्छेदनुगच्छति कुत एतद्वगम्यत इत्य तआह। यत इति। यतः कारणात्प्रबोधादौ निर्विषयो विषयानुभन वरहितोषि सुखी सन् तूष्णीमास्तेऽतोवगम्यत इत्यर्थः॥ ७४॥ कमीभः प्रेरितः पश्चान्नानादुःखानि भावयन्॥ शनैर्विस्मरति ब्रह्मानंदमेषोखिछो जनः॥ ७५॥

तर्हि तूर्णीं कुतो नावतिष्ठत इत्यत आह । कर्मभिरिति । कर्म-भिः पूर्वोक्तेनोदितः सर्वोपि प्राणी पश्चान्नानाविधानि दुःखान्यनुसं-दधानः इतिर्द्धानंदं विस्मरित ॥ ७५ ॥

प्रागूर्ध्वमिप निद्रायाः पक्षपाता दिने दिने ॥ ब्रह्मानंदे नृणां तेन प्राज्ञोस्मिन्विवदेत कः॥ ७६॥

इतोपि ब्रह्मानंदेन विप्रतिपत्तिः कार्येत्याह। प्रागिति। प्रत्यहं मन्तुष्याणां निद्रायाः प्रागूर्ध्वमिपि निद्रारंभे निद्रावसाने च ब्रह्मानंदे स्नेहोस्ति यतो निद्रादौ सृदुशय्यादि संपादयंति तदवसाने च तं परित्यकुमशक्तास्तूष्णीमासते तेन कारणेन अस्मिन्नानंदे को बु-दिमान्विवदेत न कोपीत्यर्थः॥ ७६॥

ननु तूष्णीं स्थितौ ब्रह्मानंदश्चेद्राति छोिकिकाः अलसाश्चरितार्थाः स्युः शास्त्रेण गुरुणात्र किम्॥ ७७॥ चोदयति । नन्विति । गुरुशुश्रूषादिलभ्यस्य ब्रह्मानंदानुभवस्य तूष्णींस्थितिमात्रलभ्यत्वे गुरुशुश्रूषादिपूर्वकं श्रवणादिकं वृथा

स्यादित्यर्थः ॥ ७७ ॥

बाढं ब्रह्मिति विद्युश्चेत्कृतार्थास्तावतैव ते॥ गुरुशास्त्रे विनाऽत्यंतं गंभीरं ब्रह्म वेत्ति कः॥ ७८॥

अयं ब्रह्मानंद इति ज्ञाते सित कतार्थता भवत्येव तदेव गुरु-शुश्रूषादिकमंतरेण न संभवतीत्याहाबाढिमिति। अत्यंतं गंभीरं दु-रवगाहमवाङ्मनसगम्यं सर्वज्ञं सर्वातरं सर्वात्मरूपं ब्रह्म गुरुशास्त्रे विहायान्येन केनाप्युपायेन को जानीयान्न कोपीत्यर्थः॥ ७८॥ जानाम्यहं बदुत्तयाद्य कृतों में न कृतार्थता ॥ शृण्वत्र बाहशों उत्तं प्राज्ञंमन्यस्य कस्यचित् ॥ ७९॥ ननु त्वदाक्यादेव ब्रह्मानंदं जानतो मम न कृतार्थता लभ्यत इत्याशंकानुवादपूर्वकं सोपहासमुत्तरमाह। जानामीति॥ ७९॥

चतुर्वेदविदे देयमितिशृण्वन्नवोचत॥ वेदाश्चलार इत्येवं वेद्मि मे दीयतां धनम्॥ ८०॥

तमेव वृत्तांतं दर्शयति। चतुर्वेदेति। कश्चित्रतुर्वेदविदे कस्मै चि-दिदं बहुधनं दातव्यमिति एवंविधं वाक्यं श्रुत्वा वेदाश्चत्वार इत्य-स्मादेव वाक्यादहं विद्या अतो मे दीयतामिति विक्ति तदद्भवान-पीत्यर्थः॥ ८०॥

संख्यामेवेष जानाति न तु वेदानशेषतः॥ यदि तर्हि तमप्येवं नाशेषं ब्रह्म वेत्सि हि॥८९॥

ननु वेदाश्रत्वार इति यो वेद स वेदगतां संख्यामेव वेति न तु वेदानां स्वरूपिमिति चोदयति। संख्यामिति। साम्येन समाधने।त-हीति। एवं चतुर्वेदाभिज्ञंमन्य इव त्वमप्यशेषं संपूर्ण यथा भवति तथा ब्रह्म न वेत्सि नैव जानासि॥ ८९॥

अखंडैकरसानंदे मायातत्कार्यवर्जिते ॥ अशेषतसशेषत्ववार्तावसर एव कः॥ ८२॥

नतु संख्यातिरिक्तवेदस्वरूपभेद इव स्वगतादिभेदशून्ये आनं-दरूपे ब्रह्मणि अज्ञायमानस्यांशस्याभावादसंपूर्णज्ञानित्वोपाळंभो न घटते इति चोदयति । अखंडैकेति ॥ ८२ ॥

शब्दानेव पठस्याहो तेषामर्थं च पश्यसि॥ शब्दपाठेऽर्थवोधस्ते संपाद्यवेन शिष्यते॥ ८३॥ ब्रह्मज्ञानेप्यशेषलादिकं दर्शयितुं ब्रह्मजानामीति वदंतं विक-ल्प्य पृच्छिति। शब्दानिति। किमखंडैकरसमद्वितीयसिच्चदानंदरूप मित्यादिशब्दानेव पठिस आहो अथवा तेषां शब्दानामर्थं स्वग-तादिभेदशून्यलादिकं च पश्यिस जानासि इति विकल्पार्थः। आ-ये पक्षे सावशेषलं दर्शयित । शब्दपाठ इति ॥ ८३॥

अर्थे व्याकरणाहुदे साक्षात्कारोवशिष्यते॥ स्यात्कृतार्थत्वधीर्यावतावहुरुमुपास्व भोः॥८४॥

दितीयेपि तद्दर्शयति । अर्थ इति । व्याकरणादित्युपलक्षणं निगमादेः व्याकरणादिना परोक्षज्ञाने संपादितेऽपि संश्वादिनिरासेनापरोक्षीकरणमवशिष्यते तार्हि कदा संपूर्णत्वं ज्ञानस्यत्याशंक्य
तदविं दर्शयति । स्यादिति । यदा कतार्थत्वबुद्धिरुत्पद्यते तदा
ज्ञानस्य संपूर्णताऽवगंतव्येत्यर्थः ॥ ८४ ॥

आस्तामेतचत्र यत्र सुखं स्याद्विषयैर्विना॥ तत्र सर्वत्र विद्वयेतां ब्रह्मानंद्रय वासनाम्॥८५॥

एवं प्रासंगिकं परिसमाप्य प्रकृतमेवानुसरित। आस्तामिति।य-त्र यत्र यस्मिन्यस्मिन्काले तूष्णींभावादौ विषयानुभवमंतरेण सुखं भवति तत्र तत्र सुखस्य विषयजन्यत्वाभावात्सामान्याहंकारावृ-तत्वाच्च वासनानंदत्वमवगंतव्यमित्यर्थः॥ ८५॥

विषयेष्य पि लब्धेषु तिद्छोपरमे सित ॥ अंतर्मुखमनोद्यतावानंदः प्रतिबिंबति ॥ ८६॥

एवं ब्रम्हानंदवासनानंदौ द्रीयिला इदानीमानंदत्रैविध्यनि-यमनायात्माभिमुखधीवृत्तावित्यत्रोक्तमेव विषयानंदं पुनरनुवद-ति । विषयेष्वपीति । यदा यदा स्त्रगादिविषयलाभात्तत्विङ्छोपर-मो भवति तदा तदा मनस्यंतर्मुखे सित तिसमन् यः स्वात्मा- नंदः प्रतिबिंबितो भवत्ययं विषयानंद इत्यर्थः ॥ ८६ ॥ ब्रह्मानंदो वासना च प्रतिबिंब इति त्रयम् ॥ अंतरेण जगत्यस्मिन्नानंदो नास्ति कश्चन ८७॥

फलितमाह। ब्रह्मानंद इति। उक्तप्रकारेण स्वप्रकाशतया सुषु-सौ प्रतिभासमानो यो ब्रह्मानंदो यश्र तृष्णींस्थितौ विषयानुभ-वमंतरेण प्रतीयमानो वासनानंदो योप्यभीष्टविषयलाभादंतर्मु-खे मनिस प्रतिबिंबितो विषयानंद एति वत्यातिरेकेणास्मिन् ज-गति न कश्चिदानंदोस्ति। नन्वानंदिखिविधो ब्रह्मानंदो विद्यासुखं तथा विषयानंद इत्यनेन प्रकारेणानंदत्रैविध्यमुक्तमिदानीं तु ब-स्मानंदो वासना च प्रतिबिंब इति त्रयमिति तिद्वलक्षणमानंद-स्य त्रैविध्यमुच्यते अतः पूर्वोत्तरिवरोधः किं च 'यावद्यावदहंकारो-विस्मृतोऽभ्यासयोगतः तावत्तावत्सूक्ष्महष्टेर्निजानंदोनुमीयत'इ-ति 'तादक् पुमानुदासीनकालेप्यानंदवासनाम् उपेक्ष्य मुख्यमा-नंदं भावयत्येव तत्पर' इति चोक्तप्रकारद्वयातिरिक्तौ निजानंद-मुख्यानंदावभिधीयेते तथा दितीयाध्याये 'मंद्रज्ञं तु जिज्ञासु-मात्मानंदेन बोधये'दिति आत्मानंदस्ततोन्योभिधीयते 'योगानंदः पुरोक्तो य' इत्यत्र योगानंदोपि कश्चिदवभासते ब्रह्मानंदाभिधे यं-थे तृतीयाध्याय ईरितः अद्वैतानंद एव स्या'दित्यत्राद्वैतानंदं चा-न्यमवगच्छामः अतः 'अंतरेण जगत्यस्मिन्नानंदो नास्ति कश्र-ने'त्युक्तिर्विरुध्येतेति चेन्मैवम् विद्यानंदस्य विषयानंदवदंतःक-रणवृत्तिविशेषत्वेन विषयानंदेंतभविस्य विषयानंदविद्यानंदो धीवृत्तिरूपक इत्युत्तरत्र धीवृत्तिरूपत्वाभिधानेन विवाक्षितत्वात्रि-जानंदमुख्यानंदात्मानंदयोगानंदादैतानंदानां तु ब्रम्हानंदादनित-रिक्तत्वाच । तथा हि यावद्यावदहंकार इत्युदाहतक्ष्ठोंके योगल-क्षणोपायगम्यतया योगानंदत्वेन विवाक्षितस्य निजानंदस्यैव 'न

देतं भासते नापि निद्रा तत्रास्ति यत्सुखम् स ब्रह्मानंद इत्याह भगवानर्जुनं प्रति' इत्यस्मिन्नुत्तरश्लोक एव ब्रह्मानंदलाभिधाना-न्निजानंदो ब्रह्मानंदान्न भिद्यते तथा मुख्यानंदोपि ब्रह्मानंद एव 'तथा च विषयानंदो वासनानंद इत्यमू आनंदौ जनयन्नास्ते ब्र-ह्मानंदः स्वयंप्रभ' इत्यत्र जन्यत्वेनामुख्यभूतयोर्विषयानंदवास-नानंदयोर्जनकत्वेनाभिहितस्य ब्रम्हानंदस्यैव तादक् पुमानुदा-सीनकालेपीत्युदाहत एव श्लोके आनंदवासनामुपेक्ष्य मुख्यमा-नंदं भावयत्येव तत्पर इति मुख्यानंदत्वाभिधानादात्मानंदादै-तानन्दयोस्तु ब्रह्मानंदत्वम् 'योगानंदः पुरोक्तो यः स आत्मानंद इष्यता मिति तृतीयाध्यायादौ प्रथमाध्याये योगानंदतया विव-क्षितस्य ब्रह्मानंदस्यैव योगानंदशब्देनानुवादपूर्वकमात्मानंदता-मभिधाय कथं ब्रह्मत्वमेतस्य सद्दयस्येति चेदिति प्रश्नपूर्वकमाका-शादिशरीरांतमित्यादिनाऽदितीयस्य ब्रह्मत्वप्रतिपादनादवगंतव्य-म् तस्माइह्यानंदो वासना च प्रतिविंव इत्युक्तं त्रैविध्यं सुस्थ-म् ननु तर्हि 'नन्वेवं वासनानंदाद् ब्रह्मानंदादपीतरम् वेतु योगी निजानंदमि'त्यत्र निजानंदस्य ब्रह्मानंदवासनानंदाभ्यां भेदेन निर्देशो न युज्यत इति न शंकनीयम्। एकस्यैव ब्रह्मानंदस्य जगत्कारणत्वोपाधिसाहित्यराहित्यभेदेन भेदव्यपदेशोपपत्तः। तथा हि ब्रह्मानंदनिरूपणावसरे 'आनंदाद्ये वेमानि भूतानि जायंत' इत्यादिना जगत्कारणत्वाभिधानेन ब्रह्मानंदस्य समाय-त्वमवगम्यते निर्मायस्य जगत्कारणत्वानुपपत्तेः निजानंदनिरूप-णकालेपि 'यावद्यावदहंकार'इत्यादिना सकारणस्याहंकारस्य वि-लयप्रतिपादनान्निजानंदस्य निर्मायत्वमिति सर्वमनवद्यम्॥८७॥

तथा च विषयानंदो वासनानंद इत्यमू॥ आनंदौ जनयन्नास्ते ब्रह्मानंदः स्वयंत्रभः॥ ८८॥ तन्विस्मिन्नध्याये ब्रह्मानंदिविचेचनस्येव प्रस्तुतत्वादितरानंद-ह्यप्रतिपादनं प्रकृतासंगतिमत्याशंक्य तयोर्ब्रह्मानंदजन्यत्वेन त-ह्योधोपयोगित्वान्न प्रकृतासंगतिमत्यभिप्रायेणाह । तथेति । तथा च एवमानंदित्रविध्ये सिति यः स्वयंप्रकादा आनंदो विषयानंदिवास-नानंदी जनयित स ब्रह्मानंदो वेदित्वय इत्यर्थः ॥ ८८ ॥

श्रुतियुत्त्यनुभूतिभ्यः स्वप्नकाशचिदात्मके ॥ ब्रह्मानंदे सुप्तिकाले सिद्धे सत्यन्यदा शृणु ॥ ८९॥

वृत्तानुसंकीर्तनपूर्वकमुत्तरयंथमवतारयति । श्रुतिति । श्रुतिभिः 'सुपुप्तिकाले सकले विलीने तमोभिभूतः सुखरूपमेती'त्यादिभिरु-दाहृताभिर्युक्तिभिः 'सुखमहमस्वाप्त'मित्यादिपरामर्शान्यथानुप-पत्त्यादिभिरनुभूत्या च अर्थापित्तकित्पितेन सुपुप्त्यनुभवेन च सु-पुप्तिकाले स्वप्नकाशो ब्रह्मानंदः साधितः इतः परमन्यदा जाग-रणावस्थायामिष यो ब्रह्मानंदावगमोपायो वक्ष्यते तं शृणु इत्यर्थः ॥ ८९ ॥

य आनंदमयः सुप्तौ सविज्ञानमयात्मताम्॥
गता स्वप्नं प्रबोधं वा प्राप्नोति स्थानभेदतः॥ ९०॥

प्रतिज्ञातमेव ब्रह्मानंदावगमोपायं दर्शियतं तदुपोद्धातलेन सिनिमित्तां जीवस्यावस्थादयप्राप्तिं दर्शयति।य इति। सप्तौ सुपु-प्तिकाले विलीनावस्थ आनंदमयशब्देन कथ्यत इत्युक्ता य आ-नंदमयः स विज्ञानशब्दाभिधेयबुद्धगुपाधिमत्त्वेन विज्ञानमयतां प्राप्य स्थानमेदतो वक्ष्यमाणस्थानविशेषयोगेन स्वप्नं जागरणं वा कर्मानुसारेण गच्छिति॥ ९०॥

> नेत्रे जागरणं कंठे स्वप्तः सुप्तिईदंबुजे ॥ आपादमस्तकं देहं व्याप्य जागर्ति चेतनः॥ ९१॥

इदानीं जायदायवस्थोपयोगीनि स्थानानि दर्शयति। नेत्र इ-ति। नेत्रशब्दस्यकृतस्रदेहोपलक्षणपरतामभिष्रेत्य नेत्रे जागरण-मित्यंशस्यार्थमाह। आपादेति। चेतनो जीवः॥ ९१॥

देहतादातम्यमापन्नस्तप्तायःपिंडवत्ततः॥ अहं मनुष्य इत्येवं निश्चित्येवावतिष्ठते॥ ९२॥

देहं व्याप्येत्यनेन विवक्षितमर्थे दृष्टांतप्रदर्शनेन स्पष्टयति। दे-हतादात्म्यमिति। तत्र प्रमाणमाह। तत इति। यतो मनुष्यत्वादि-जातिमता देहेन तादात्म्यं प्राप्तस्ततः अहं मनुष्य इत्येवं निश्चि-त्य संश्यादिरहितज्ञानेन गृहीत्वैवावतिष्ठते॥ ९२॥

> उदासीनः सुखी दुःखीत्यवस्थात्वयमेत्यसौ॥ सुखदुःखे कर्मकार्ये बौदासीन्यं स्वभावतः॥ ९३॥

देहतादात्म्याभिमानहेतुकान्येवावस्थांतराणि दर्शयति । उदा-सीन इति । तत्र सुखिलदुःखिलयोः कर्मजन्यलज्ञानाय विशेष-णभूतयोः सुखदुःखयोस्तद्वेतुकत्वं दर्शयति । सुखेति ॥ ९३॥

बाह्यभोगान्मनोराज्यात्सुखदुःखं द्विधा मते॥ सुखदुःखांतरालेषु भवेतूष्णीमवस्थितिः॥९४॥

तयोश्र सुखदुःखयोर्निमित्तभेदाद्दैविध्यमाह । बाह्येति । तह्यैि-दासीन्यं कदा स्यादित्यत आह । सुखेति । व्यक्तिभेदविवक्षया ब-इवचनम् ॥ ९४॥

न कापि चिंता मेरत्यद्य सुखमासइति ब्रुवन् ॥ ओदासीन्ये निजानंदभानं वक्तयखिळो जनः॥९५॥ यद्धं जायदाद्युपन्यस्तं तदिदानीं दर्शयति। न कापीति। सर्वी-थि जन इदानीं मम कापि चिंता ग्रहादिविषया नास्ति अतः सु- खं यथा भवति तथा तिष्ठामीति वदन् औदासीन्यकाळे स्वरूपा-नंदरफूर्ति ब्रूते अतो जागरणावस्थायामपि निजानंदभानमस्ती-त्यवगंतव्यमित्यभित्रायः॥ ९५॥

अहमस्मीत्यहंकारसामान्याच्छादितत्वतः॥
निजानंदो न मुख्योयं किं त्रसो तस्य वासना॥ ९६॥
नन्वौदासीन्येऽवभासमानस्य निजानंदत्वे तस्य ब्रह्मानंदत्वात्पूर्वोक्तावासनानंदता न स्यादित्याद्यांक्याहंकारसामान्यावृतत्वात्र ब्रह्मानंदतेति परिहरति। अहमस्मीति। देवदत्तोहमित्यादिविशेषशून्येनाहमस्मीत्येवंरूपेणाहंकारसामान्येनावृतत्वान्नायं मुख्य
इत्यर्थः। तर्हि तस्य किंरूपतेत्यत आह। किं त्वसाविति॥ ९६॥

नीरपूरितभांडस्य बाह्ये शैत्यं न तज्जलम्॥ किं तु नीरगुणस्तेन नीरसत्तानुमीयते॥ ९७॥

मुख्यानंदातिरिक्तवासनानंदसद्भावे दृष्टांतः। नीरेति। जलपूर्ण-कुंभस्य बहिर्भागस्पर्शनेनोपलभ्यमानं यच्छैत्यमस्ति तत्तावज्ञ-लं न भवति द्रवत्वानुपलंभात्। किं तर्हि तदित्यत आह। किं वि-ति। नीरगुणत्वं कथमवगम्यत इत्यत आह। तेनेति। विमतं घटे उ-पलभ्यमानं शैत्यं जलजन्यं भवितुमर्हति शैत्यत्वाज् जले उप-लभ्यमानशैत्यवदिति॥ ९७॥

यावद्यावदहंकारो विस्मृतोभ्यासयोगतः॥
तावतावत्सूक्ष्मदृष्टेर्निजानंदोनुमीयते॥ ९८॥

भवलेवं नीरानुमापकलं शैत्यस्य प्रकृते किमायातिमित्याशंक्य तदद्वासनानंदस्यापि मुख्यानंदानुमापकल्वमायातिमित्याह । याव-दिति । अभ्यासयोगतः ज्ञानमात्मिनि महति नियच्छेत्तयच्छेच्छांत आत्मनी शृति श्रुत्यभिहितनिरोधसमाध्यभ्यासयोगेन यावद्यावदह- मादिवृत्तिविलयवशाचित्तस्य सूक्ष्मता जायते तावत्तावित्रजानंदा भिव्यक्तिर्भवतीति अनुमीयते। अयमत्र प्रयोगः अहंकारसंकोच-विशेषविशिष्टक्षणेषु द्वितीयादिक्षणः पक्षः स पूर्वस्मात् क्षणाद-धिकनिजानंदाविर्भाववान् अहंकारसंकोचिवशेपयुक्तकाललादहं-कारसंकोचयुक्ताद्यक्षणवदिति॥ ९८॥

सर्वात्मना विरम्हतः सन्सूक्ष्मतां परमां व्रजेत्॥ अछीनलान्न निद्रेषा ततो देहोपि नो पतेत्॥ ९९॥

बुद्धिसौक्ष्म्यस्य कोऽविधिरित्याकांक्षायां साक्षात्कारोविधिरि-त्याह। सर्वेति। तार्हे सा निद्रैव स्यादित्यत आह। अलीनेति। सर्ववृ-त्तिविल्येप्यंतः करणस्वरूपविल्याभावान्नेयं निद्रा बुद्धेः कारणा-त्मनावस्थानं सुषुप्तिरित्याचार्ये रुक्तवादित्यर्थः। अंतः करणस्वरूप-विल्याभावे लिंगमाह। तत इति। यत्र सुषुप्त्यादावहं कारविल्यस्त-त्र देहपातो दृष्टः इह तु तदभावादिवलीन इति गम्यते॥ ९९॥

न हैतं भासते नापि निद्रा तत्रास्ति यत्सुखम्॥ स ब्रह्मानंद इत्याह भगवानर्जुनं प्रति॥ १००॥

फिलतमाह। न दैतिमिति। यस्मिन्काले दैतभानं नास्ति निद्रा-पि नागच्छिति तस्मिन्काले उपलभ्यमानं यत्सुखमस्ति स ब्रह्मा-नंद इत्यर्थः। अयं ब्रह्मानंद इति कुतोवगतिमत्याशंक्य रुष्णवा-क्यादित्याह। इतीति। गीतायां षष्ठाध्याय इति शोषः॥ १००॥

शनैः शनैरुपरमेहुद्दचाधृतिगृहीतया॥ आत्मसंस्थं मनः कृता न किंचिदपि चिंतयेत्॥ १॥

तत्र कैः श्लोकैरुक्तवानित्याशंक्य तान् श्लोकान् पठत्यर्थक्रमानुसारेण। शनौरिति। अयमर्थः धृतिगृहीतया धैर्ययुक्तया बुद्ध्या साधनभूतया शनैर्न सहसा उपरमेत् मन उपरतिं कुर्यात्। कियत्पर्थ-

तमित्यत आह। आत्मेति। मन आत्मसंस्यं आत्मिन संस्था सम्य-क् स्थिति रात्मेवेदं सर्व न ततोन्यितंकि चिस्ति रेपेवं रूपा यस्य त-दात्मसंस्थं तथाविधं कत्वा किं चिदिष न चिंतयेदेष योगस्य पर-मोऽविधिः॥ १॥

यतो यतो निश्चरित मनश्चंचलमस्थिरम्॥
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्॥ २॥

एतत्संपादने प्रवृत्तो योगी प्रथमं किं कुर्यादित्यत आह । यत इति । चंचळं स्वभावदोषादत एवास्थिरमेकत्र विषयेऽनियतमेवं-विधं मनो यदा यदा यतो यतो यस्माद्यस्माच्छव्दादेनिमित्ता-न्निश्चरति निर्गच्छिति ततस्ततस्तस्मात्तस्माच्छव्दादेः सकाशान्नि-यम्य तेषां शब्दादीनां मिथ्यात्वादिदोषदर्शनेनाभासीकृत्य वैरा-ग्यभावनापूर्वकं निरुद्धचैतन्मन आत्मन्येव वशं नयेद् आत्मव-रूपतामापादयेद् एवं योगमभ्यसतोभ्यासबळादात्मन्येव मनः प्रशाम्यति ॥ २ ॥

त्रशांतमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम्॥ उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतमकलमषम्॥ ३॥

मनःप्रज्ञांतौ किं भवतीत्यत आह । प्रज्ञांतित । ज्ञांतरजसं प्र-क्षीणमोहादिक्के ज्ञारजसमत एव प्रज्ञांतमनसं प्रकर्षण अत्यर्थ ज्ञां-तं विक्षेपज्ञत्यं मनो यस्य तं ब्रह्मभूतं 'ब्रह्मैवदं सर्व'मिति निश्चय-वत्तया जीवन्मुक्तमकत्मषमधर्मादिवर्जितमेनं योगिन उत्तमं क्ष-यिलसातिज्ञायिलादिदोषरहितं सुखमुपैति उपगच्छति ॥ ३॥

यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया॥ यत्र चैवात्मनात्मानं पर्यन्नात्मिन तुष्यति॥४॥ संग्रहीतार्थप्रपंचनपरान् तदीयानेव श्लोकान पठाति। यत्रेति। चित्तं यत्र यस्मिन् काले योगसेवया योगानुष्ठानेन सर्वस्माद्विष-यात् निवारितं सदुपरमते उपरातिं गच्छिति किं च यत्र यस्मिन् काले आत्मना समाधिपरिशुद्धेनांतःकरणेनात्मानं परं चैतन्यं ज्योतिःस्वरूपं पश्यन्नुपलभ्यमानः स्वस्मिन्नेव तुष्यित तुष्टिं भ-जते न विषयेष्वित्यर्थः॥ ४॥

सुखमात्यंतिकं यत्त हुद्धियाह्यमतींद्रियम्॥ वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः॥ ५॥

किं च यत्र यस्मिन् काले आत्मिनि स्थितोऽयं योगी आत्यंति-कमत्यंतमेव भवतीत्यात्यंतिकमनंतं बुद्धियाह्यमिन्द्रियनिरपेक्षया बुद्ध्यागृह्यमाणमतींद्रियमिन्द्रियगोचरातीतमविषयजनितं यत्तदी-हशं सुखं वेत्ति अनुभवति किं च आत्मिनि स्थितोयं तत्त्वतस्त-स्मादात्मस्वरूपान्न चलति न प्रच्यवते॥ ५॥

यं लब्ध्वा चापरं लामं मन्यते नाधिकं ततः॥

यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचालयते॥६॥
किंच यमात्मानं लब्ध्वा प्राप्य परं लाभं लाभांतरं ततोधिकं न मन्यते आत्मलाभान्न परं विद्यत' इति स्मृतेः। किंच यस्मिन्नात्मतत्त्वे स्थितो गुरुणा महतापि दुःखेन शस्त्राभिघातादिलक्षणेन प्रवाद इव न विचाल्यते॥६॥

तं विद्यादुः खसंयोगवियागं योगसंज्ञितम्॥
स निश्ययेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा॥ ७॥

इदानीमुपपादितं योगं निगमयति।तं विद्यादिति। शनैःशनैरित्यादिना यावद्गिर्विशेषणौर्विशिष्ट आत्मावस्थाविशेषो यो योग
उक्तस्तं दुःखसंयोगवियोगं दुःखैः संयोगोदुःखसंयोगस्तेन वियोगस्तं विपरीतलक्षणया योगसंज्ञितं योग इत्येवं संज्ञा यस्येति तं
योगसंज्ञितं विद्याज्ञानीयात् एवंविधयोगानुष्ठाने किंचित्कर्त-

व्यताविशेषमाह। स निश्चयेनेति। स पूर्वोक्तो योगो निश्चयेनाध्यव-सायेनानिर्विण्णचेतसा निर्वेदरहितेन चित्तेन योकव्योऽनुष्ठेयः॥७

युंजन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकलमषः॥ सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यंतं सुखमश्चते॥८॥

इदानीमुक्तमर्थमुपसंहरति। युंजिति। विगतकल्मषो विगतपा-पो योगांतरायवर्जितो योगी सदात्मानमेवं, यथोक्तेन प्रकारेण युं-जन्ननुसंद्धानः सुखेनानायासेन ब्रह्मसंस्पर्शे ब्रह्मणा संस्पर्शो य-स्य सुखस्य तद्रह्मसंस्पर्शे ब्रह्मखरूपभूतिमिति यावद् अत्यंतम-विनथ्यरं निरितिश्चयं सुखमश्चुते प्राप्नोतीत्यर्थः॥ ८॥

उत्सेक उद्धेर्यद्वत्कुशाभेणैकविंदुना॥ मनसो निमहस्तद्वद्वेदपरिखेदतः॥ ९॥

अनिर्वेदेन क्रियमाणो योगाभ्यासः फलपर्यतो भवतीत्येतत्स-हष्टांतमाह । उत्सेक इति । कुशायेणोद्धृतेनैकेन बिंदुना क्रिय-माण उद्धरुत्सेकः उद्धृत्य बहिः सेचनं परिखेदाभावे सति यद-त्कालांतरे भवेदेव तद्दन्मनसो नियहोपि श्रमराहित्येन क्रियमाणः कालांतरे सिद्धेत् इदं च टिट्टिभोपाल्यानं मनसिनिधायोक्तम्॥९॥

बहद्रथस्य राजर्षेः शाकायन्यो मुनिः सुखम्॥ प्राह मैत्रारूयशाखायां समाध्युक्तिपुरःसरम्॥१०॥

न केवलमयमर्थो गीतायामिनिहितः किं तु मैत्रायणीयशाखा-यामपीत्याह।बृहद्रथस्येति । मैत्रायणीयनामके यज्ञःशाखाभेदे शा-कायन्यनामा कश्चिद्दषिः स्वशिष्यत्वेनोपपन्नस्य बृहद्रथाख्यस्य राजर्षेःब्रह्मसुखं समाध्यभिधानपूर्वकं यथा भवति तथोक्तवान् १०

यथा निरिंधनो विन्हः स्वयोनावुपशाम्यति ॥ तथा द्यतिशयाचित्तं स्वयोनावुपशाम्यति ॥ ११॥

केनप्रकारेणोक्तवानित्याइंक्य तत्प्रतिपादकांस्तदीयान् मंत्रान् पठिति।यथेति। निरिंधनो दग्धकाष्ठो विन्हःस्वयोनौ स्वकारणे तेजो-मात्रे उपशाम्यित ज्वालादिरूपं विशेषाकारं परित्यज्य तेजोमात्ररू-पे यथावितष्ठते तथा तेनैव प्रकारेण चित्तमंतःकरणमि वृत्तिक्षया-विरोधसमाध्यभ्यासेन राजसादिसकलवृत्तिनाशात्स्वकारणे स-त्वमात्रे उपशास्यित सत्त्वमात्रावशेषं भवतीत्यर्थः॥ १९॥

स्वयोनावुपशांतस्य मनसः सत्यकामिनः॥ इंद्रियार्थविमूढस्यानृताः कर्मवशानुगाः॥ १२॥

ततः किमत आह। स्वयोनाविति। सत्ये आत्मिन विषये का-मोस्यास्तीति सत्यकामी तस्यातएव स्वयोनावुपशांतस्य उपशां-तत्वादेव इंद्रियार्थविमूढस्येंद्रियार्थेषु विषयेषु शब्दादिषु विमूढस्य विमुखस्य ज्ञानशून्यस्य मनसः कर्मवशमनुगच्छंतीति कर्मवशा-नुगाः ससाधनाः सुखादयः अनृता मायिकत्वज्ञानेन मिध्याभूताः स्युरित्यर्थः॥ १२॥

चित्तमेव हि संसारस्तत्प्रयत्नेन शोधयेत्॥ यिचतस्तनमयो मत्यों गुह्यमेतत्सनातनम्॥ १३॥

ननु चित्तोपशान्तौ जगन्मिथ्याभवतीत्येतदनुपपन्नं तदुपादा-नकत्वाभावात्तस्येत्याशंक्याह । चित्तमेवेति । यद्यपि स्वरूपेण चि-त्तोपादानकं जगन्न भवति तथापि तस्य भोग्यत्वं चित्तकारणमेव हि शब्देनात्र सर्वानुभवं प्रमाणयति । सुपुत्यादौ चित्तविळये भो-गादशनादितिभावः । यतश्चित्तात्मकः संसारः अतस्तच्चित्तमेव प्रय-त्नेनाभ्यासवैराग्यादिळक्षणेन शोधयेद् रजस्तमोराहित्येनैकायं कुर्यात् । नन्वात्मनो विमुक्तये आत्मैव शोधनीयो न चित्तमित्याशं-क्याह । यचित्त इति । मर्त्य इत्युपळक्षणं देहिमात्रस्य यो देही य- चित्तो यस्मिन् पुत्रादो विषये चित्तवान् भवति स तन्मयः तदा-तमक एव तत्साकल्यवैकल्ययोरात्मन्येव समारोपणाद् एतत्सना-तनमिदमनादिसिद्धं गुद्धां रहस्यम् एतदुक्तं भवति स्वभावतः शु-द्धस्यात्मनो यतश्चित्तसंपर्कादेव संसारित्वं 'ध्यायतीव छेळायती-वे'तिश्रुतेः अतश्चित्तस्य शोधनेनात्मनः संसारिनवृत्तिरिति ॥ १३॥

चित्तस्य हि प्रसादेन हंति कर्म शुभाशुभम्॥ प्रसन्नात्मात्मिनि स्थिता सुखमक्षयमश्चते॥१४॥

नन्वनादिभवपरंपरोपार्जितसुखदुःखप्रदपुण्यपापकर्मणोः स-तोश्चित्तशोधनेनापि कथमात्मनः संसारनिवृत्तिभीविष्यतीत्याशं-क्य चित्तप्रसादोपलक्षितब्रह्मानुसंधानेन सकलकर्मक्षयोपपत्तेर्भे-वमिति परिहरति। चित्तस्येति। हिशब्देन 'तद्यथेषीकातूलम्यो प्रो तंप्रद्येतैवं हाऽस्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयंते" उपपातकेषु सर्वेषु पात-केषु महत्सु च प्रविश्य रजनीपादं ब्रह्मध्यानं समाचरेत्' इत्या-दिश्चतिस्मृतिप्रसिद्धिं द्योतयति। ततः किमित्यत आह। प्रसन्नेति। प्रसन्न आत्मा चेतो यस्य स तथोकः आत्मिन स्वस्वरूपभूते अ-द्वितीयानंदलक्षणे ब्रह्मणि स्थित्वा तदेवाहमिति निश्चयेन दृश्य-जातं परिहत्य चिन्मात्ररूपेणावस्थायाक्षय्यमविनाशि यत्सुखं स्वरूपभूतं तदश्चते॥ १४॥

समासकं यथा चित्तं जंतोर्विषयगोचरे॥

यद्येवं ब्रह्मणि स्यात्तत्को न मुच्येत बंधनात् ॥ १५॥ प्रसन्नात्मात्मिनि स्थित्वेत्युक्तमेवार्थं दृष्टांतोक्तिपुरःसरं दृढ्यति। समासक्तिमिति । प्राणिनश्चित्तं विषय एव गोचरः इंद्रियप्रचारभू- मिल्लिस्मिन्यथा स्वभावतः सम्यगासकं भवति तदेव चित्तं ब्रह्म- णि प्रत्यगिनन्ने परमात्मिनि यद्येवमासकं स्यात्ति कः संसारात्र मुच्येत सर्वोपि मुच्येतैवेत्यर्थः॥ १५॥

मनो हि दिविधं त्रोक्तं शुद्धं चाशुद्धमेव च॥ अशुद्धं कामसंपर्काच्छुदं कामविवर्जितम्॥ १६॥ उक्तार्थदाढर्घाय मनसोवांतरभेदमाह। मन इति। तत्र कारण-माह। अशुद्धमिति। काम इत्युपछक्षणं क्रोधादेरिष ॥ १६॥

मन एव मनुष्याणां कारणं वंधमेक्षियोः॥ वंधाय विषयासक्तं मुक्तयै निर्विषयं रमृतम्॥१७॥

दिविधस्य तस्यैव क्रमेण संसारमोक्षयोर्हेतुतां दर्शयति। मन एवति ॥ १७॥

> समाधिनिधूंतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मिन यत्सुखं भवेत्॥ न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदंतःकरणेन यह्यते॥१८॥

'त्रसन्नात्माऽत्मिनि स्थिला सुखमक्षय्यमश्रुत' इत्युक्तमेवार्थं श्रुतिः स्वयमेव प्रपंचयति। समाधाति। आत्मिनि प्रत्यक्स्वरूपे निविद्यातस्य समाधिनिर्धूतमलस्य समाधिना प्रत्यग्ब्रह्मणारेक्यगो-चरप्रत्ययावृत्त्या निर्धूतमलस्य निःशेषण निवारितरजस्तमोम-लस्य चेतसस्तस्मिन् समाधौ यत्सुखमुत्ययते तदा समाधावृत्पन्नं तत्सुखं गिरा वाचा वर्णयितुं न शक्यते अलौकिकसुखलादित्य-र्थः। किं तु स्वयं तत्स्वरूपभूतं सुखमंतःकरणेनैव गृह्यते॥ १८॥

यदाप्यसौ चिरं काळं समाधिर्दुर्लभो नृणाम्॥
तथापि क्षणिको ब्रह्मानंदं निश्चाययत्यसौ॥ १९॥

नन्वस्यैव समाधेर्दुर्लभलात्कथमनेन ब्रह्मानंदनिश्चयसंभव इ-त्याज्ञांक्याह। यद्यपीति।अस्य समाधेः संततस्यासंभवेऽपि क्षणिक- स्य तस्य संभवानेनैवायमानंदो निश्चेतुं शक्यत इत्यर्थः॥ १९॥ श्रद्धालुर्व्यसनी योऽत्र निश्चिनोत्येव सर्वथा॥ निश्चिते तु सकृत्तस्मिन् विश्वसित्यन्यदाप्ययम्॥२०॥ नन्वात्मदर्शनाय श्रवणादौ प्रवृत्ता अपि केचिदानंदनिश्चयशू-

नन्वात्मद्दीनाय श्रवणादौ प्रवृत्ता अपि केचिदानंदिनश्रयशू-न्या बिर्मुखा एव वर्तत इत्याशंक्य श्रद्धादिरिहतानां तथाले-पि श्रद्धादिमतां तिन्नश्रयो भवत्येवेत्याह । श्रद्धालुरिति । व्यसनं सर्वथा संपादियण्यामीत्यायहः तद्धान् व्यसनी अत्र समाधौ स-र्वथा अवश्यम् ततः किमित्यत आह । निश्चिते लिति । अस्मिन् ब्रह्मानंदे सकदेकदा क्षणिकसमाधौ निश्चिते सति अयं सकन्नि-श्र्यवानन्यदापि इतरिस्मन्नपि काले विश्वसिति आनंदोऽस्तीति विश्वासं करोति ॥ २०॥

> ताहक् पुमानुदासीनकालेप्यानंदवासनाम्॥ उपेक्ष्य मुख्यमानंदं भावयत्येव तत्परः॥ २१॥

ततोपि किं तत्राह । तादृगिति । तादृक् पुमान् श्रद्धादिपुरःसरं सक्तिश्रयवान् पुरुष औदासीन्यद्शायामपि उपलभ्यमानां पू-वोक्तामानंद्वासनामुपेक्ष्य तत्परो मुख्यानंदे तात्पर्यवान् भूला तमेव भावयति ॥ २१ ॥

परव्यसिनी नारी व्ययापि ग्रहकर्मणि॥
तदेवास्वाद्यत्यंतः परसंगरसायनम्॥ २२॥

एवं व्यवहारकालेपि निजानंदं भावयतीत्यत्र दृष्टांतमाह । प-रेति ॥ २२ ॥

एवं तत्त्वे परे शुद्धे घोरो विश्रांतिमागतः॥ तदेवास्वाद्यत्यंतर्बाहर्व्यवहरत्रपि॥२३॥ दार्षांतिके योजयति। एवमिति॥२३॥ धीरतमक्षप्रावल्येण्यानंदास्वादवांछया॥ तिरस्कृत्याखिळाक्षाणि तिच्चेतायां प्रवर्तनम् ॥ २४ ॥ धीरशब्दार्थमाह । धीरत्निमिति । इंद्रियाणां विषयाभिमुख्येन पुरुषाकर्षणसामर्थीप स्वरूपमुखानुसंधानेच्छया सर्वाणींद्रिया-णि तिरस्कृत्यानंदानुसंधान एव प्रवर्तमानत्वं धीरत्निमत्यर्थः २४

भारवाही शिरोभारं मुक्तास्ते विश्रमं गतः॥ संसारव्याप्रतित्यागे ताहक्बुद्धिस्तु विश्रमः॥ २५॥

विश्रांतिशब्दस्य विविक्षितमर्थं सदृष्टांतमाह । भारवाहीति। य-था लोके भारं वहन् पुरुषः श्रमहेतुं शिरिस स्थितं भारं परित्यच्य श्रमरहितो वर्तते तथा संसारव्यापारत्यागे सित श्रमरहितआस-मिति जायमाना या बुद्धिः सा विश्रमशब्देनोच्यत इत्यर्थः॥२५॥

विश्रांतिं परमां प्राप्तस्तौदासीन्ये यथा तथा॥ सुखदुःखद्शायां च तदानंदैकतत्परः॥ २६॥

इदानीं फलितमर्थमाह। विश्रांतिमिति।परमां निरितिश्यां वि-श्रांतिमुक्तळक्षणां प्राप्तः पुरुषः स्वस्य औदासीन्यदशायां यथा परमानंदास्वादने तात्पर्यवान् भवति एवं सुखदुःखहेतुप्राप्तिका-लेपि तदनुसंधानं परित्यज्य निजानंदास्वादन एव तात्पर्यवान् भवतीत्यर्थः॥ २६॥

अभित्रवेशहेतौ धीः शृंगारे यादशी तथा॥ धीरस्योदेति विषयेऽनुसंधानविरोधिनि॥२७॥

ननु दुःखस्य प्रतिकूळलेन तदनुसंधानेच्छाभावेषि वैषिक-सुखस्यानुकूळत्वेन पुरुषेरध्यमानत्वात्तदनुसंधानेच्छा कुतो न भ-वेदित्याशंक्य तस्य विषयसंपादनादिद्वाराऽतीव बहिर्मुखत्वापा-दनेन निजानंदानुसंधान्विरोधित्वात्तदिच्छापि विवेकिनो न जा- यत इति दृष्टांतप्रदर्शनपूर्वकमाह । अग्नीति । शीघं देहविमोचने-च्छायां दृढतरायां सत्यां तिद्वलंबकारणे अलंकारादौ यथा अग्नि-प्रवेष्टुवैरस्यबुद्धिरुत्पद्यते एवं वैराग्यादिसाधनसंपन्नस्य विवेकि-नो ब्रह्मानुसंधानविरोधिनि विषयसुखेऽपीत्यर्थः ॥ २७॥

अविरोधिसुखे बुद्धिः स्वानंदे च गमागमो॥ कुर्वत्यास्ते क्रमादेषा काकाक्षिवदितस्ततः॥ २८॥

मा भूदिरोधिविषये सुखेच्छा अप्रयत्नसौलभ्येनाबहिर्मुख-त्वहेतौ विषये किं न भवतीत्यत आह । अविरोधीति ॥ २८॥

एकैव दृष्टिः काकस्य वामदक्षिणनेत्रयोः॥ यात्यायात्येवमानंदद्वये तत्त्वविदो मतिः॥ २९॥

हष्टांतं विवृणोति। एकैव द्षष्टिरिति। यथा काकस्य द्षष्टिर्दश्यते-नमेति दर्शनसाधनं चक्षुरिंद्रियमेकमेव वामदक्षिणनेत्रयोः गो-लक्योः पर्यायेण गमनागमने करोति एवं विवेकिनो बुद्धिरप्या-नंदद्वयद्वत्यर्थः॥ २९॥

भुंजानो विषयानंदं ब्रह्मानंदं च तत्त्ववित् ॥ द्विभाषाभिज्ञवद्विचादुभौ ठौकिकवैदिको ॥ ३०॥

दाष्टीतिकं प्रपंचयति । भुंजान इति । तत्त्वविद्धि विषयान् भुं-जानस्तज्जन्यं विषयानंदमुपनिषद्दाक्यादवगतं ब्रह्मानंदं च छौ-किकवैदिकावुभौ विषयानंदब्रह्मानंदौ भाषाद्वयवेदिवज्ञानीयादि-त्यर्थः ॥ ३०॥

दुःखत्राप्तौ नचोह्रेगो यथापूर्व यतो हिटक् ॥ गंगामप्राईकायस्य पुंसः शीतोष्णधीर्यथा ॥ ३१॥

ननु दुःखानुभवदशायामुद्देगे सति कथं निजानंदानुभव इ-त्याइंक्याह। दुःखेति। यतो यस्मात्कारणाद्दिवेकी द्विष्टक् छौकिक- वैदिकव्यवहारयोरुभयोरिप वेत्ता अतो दुःखप्राप्ताविप पूर्ववद्ञा-नद्शायामिव न तस्योद्देगः विवेकेन तदा तदा बोध्यमानत्वादतो दुःखानुभवकालेपि निजानंदानुसंधानं न विरुध्यत इत्यर्थः। युग-पदुभयानुसंधाने दृष्टांतमाह। गंगेति॥ ३१॥

इत्थं जागरणे तत्त्वविदो ब्रह्मसुखं सदा॥ भाति तद्वासनाजन्ये स्वप्ने तद्वासते तथा॥ ३२॥

फिलतमाह । इत्थमिति। सदा सुखदुःखानुभवदशायां तूर्णां-स्थितौ चेत्यर्थः । न केवलं जागरण एव तद्भानं किं तु खन्नावस्था-यामपीत्याह । तद्भासनेति। हेतुगर्भे विशेषणं जायद्वासनाजन्यत्वा-त्स्वन्नस्य तत्रापि तद्रह्मसुखं तथाजायदवस्थायामिव भासत इ-त्यर्थः ॥ ३२ ॥

अविद्यावासनाप्यस्तीत्यतस्तद्वासनोत्थिते॥ स्वप्ने मूर्खवदेवैष सुखं दुःखं च वीक्षते॥ ३३॥

ननुस्वप्तस्यानंदानुभववासनाजन्यत्वे सित आनंद एव भासत इत्याशंक्याह । अविद्यति । न केवलमानंदवासनावलादेव स्वप्नो जायते किं तु अविद्यावासनावलादि अतस्तदासनाजन्यत्वात्त-त्राज्ञस्येव सुखाद्यनुभवो भवतीत्यर्थः ॥ ३३ ॥

ब्रह्मानंदाभिधे यंथे ब्रह्मानंदप्रकाशकम् ॥ योगिप्रत्यक्षमध्याये प्रथमेऽस्मिन्नुदोरितम् ॥ ३४॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीभारती तीर्थविद्यारण्यमुनिवर्यविरचितपंचद्र्यां ब्रह्मानंदे योगानंदो नाम प्रथमोऽध्यायः॥ १॥११॥ एतावता यंथसंदर्भणोक्तमर्थं निगमयति।ब्रह्मानंदेति।ब्रह्मानं- पंचदशी-

दनामके अध्यायपंचात्मके यंथेऽस्मिन् प्रथमेऽध्याये सुपुत्यवस्था-यामौदासीन्यकालेपि समाध्यवस्थायां सुखदुःखदशायां च स्व-प्रकाशचिद्रपब्रह्मानंदस्य प्रकाशकं योग्यनुभवरूपं प्रत्यक्षमुक्तमि-त्यर्थः। इदं चोपलक्षणमागमादीनां तेषामप्यत्र दर्शितत्वात्॥३१॥ इति श्रीमत्परमहंसपिरत्राजकाचार्यश्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमु-निवर्यिकंकरेण श्रीरामकृष्णाख्यविदुषा विरचिते ब्रह्मानंदे योगा-नंदो नाम प्रथमोऽध्यायः॥१॥॥६॥॥॥॥॥॥॥





॥ श्रीः॥

## पंचदशी।

ब्रह्मानन्दे आत्मानन्दः प्रकरणम् १२

॥ श्रीगणेशाय नमः॥

नन्वेवं वासनानंदाद्रह्मानंदाद्पीतरम्॥ वेतु योगी निजानंदं मूहस्यात्रास्ति का गतिः॥ १॥

श्रीगणेशाय नमः॥ ॥ अथात्मानंद्व्याख्या॥ अथ ब्रह्मानंदांत-गतमात्मानंद्नामकदितीयाध्यायमारभते तदेवं प्रथमाध्याये विवे-किनो योगेन निजानंदानुभवप्रकारं प्रदृश्यं मृहस्य जिज्ञासोरात्मा-नंद्शब्द्वाच्यत्वंपदार्थविवेचनमुखेन ब्रह्मानंदानुभवप्रकारप्रदृशी-नाय शिष्यप्रश्रमवतारयति । नन्वेविमिति ॥ १॥

धर्माधर्मवशादेष जायतां चियतामपि॥ पुनः पुनर्देहळक्षेः किन्नो दाक्षिण्यतो वद्॥ २॥

शिष्येणैवं ष्टष्टो गुरुरतिमूढस्य विद्याधिकार एव नास्तीत्याह। धर्मेति । एषोऽतिमूढोऽनादौ संसारेऽतीतेषु जन्मसु अनुष्ठितसुक-तदुष्कतवशान्नानाविधदेहस्वीकारेण पुनः पुनर्जायतां च्रियतां चे-त्यर्थः॥ २॥

अस्ति वोनुजिघृक्षुताहाक्षिण्येन प्रयोजनम्॥ तर्हि ब्रूहि स मूढः किं जिज्ञासुर्वा पराङ्मुखः॥ ३॥

सर्वानुयाहकत्वादाचार्येण तस्याऽपि का चन गतिर्वक्तव्येति शिष्य आह । अस्तीति। वो युष्माकमनुजिष्टृक्षुत्वादनुगृहीतुमिच्छ-वोनुजिष्टृक्षवस्तेषां भावस्तन्वं तस्माच्छिष्योद्धरणेच्छायुक्तत्वाद्दा-क्षिण्यतस्तदुद्धरणळक्षणं प्रयोजनमस्तीत्यर्थः। एवं शिष्यवचनमा- कर्ण्य गुरुस्तं विकल्प्य प्रच्छिति । तहीति । यदि मृहस्य का चन ग-तिर्वक्तव्या तर्हि मूढः किं रागी विरक्तो वा वदेति ॥ ३॥

उपास्ति कर्म वा ब्रूयाद्विमुखाय यथोचितम्॥ मंदप्रज्ञं तु जिज्ञासुमात्मानंदेन बोधयेत्॥ ४॥

रागी चेत्तद्रागानुसारेण कर्म वोपासनं वा वक्तव्यमिति प्रथमे
परिहारमाह। उपास्तिमिति। विमुखाय तत्त्वज्ञानिवमुखाय बहिमुखायेत्यर्थः। यथोचितं यथायोग्यं ब्रह्मलोकादिकामश्रेदुपार्शितं ब्र्यात् स्वर्गादिकामश्रेत्कमं ब्रूयादित्यर्थः। जिज्ञासुत्वेपि सोतिविवेकी मंदप्रज्ञो वेति विकल्पातिविवेकिनः पूर्वाध्यायोक्तप्रकारेण योगेन ब्रह्मसाक्षात्कारमभिष्रेत्य मंदप्रज्ञस्य तद्दर्शनोपायमाह। मंदेति। यो मंदप्रज्ञः मंदा जडा प्रज्ञा बुद्धियस्य स मंदप्रज्ञः तं मंदप्रज्ञं
ज्ञातुभिच्छुः जिज्ञामुः तमात्मानंदन आत्मानंदिववेचनमुखेन
बोधयेत्॥ ४॥

बोधयामास मैत्रेयीं याज्ञवल्क्यो निजित्रयाम्॥ न वा अरे पत्युरर्थे पतिः त्रिय इतीरयन्॥ ५॥

एवं केन को बोधित इत्यत आह । बोधयामासेति । याज्ञवल्कय एतनामको यजुःशाखाविशेषप्रवर्तकः कश्चिद्दिषः मैत्रेयीमेतन्ना-मिकां निजिप्तयां स्वभायी न वा अरे पत्युरर्थे पितः प्रिय इति 'न वा अरे पत्युः कामाय पितः प्रियो भवति' इत्यादिप्रकारेण ईरय-न बुवन बोधयामास बोधितवानित्यर्थः ॥ ५॥

पतिर्जाया पुत्रवि तेपशुत्राह्मणबाहुजाः॥
लोका देवा वेदभूते सर्वे चात्मार्थतः प्रियम्॥६॥

उत्तरत्र 'परप्रेमास्पद् लेन परमानंद इष्यतामिति' वाक्येन पर-प्रमास्पदलेन हेतुनात्मनः परमानंदरूपतां सिसाधियपुः आदी परप्रमास्पदलहेतुसमर्थनाय तावदुदाहृतवाक्यस्योपळक्षणपरता-मभिप्रत्य तत्त्रकरणस्यसकळपर्यायवाक्यतात्पर्यमाह । पतिरिति । पतिजायादिकं भोग्यजातं भोकुः शेपलाद् भोकुः संबंधेनैव प्रियं न स्वरूपेणत्यभिप्रायः ॥ ६ ॥

पत्याविच्छा यदा पत्न्यास्तदा त्रीतिं करोति सा॥ श्चदनुष्ठानरोगाचैस्तदा नेच्छति तत्पतिः॥ ७॥

इदानीं पूर्वीदाहतस्य 'न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवती'त्यस्य वाक्यस्य तात्पर्यार्थं विभन्य द्रश्यति। पत्याविति।यदा यस्मिन्काले पत्न्याः जायायाः पत्यौ भर्तारे विषये इच्छा कामो भवति तदा सा प-रनी पत्यौ प्रीतिं स्नेहं करोति यदा तत्पतिः क्षुधादिना इच्छाभा-वहेतुना युक्तो भवति चेत्तदा तं नेच्छति न कामयते॥ ७॥

न पत्युर्थे सा त्रीतिः स्वार्थ एव करोति ताम ॥ पतिश्चात्मन एवार्थे न जायार्थे कदा चन॥ ८॥

एवं च सित किं फिलितिमित्यत आह। न पत्युरित। जायया कियमाणा या प्रीतिः सा पत्युर्थे पत्युः प्रयोजनाय न किं तु जाया तां पत्यौ प्रीतिं स्वार्थ एद स्वप्रयोजनायैव करोति 'न वा अरे जायाये कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया- प्रिया भवती'त्यादि 'न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वे प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियं भवती शात्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियं भवती शात्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियं भवती'त्यंतानां वाक्यानां तात्पर्यं क्रमेण विभज्य दर्शयति।पतिश्चेत्यादिना। पतिश्च भर्तापि स्वप्रयोजनायैव जायायां प्रीतिं करोति न जायाप्रीतय इत्यर्थः॥ ८॥

अन्योन्यप्रेरणेप्येवं स्वेच्छयैव प्रवर्तनम् ॥ ९ ॥ नन्वेकैककामनया प्रवृत्तौ प्रातिः स्वार्था भवतु युगपदुभयेच्छ्- या प्रवृत्तो तु प्रीतेरुभयार्थता स्यादित्याशंक्याह। अन्योन्येति। ए-वमुक्तेन प्रकारेण स्वेच्छयेव स्वकामनापूरणेच्छयेव प्रवर्तनमुभ-'योरपीतिशेषः॥ ९॥

श्मश्रुकंटकवेधेन बाले रुद्ति तिपता॥ चुंबत्येव न सा प्रीतिबीलार्थे स्वार्थ एव सा॥ १०॥

स्वेच्छया प्रवर्तनमेव दर्शयति। इमश्रुकंटकेति। पित्रा क्रियमाणं पुत्रमुखादिचुंबनं न पुत्रप्रीत्यर्थं तस्य इमश्रुकंटकवेधेन रोदनकर्तृ-खादतस्तित्वतुः स्वतुष्ट्यर्थमेवेत्यवगंतव्यमित्यर्थः॥ १०॥

निरिच्छमपि रत्नादिवित्तं यत्नेन पालयन् ॥ त्रीतिं करोति स स्वार्थे वित्तार्थतं न शंकितम्॥ ११॥

चेतनेषु पतिजायापुत्रेषु क्रियमाणायाः प्रीतेः स्वार्थत्वपरार्थ-त्वसंदेहसंभवावचेतनत्वेनेच्छामात्ररहितस्य वित्तविषयस्य तच्छं-कैव नास्तीत्यभिप्रेत्य 'न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भव-त्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवती'त्यस्य वाक्यस्य तास्पर्य-माह। निरिच्छमपीति॥ ११॥

अनिच्छति बलीवर्दे विवाहियषते बलात् ॥ अतिः सा विणगर्थैव बलीवर्दार्थता कुतः॥ १२॥

चेतनत्वेपि वहनादीच्छारहितपशुविषयस्य न वा अरे पशूना'मित्यस्य वाक्यस्य तात्पर्यमाह । अनिच्छतीति । बळीवर्दे अनडुहि
अनिच्छति भारं वोढुमिच्छामकुर्वत्यपि बळादिवाहियषते वाहयितुं कामयते तत्र वहनादिविषयायाः प्रीतेः विणगर्थतेव न बळीवद्रियेतेत्यर्थः ॥ १२॥

ब्राह्मण्यं मेस्ति पूज्योहमिति तुष्यति पूजया॥ अचेतनाया जातेनीं संतुष्टिः पुंस एव सा॥ १३॥ 'न वा अरे ब्रह्मणः कामाये'तिवाक्यस्य तात्पर्यमाह । ब्राह्मण्य-मिति । ब्राह्मण्यनिमित्तया पूजया ब्राह्मणोहमस्मीत्यभिमानवाने-व तुष्यति न जडा जातिरित्यर्थः ॥ १३॥

क्षत्रियोहं तेन राज्यं करोमीत्यत्र राजता॥ न जातेवैंश्यजात्यादौ योजनायेदमीरितम्॥१४॥

ंन वा अरे क्षत्रस्ये 'त्यादिवाक्यस्य तात्पर्यमाह । क्षत्रिय इति।रा-ज्योपभोगनिभित्तं सुखं क्षत्रियत्वजातिमत एव न क्षत्रियत्वजाते-रित्यर्थः । इदं क्षत्रियोदाहरणं वैश्याद्युपलक्षणार्थमित्याह । वैश्य-जात्यादाविति ॥ १८ ॥

स्वर्गलोकब्रह्मलोको स्तां ममेत्यभिवांछनम्॥ लोकयोनींपकाराय स्वभोगायैव केवलम्॥ १५॥

'न वा अरे लोकानां कामाये'त्यादिवाक्यस्य तात्पर्यमाह। स्वर्ग-लोक इति । लोकह्योपादानं कर्मोपासनालक्षणसाधनह्यसंपा-द्य सकललोकोपलक्षणार्थम् ॥ १५॥

ईशविष्ण्वाद्यो देवाः पूज्यंते पापनष्ठये॥ न तन्निष्पापदेवार्थे तत्तु स्वार्थं प्रयुज्यते॥ १६॥

किं च। ईशविष्णवादयइति । पापनष्टये पापनिवृत्तय इत्यर्थः। तत्पूजनं न निष्पापदेवार्थं स्वतः पापरिहतानां देवानां प्रयोज-नाय किं तु स्वार्थं पूजाकर्तुः प्रयोजनाय ॥ १६॥

ऋगादयो ह्यधीयंते दुर्ब्राह्मण्यानवासये॥ न तत्त्रसक्तं वेदेषु मनुष्येषु त्रसज्जते॥१७॥

किं च। ऋगाद्य इति। दुर्बाह्मण्यं त्रात्यत्वं तच्च दुर्बाह्मण्यं मनु-ष्येषु मनुष्यत्वावांतरजातिरूपं तद्रहितेषु वेदेषु न प्रसज्जत इत्य-र्थः॥ १७॥ 3 & &

पंचदशी-

भूम्यादिपंचभूतानि स्थानत्टर्पाकशोषणेः॥ हेतुभिश्चावकाशेन वांछंत्येषां न हेतवः॥ १८॥

किं च। भूम्यादीति। सर्वे प्राणिनः स्थानप्रदानतृट्निवारणपाक-करणार्द्रशोषणावकाशप्रदानारू येहें तुभिर्नि मिनेः प्रिथिव्यादीनि पं-चभूतानि वांछति अपेक्षंते एषां पृथिव्यादीनां तु हेतवः स्थानवां-छनादीनि निमित्तानि न संति अतो न स्वयमाकांक्षंत इत्यर्थः १८

स्वामिभृत्यादिकं सर्वं स्वापकाराय वांछति॥ तत्तत्कृतोपकारस्तु तस्य तस्य न विद्यते॥ १९॥

इदानीं 'न वा अरे सर्वस्य कामाये 'त्यस्य वाक्यस्य तात्पर्यमा-ह। स्वामीति। भृत्यादिसर्वो जनः स्वाम्यादिकं सर्वे स्वापकाराय स्वप्रयोजनाय वांछति एवं स्वाम्यादिरिप ॥ १९॥

सर्वव्यवहतिष्वेवमनुसंघातुमीदृशम् ॥ उदाहरणबाहुल्यं तेन स्वां वासयेन्मतिम् ॥ २०॥

ननु श्रुतावेवं बहूदाहरणदर्शनं किमर्थं कतिमत्याशंक्याह। स-वेव्यवहृतिष्विति। इच्छापूर्वकेषु सर्वेष्विप भोजनादिव्यवहारेषु 'एवमात्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियं भवती'त्युक्तेन प्रकारेणानुसं-धातुमनुसंधानाय ई हशं प्रतिजायादिषु प्रीतिदर्शनरूपमुदाहरण-बाहुल्यमुक्तमितिशेषः। तेन कारणेन स्वां स्वसंबंधिनीं मातिं बुद्धिं वासयेत् सर्वस्थापि स्वशेषत्वावगमेन स्वात्मनः प्रियतमत्वानुसं-धानवतीं कुर्यादित्यर्थः॥ २०॥

अथ केयं भवेत्त्रीतिः श्रूयते या निजात्मिनि ॥ रागो वध्वादिविषये श्रद्धा यागादिकर्मणि ॥ भक्तिः स्याद्रुरुदेवादाविच्छा लत्राप्तवस्तुनि ॥ २१॥ नन्वात्मशेषद्वेन सर्वस्य त्रियत्वोक्तरात्मनः त्रियतमत्वमुकम नुपपन्नं प्रीतिविकल्पं क्रियमाणं प्रीतेरेव दुर्निरूपत्वादित्यिभप्रा-यण प्रीतिस्वरूपं पृच्छिति। अथिति। अथ्राच्दः प्रश्नार्थः या निजा-त्मिनि प्रीतिः श्रूयते इयं का किं रागरूपा किं वा श्रद्धारूपा उत भक्तिरूपा यदेच्छारूपेति किं शब्दार्थः चतुष्विप पक्षेषु। प्रीतेः सर्व-विषयत्वं न संभवतीत्याह। राग इति। रागश्रेद्धध्वादिष्वेव स्यान्न यागादिषु श्रद्धाचेद्यागादिष्वेव स्यान्न वध्वादिषु भक्तिश्रेद् गुर्वा-दिष्वेव स्यान्नेतरेषु इच्छा चेदप्राप्तवस्तुविषयेव स्यान्नेतरिवषया अतो न सर्वविषयत्वं प्रीतेरित्यर्थः॥ २१॥

तह्यस्तु साविकी द्वितः सुखमात्रानुवर्तिनी ॥ त्राप्ते नष्टेपि सद्भावादिच्छातो व्यतिरिच्यते॥ २२॥

उक्तप्रकारचतुष्टयातिरिक्तं पक्षमादायोत्तरमाह । तर्द्यस्ति । तार्हे प्रीतेः रागादिरूपत्वासंभवे सति सुखमात्रानुवर्तिनी सुखमेव सुखमात्रमनुसृत्य वर्तत इति सुखमात्रानुवर्तिनी सुखैकगोचरे-त्यर्थः । सात्त्विका सत्त्वगुणपरिणामरूपा वृत्तिरंतःकरणवृत्तिः प्री-तिरस्तु । ननु तर्हि सा प्रीतिरिच्छैवेत्याशंक्य परिहरित । प्राप्त इ-ति । इच्छा तावदप्राप्तसुखादिमात्रविषया इयं तु सर्वविषया प्रा-से छच्धे सुखादौ नष्टेपि तिस्मिन्विषये विद्यमानलाद् अत इच्छा-तः इच्छाया व्यतिरिच्यते भिद्यते ॥ २२ ॥

सुखसाधनतोपाधेरन्नपानादयः त्रियाः ॥ २३॥

इदानीं सुखसाधनभूतेष्वन्नादिष्विवात्मन्यपि प्रीतिदर्शनादा-त्मनोप्यन्नादिवत्सुखसाधनत्वं स्यादिति शंकते। सुखेति। अन्नपा-नादयः सुखसाधनत्वोपाधिना यथा प्रियाः दृष्टा आत्माप्यानुकृ-ल्यात्प्रियत्वादन्नादिसमोऽन्नपानादिवत्सुखसाधनं स्यादित्यर्थः २३

आत्मानुकूर्यादन्नादिसमश्चेदमुनात्र कः॥

पंचदशी-

## अनुकूछायितव्यः स्यान्नैकस्मिन्कर्मकर्तृता ॥ २४॥

अत्रेदमनुमानं सूचितम् विमत आत्मा सुखसाधनं भवितु-मर्हाते प्रियत्वादन्नादिवदिति । अन्नपानादिषु भोग्यत्वमुपाधिरि-त्यभिप्रायेण परिहरति । अमुनेति । अत्र छोके अमुना सुखसाधन-तयानुकूछेनानुकूछियतव्यः कः स्यान्न कोपि स्यादात्मातिरिक्त-स्य भोकुरभावादित्यर्थः । ननु स्वयमेवानुकूछियतव्यः स्यादित्यत आह । नैकस्मिन्निति । एकस्यैवात्मनो युगपदुपकार्यत्वमुपकारकत्वं च इति धर्मद्वयं विरुध्यत इत्यर्थः ॥ २४ ॥

सुखे वैषिके प्रीतिमात्रमात्मा त्वतिप्रियः॥ सुखे व्यभिचरत्येषा नात्मनि व्यभिचारिणी॥ २५॥

नन्वन्नादिवत्सुखसाधनत्वाभावेपि सुखवद्भोकृशेषता स्यादि-त्याशंक्य आत्मनो निरितशयप्रेमास्पदत्वान्मैविमिति परिहराती। सुख इति । वैषियके विषयजन्ये सुखे प्रीतिमात्रं प्रीतिरेव न नि-रितश्या आत्मा त्वितिप्रयो निरितशयप्रेमिविषयः अतो न वि-षयजन्यसुखतुल्य इत्यर्थः। तत्रोभयत्रोपपित्तमाह। सुखे व्यभिच-रतीति । सुखे वैषियके सुखे जायमाना एषा प्रीतिव्यभिचरित क-दा चित्सुखांतरं गच्छिति न तिस्मिन्नेव नियतावितष्ठते आत्मिनि तु विद्यमाना प्रीतिर्न व्यभिचारिणी विषयांतरगामिनी न भव-ति अतो निरितश्वा सेत्यर्थः॥ २५॥

एकं त्यक्ताऽन्यदादत्ते सुखं वैषियकं सदा॥ नात्मा त्याज्यो न चादेयस्तिस्मन्व्यभिचरेत्कथम॥२६ सुखगोचरायाः प्रीतेर्व्यभिचारं दर्शयति। एकमिति। आत्मित तु तदभावं दर्शयति। नात्मेति। अयोग्यत्वादित्यर्थः। प्रिलतमाह। तस्मित्निति॥ २६॥ हानादानविहीनेस्मित्रुपेक्षा चेतृणादिवत्॥ उपेक्षितुः स्वरूपवान्नोपेक्षतं निजात्मनः॥ २०॥

हानादिविषयत्वाभावेष्यात्मनस्तृणादिवदुपेक्षाविषयत्वं किंन स्यादिति शंकते। हानेति। हानं परित्यागः आदानं स्वीकारः उपे-क्षा औदासीन्यम् आत्मनो हानाद्यविषयत्ववदुपेक्षाविषयत्वमपि न संभवत्ययोग्यत्वादित्यभिप्रायेण परिहरति। उपेक्षितुरिति। उपे क्षितुः उपेक्षाकर्तुः यो निजात्मा अविनाशिस्वरूपमस्ति तस्य स्व-स्वरूपत्वादेव स्वव्यतिरिक्ततृणादिवदुपेक्ष्यत्वमुपेक्षाविषयत्वं न विद्यत इति शेषः॥ २७॥

रोगक्रोधाभिभूतानां मुमूर्षा वीक्ष्यते कचित्॥ ततो द्वेषाद्भवेच्याज्य आत्मेति यदि तन्न हि॥ २८॥

ननु हानविषयत्वमात्मनो नास्तीत्युक्तमनुपपन्नं देषात्त्वाज्य-त्वदर्शनादिति शंकते। रोगेति। यतो मुमूर्षा दृश्यते तत आत्मिनि देषसंभवाद् वृश्चिकादिवदात्मापि त्याज्य इति ययुज्येतेति शेषः तत्त्यागस्यात्मव्यतिरिक्तदेहविषयत्वान्मैविमिति परिहरति। तन्न हीति॥ २८॥

त्यक्तं योग्यस्य देहस्य नात्मता त्यक्तरेव सा॥ न त्यक्तर्यस्ति स द्वेषस्त्याज्ये द्वेषे तु का क्षतिः॥ २९॥ त्यक्तमिति। त्यक्तमुत्त्रष्टुं योग्यस्योचितस्य देहस्यात्मता ना-स्ति कस्य तार्हें सेत्यत आह।त्यक्तरिति। त्यक्तर्देहत्यागकारिणो दे-हातिरिक्तस्य जीवस्य सा आत्मतेत्यर्थः। भवतु त्यक्तरात्मत्वं प्रकृते किमायातिमत्यत आह। न त्यक्तरीति। अतो नात्मनस्त्याज्यत्विमि-त्यभिप्रायः। माभूदात्मनि विद्वेषः देहे तूपलभ्यत एवेत्याइांक्याह। स्याज्येति। त्याज्ये देहगोचरे देषे सत्यिष का क्षतिरात्मनस्त्यागा-भाववादिनो ममेति शेषः॥ २९॥ आत्मार्थवेन सर्वस्य प्रीतेश्चात्मा ह्यतिप्रियः॥ सिद्धो यथा पुत्रमित्रात्पुत्रः प्रियतरस्तथा॥३०॥

तदेवं 'न वा अरे पत्युः कामाये'त्यारभ्यां त्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियं भवती त्यंतायाः श्रुतेस्तात्पर्यपर्याछोचनया आत्मनः प्रियतम्त प्रदर्श्य युक्तितोपि तद्दर्शयति। आत्मेति। सर्वस्य सुखसहित-स्य तत्साधनजातस्य पतिजायादेशत्मार्थत्वेन स्वस्योपकारकत्वेन प्रीतेश्च प्रियत्वाद्प्यात्मा उपकार्यः स्वयमितशयेन प्रियः सिद्धो हि एतदेव दृष्टांतप्रदर्शनेन स्पष्टयति। यथेति। छोके यथा पुत्रमित्रात्पुत्रस्य मित्रभूतात् पुत्रद्वारा प्रीतिविषयाद् यज्ञदनादेः सकाशात् पुत्रो देवदनादिरव्यवधानेन प्रीतिविषयत्वानस्मादित-शयेन प्रियो भवति पितुर्विष्णुदन्तादेस्तथा तद्वत्स्वसंबंधित्वेन प्रीतिविषयात् सर्वस्मात्स्वयमितशयेन प्रियो भवतीत्यर्थः ॥ ३०॥

मा न भूवमहं किं तु भूयासं सर्वदेत्यसौ ॥ आशीः सर्वस्य दछेति प्रत्यक्षा प्रीतिरात्मिन ॥ ३१॥

एवमात्मिन श्रुतियुक्तिभ्यामुपपादितां निरितश्यां प्रीतिं स्वानुभवप्रदर्शनेन द्रढयित। मा न भूविमिति। अहं मा भूविमिति न न कापि ममात्मसत्त्वमस्तु किं तु सर्वदा भूयासं सदा मम स-त्ताऽस्तु इत्येवंरूपा आशीः प्रार्थना सर्वस्य प्राणिजातस्य संबंधि-नी दृष्टा सर्वोप्येवमेव प्रार्थयत इत्यर्थः। फलितमाह। प्रत्यक्षेति। यत एवं सर्वैः प्रार्थ्यते अत आत्मिन निरितश्या प्रीतिः प्रत्यक्ष-सिद्धेत्यर्थः॥ ३९॥

इत्यादिभिस्त्रिभिः त्रीतौ सिद्धायामेवमात्मिन ॥ पुत्रभाषीदिशेषत्वमात्मनः कैश्चिदीरितम् ॥ ३२॥ बृत्तानुकीर्तनपुरःसरं मतांतरं दूषितुमनुभाषते । इत्यादिभि- रिति। इति शब्देनानुभवः परामृश्यते आदिशब्देन युक्तिश्रुती इ-त्यादिभिरनुभवयुक्तिश्रुतिलक्षणैः त्रिभिः प्रमाणैरेवमुक्तेन प्रका-रेणात्मनि प्रीतौ सिद्धायामपि कैश्रित् श्रुत्यादिनात्पर्यानभिज्ञै-रात्मनः पुत्रभार्यादिशेषत्वं पुत्रादीन् प्रति स्वस्योपसर्जनत्वमीरित-मभिहितम्॥ ३२॥

एतिह्रवक्षया पुरत्रे मुख्यात्मतं श्रुतीरितम्॥ आत्मा व पुत्रनामेति तचोपनिषदि स्फुटम्॥ ३३॥

इदं कुतोवगतिमत्यत आह । एति दिति । एति दिवक्षया एवं कैश्रिदीर्यत इत्येतदिभव्यक्तीकरणाभित्रायेण 'आत्मा वै पुत्रनामासी'त्यादिकया श्रुत्या पुत्रस्य मुख्यात्मत्वमीरितामित्यर्थः । िकं च
तत्पुत्रस्य मुख्यात्मत्वमुपनिषदि ऐतरेयोपनिषदादौ स्फुटं व्यकमिसिहतिमिति शेषः ॥ ३३॥

सोस्यायमात्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयते॥ अथास्येतर आत्मायं कृतकृत्यः प्रमीयते॥ ३४॥

केन वाक्येनेत्याकांक्षायां तद्वाक्यमर्थतः पठित । सोस्येति । अ-स्य पितुः 'स पुरुषे हवा अयमादितो गर्भी भवती'तिप्रकरणादौ पुरुषे देहे गर्भत्वेनोक्तः अयं सोय एव कुमारं जन्मनोयेऽधिभाव-यतीत्यत्रातिशयेन पालनीयतयोक्तः पुत्रक्षप आत्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः पुण्यकर्मानुष्ठानाय प्रतिधीयते प्रतिनिधित्वेनावस्थाप्य-ते पित्रेति शेषः । अथानंतरमस्य पितुर्यं प्रत्यक्षेण परिदृश्यमान इतरः पुत्रादन्यो जरसा यक्तः पितृरूप आत्मा स्वयं कृतकृत्यो-ऽनुष्ठितकृत्यजातः सन् प्रमीयते म्रियत इत्यर्थः ॥ ३४ ॥

सत्यप्यात्मिन लोकोस्ति नापुत्रस्यात एव हि॥ अनुशिष्टं पुत्रमेव लोक्यमाहुर्मनीषिणः॥ ३५॥

उक्तार्थस्य दृढीकरणाय पुत्ररहितस्य परलोकाभावप्रदर्शनप-रस्य नापुत्रस्य लोकोस्ती तिवाक्यस्यार्थमाह । सत्यपीति। यतः पु-त्रस्य मुख्यमात्मत्वमस्त्यत एवात्मिन स्वस्मिन्सत्यपि स्थितेप्य-पुत्रस्य पुत्ररहितस्य पितुलोकः परलोको नास्ति हि इदं पुरा-णादिषु प्रसिद्धमित्यर्थः। व्यतिरेकमुखेनोक्तस्यार्थस्यान्वयमुखेन प्रतिपादकस्या नुशिष्टं पुत्रं लोक्यमाहु रितिवाक्यस्यार्थमाह।अ-नुशिष्टमिति। मनीषिणः शास्त्रार्थाभिज्ञाः अनुशिष्टं वक्ष्यमाणे स्त्वं ब्रह्मेत्यादिभिन्नेत्रेः शिक्षितमेव पुत्रं लोक्यं लोकाय हितं परलो-कसाधनमाहु रित्यर्थः॥ ३५॥

मनुष्यलोको जय्यः स्यात्पुत्रेणैवेतरेण नो ॥
मुमूर्ष्मत्रयेत्पुत्रं तं ब्रह्मत्यादिमंत्रकैः॥ ३६॥

इदानीमेहिकसुखस्यापि पुत्रहेतुकत्वप्रतिपादनपरं 'सोयं मनुष्यलोकः पुत्रेणेव जय्यो नान्येन कर्मणे'तिश्रुतिवाक्यमर्थतः
पठित । मनुष्यलोक इति । मनुष्यलोकसुखं पुत्रेणेव जय्यं स्यात्संपाद्यं स्यादितरेण कर्मादिना साधनांतरेण नो नैव भवित पुत्रशून्यस्य सुखसाधनमपि धनादिकं निर्वेदजनकं भविति भावः । अनुशिष्टं पुत्रं लोक्यमित्यत्र पुत्रानुशासनमुक्तमिदानीं तस्यावसरं तन्मंत्रांश्च दर्शयित । मुमूर्पुरिति । आदिशब्देन 'त्वं यज्ञस्त्वं लोक' इतिमंत्रौ यद्योते एभि 'स्त्वं ब्रह्मे'त्यादिभिः त्रिभिमंत्रैः
मुमूर्षुः पिता मरणावसरे पुत्रं मंत्रयेत् पुत्रस्यानुशासनं कुर्यादित्यर्थः ॥ ३६ ॥

इत्यादिश्रुतयः प्राहुः पुत्रभार्यादिशेषताम् ॥ छोकिका अपि पुत्रस्य प्राधान्यमनुमन्वते ॥ ३७॥ उक्तमर्थं निगमयति । इत्यादीति । न केवलमयं श्रुतिसिद्धोर्थः किं तु छोकप्रसिद्धोपीत्याह । छोकिका इति ॥ ३७॥ स्वस्मिन्मतेषि पुत्रादिजीवेहितादिना यथा॥ तथैव यत्नं कुरुते मुख्याः पुत्रादयस्ततः॥ ३८॥

तदेवोपपादयति। सिमिनिति । सिमिनिपतादौ एकेनादिशब्दे-न भार्यादयो गृह्यंते द्वितीयेन क्षेत्रादयः । फिलतमाह । मुख्या इ-ति । यस्मात्स्वप्रयासं सोद्वाऽपि पुत्रादिजीवनोपायं संपादयित त-तस्तस्मात्पुत्रादयो मुख्याः प्रधानभूता इत्यर्थः ॥ ३८॥

वाढमेतावता नात्मा शेषो भवति कस्य चित्॥ गौणमिथ्यामुरूयभेदेरात्मायं भवति त्रिधा॥ ३९॥

एवं छोकप्रसिद्धिभ्यां प्रदर्शितं पुत्रादिप्राधान्यमंगीकरोति। वा-ढिमिति। तर्ह्यात्मनः शेषित्वोपपादनं व्याकुप्येदित्याशंक्याह। ए-तावतेति। एतावता पुत्रादेः कचित्प्राधान्यमस्तीत्येतावता न हि प्रतिज्ञामात्रेणार्थसिद्धिरित्याशंक्य यत्र यत्र व्यवहारे यस्य यस्य आत्मत्वं विवक्ष्यते तस्य तस्यात्मनः तत्र तत्र प्राधान्यदर्शना-योपोद्धातत्वेनात्मत्रेविध्यमाह। गौणेति। गौणात्मा मिथ्यात्मा मु-ख्यात्मा चेत्ययमात्मा त्रिधा भवति॥ ३९॥

देवदत्तरतु सिंहोयिमत्येक्यं गौणमेतयोः॥ भेदस्य भासमानबात्पुत्रादेरात्मता तथा॥ ४०॥

तत्र पुत्रादेगीं णात्मत्वप्रदर्शनाय छोके गौणप्रयोगमुदाहरति। देवदन इति। अयं देवदनः सिंह इति यदेवदनसिंहयोरेक्यं तद्गी-णमौपचारिकं तत्र हेतुमाह। एतयोरिति। दार्ष्टातिके योजयित पुत्रादेरिति॥ ४०॥

भेदोस्ति पंचकोशेषु साक्षिणो न तु भात्यसौ ॥ मिथ्यात्मताऽतः कोशानां स्थाणोश्योरात्मता यथा ॥४१ अनंतरं मिथ्यात्मानं दर्शयति।भेद इति।पंचकोशेष्वानंदमयाद्य- न्नमयांतेषु पंचसु कोशेषु साक्षिणः सकाशादिद्यमानोपि भेदो ना-वभासते अतस्तेषां मिध्यात्मत्विमत्यर्थः । मिध्यात्मत्वे दृष्टांतमा-ह । स्थाणोरिति । वस्तुतश्चोराद्रिन्नस्य स्थाणोश्चोररूपत्वं यथा मिथ्या तद्ददित्यर्थः ॥ ४१ ॥

न भाति भेदो नाप्यस्ति साक्षिणोऽत्रतियोगिनः॥
सर्वातरत्वात्तस्यैव मुख्यमात्मविमण्यते॥ ४२॥

एवं गौणिमध्यात्मानावुपपाद्यदानीं साक्षिणो मुख्यात्मत्वमुपपाद्यति। न भातीति। साक्षिणः साक्षिरूपस्यात्मनो गौणात्मनः
पुत्रादेरिव कस्माद्पि भेदो न भाति मिध्यात्मनो देहादेरिव भेदो नास्त्यपि तत्रोभयत्र हेतुः। अप्रतियोगिन इति। हेतुगर्भितं विदेशपणमप्रतियोगित्वाद्यथा पुत्रादेदिहादेरिप स्वयं प्रतियोगी विदाते नैवं स्वस्य वस्तुभूतः कश्चित्प्रतियोग्यस्ति देहादेः सर्वस्यारोपितत्वादिति भावः। ननु भेदाभावेन साक्षिणो गौणिमध्यात्वे
मा भूतां मुख्यात्मत्वं तु कृत इत्यत आह। सर्वेति। सर्वस्मादेहपुत्रादेरांतरत्वात्सर्वसाक्षिणः प्रतीचः सर्वातरत्वेन प्रतीयमानत्वातस्यैव साक्षिण एव आत्मत्वं मुख्यमनौपचारिकमिष्यते अभ्युपगम्यत इत्यर्थः। अत्रेदमनुमानं सूचितं विमतः साक्षी मुख्यात्मा
भवितुमर्हति सर्वातरत्वाद् यो मुख्यात्मा न भवति स सर्वातरोपि न भवति यथाहंकारादिरिति केवलव्यितरेकी॥ ४२॥

सत्येवं व्यवहारेषु येषु यस्यात्मतोचिता॥
तेषु तस्यैव शेषितं सर्वस्यान्यस्य शेषता॥ ४३॥

भवत्वात्मत्रैविध्यं पुत्रादेः शेषित्वाभिधाने किमायातमित्यतं आह। सत्येवमिति। एवमात्मत्वेविध्ये सत्यपि येषु छोकिकवैदिक- छक्षणेषु पाळनपोपणब्रह्मात्मत्वानुसंधानादिषु व्यवहारविशेषेषु यस्य पुत्रादेदेहादेः साक्षिणो वा आत्मत्वमुचितं भवति तेषु त-

स्य पुत्रादेर्देहादेः साक्षिणो वा शेषित्वं प्रधानत्वमन्यस्य तह्य-तिरिक्तस्य सर्वस्य शेषता उपसर्जनत्वं भवतीति शेषः॥ ४३॥

मुमूर्धार्यहरक्षादौ गौणात्मैवोपयुज्यते॥ न मुख्यात्मा न मिथ्यात्मा पुत्रः शेषी भवत्यतः॥४४॥

एतदेव प्रपंचयति। मुमूर्षीरित्यादिना श्लोकपंचकेन। गृहरक्षादी कर्मविशेषे गौणात्मैव पुत्रभार्यादिरूप एवोपयुज्यते उपयुक्तो भ-वति उत्तरत्र जिर्जाविषुत्वादित्यर्थः। मुख्यात्मा साक्षी नापयुज्यते अविकारित्वान्नापि मिथ्यात्मा तस्य मरणोन्मुखत्वादिति भावः। फिलतमाह। पुत्र इति। स्पष्टम्॥ १४॥

अध्येता वन्हिरित्यत्र सन्नप्यिमिन गृह्यते॥ अयोग्यवेन योग्यवाह्यरेवात्र गृह्यते॥ ४५॥

उक्त गृहरक्षादिव्यवहारे सत्यपि स्विस्मिन्पुत्रादिस्वीकारे हष्टांत-माह । अध्येतिति । अयमध्येता विन्हिरित्यिसमन्त्रयोगे स्वरूपेण वि-द्यमानोप्यिमनिशिशब्दार्थत्वेन गृह्यते तस्य अध्येतृत्वायोगात् किं तु अध्येतृत्वे योग्यो वटुर्माणवक एव अत्रास्मिन्प्रयोगे अग्निशब्दा-र्थत्वेनगृह्यते योग्यत्वादित्यर्थः ॥ ४५ ॥

क्शोहं पुष्टिमाप्स्यमीत्यादौ देहात्मतोचिता॥ न पुत्रं विनियुंकेत्र पुष्टिहेत्नत्रभक्षणे॥ ४६॥

एवं गौणात्मप्राधान्यस्थलमुदाहृत्य मिथ्यात्मप्राधान्यस्थल-मुदाहरित । कृश इति । अहं कृशो जात अतोऽन्नभक्षणादिना पृष्टि संपाद्यिष्यामीत्यादौ लोकव्यवहारेऽन्नभक्षणयोग्यस्य देहस्यैवा-तमलं गृहीतुमुचितमुक्तमर्थं लोकव्यवहारप्रदर्शनेन दृढयति । न पुत्रमिति ॥ ४६ ॥

तपसा स्वर्गमेष्यामीत्यादौ कर्त्रात्मतोचिता॥

## अनपेक्ष्य वपुर्भीगं चरेत्कृच्छादिकं ततः॥ ४७॥

किं च। तपसेति। यदा तु तपः कत्वा स्वर्गं संपादियप्यामीत्या-दिव्यवहारं करोति तदाकर्तृशब्दवाच्यविज्ञानमयस्येवा तमत्वमु-चितं न देहादेरित्यर्थः। तदेवोपपादयित। अनपेक्ष्येति। यतो न देह-स्यात्मत्वमुचितं ततो देहभोगपरित्यागपूर्वकं कर्तुरुपकारकं कच्छ्र-चांद्रायणादिकं चरतीत्यर्थः॥ ४७॥

मोक्ष्येहिमत्यत्र युक्तं चिदात्मतं तदा पुमान्॥ तद्वेति गुरुशास्त्राभ्यां न तु किं चिच्चिकीर्षति॥ ४८॥

किं च। मोध्येहमिति। यदापुमान् शमादीन् संपाद्य मुक्तिं प्रा-प्रयामीति मतिं करोति तदा गुरुशास्त्राभ्यामाचार्योपदेशवाक्या-र्थविचारजन्यापरोक्षज्ञानेन नाहं कर्त्राद्यात्मा सिच्चदानंदब्रह्माहम-स्मीतिचिदात्मानमवगच्छति तस्य चिदात्मत्वमेवोचितं नतु तत्र कर्त्राद्यात्मत्विमित्यर्थः। 'सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म विज्ञानमानंदं ब्रह्म अनंतरो बाह्यः कृतस्नः प्रज्ञानघन एव' इत्यादिश्रुतेः॥ ४८॥

वित्रक्षत्त्राद्यो यहद् बहरूपतिसवादिषु॥ व्यवस्थितास्तथा गौणिमध्यामुख्या यथोचितम्॥४९॥

उदाहतानां त्रिविधानामात्मनां व्यवहारविशेषेषु व्यवस्थ-या प्राधान्ये दृष्टांतमाह । विप्रेति।यथा 'ब्राह्मणो बृहस्पतिसवेन यः जेते'त्यत्र ब्राणस्येवाधिकारो न क्षत्रियवेदययोः 'राजा राजसूयेन यजेते'त्यत्र राज्ञ एवाधिकारो न ब्राह्मणवेदययोः 'वैदयो वैद्यस्तो-मेन यजेते'त्यत्र वैद्यस्येवाधिकारो नेत्रयोः एवं गौणिमिध्यामु-ख्यभेदानामात्मनां यथायोग्यं स्वोचितव्यवहारेषु प्राधान्यमिति भावः॥ ४९॥ तत्र तत्रोचिते त्रीतिरात्मन्येवातिशायिनी॥ अनात्मनि तु तच्छेषे त्रीतिरन्यत्र नोभयम्॥ ५०॥

फिलतमाह । तत्रतत्रेति । यस्मिन् व्यवहारे यो य आत्मा उ-चितो भवति तत्र तत्र तस्मिस्तस्मिन् व्यवहारे उचिते उपयो-गितया प्रधानभृते आत्मन्येव प्रीतिरितशायिनी अतिशयवती तच्छेषे तस्यात्मनः शेषे शेषभूतेऽनात्मिनि आत्मव्यतिरिक्ते वस्तु-नि प्रीतिमात्रं न निरितश्यं प्रेमेत्यर्थः । अन्यत्र आत्मतच्छेपाभ्या-मन्यस्मिन्वस्तुनि नोभयमुभयविधमिप प्रेम नास्तीत्यर्थः ॥ ५०॥

उपेक्ष्यं हेप्यमित्यन्यद् हेधा मार्गतणादिकम्॥ उपेक्ष्यं व्याघ्रसपीदि हेप्यमेवं चतुर्विधम्॥ ५१॥

अन्यत्र नोभयमित्यत्राभिहितस्यान्यशब्दार्थस्यावांतरभेदमाह। उपेक्ष्यमिति। अन्यदन्यदित्युच्यमानं वस्तु उपेक्ष्यमुपेक्षाविषयः द्वष्यं देषविषयश्चेति द्विधा द्विप्रकारं भवति तदुभयमुदाहरति। मार्गेति। मार्गेगतं तृणलोष्टादिकमुपेक्ष्यं स्वस्योपद्रवहेतुर्व्याघादिकं द्वष्यमित्यर्थः। फलितमाह। एवामिति॥ ५१॥

आत्मा शेष उपेक्ष्यं च द्वेष्यं चेति चतुर्ष्वि॥ न व्यक्तिनियमः किंतु तत्तत्कार्यातथा तथा॥ ५२॥

चातुर्विध्यमेव दर्शयति। आत्मेति। नन्वात्मादीनां चतुर्णामपि त्रियतमत्वादिकं किं नियतं नेत्याह। चतुर्ष्वपीति। अयमेव त्रिय-तमोऽयमेव त्रियः इदमेवोपेक्ष्यमिदमेव देष्यं नान्यादिति नियमो नास्तीत्यर्थः। किं तहींत्यत आह। किं त्विति। तस्मात्तस्मात्कार्यवि-शेषादुपकारादिरूपात्तथा तथा त्रियादिरूपतेत्यर्थः॥ ५२॥

स्याद्याघः संमुखो द्रष्यो त्युपेक्ष्यस्तु पराङ्मुखः॥ लालनादनुकूलश्चेद्विनोदायेतिशेषताम् ॥ ५३॥ सर्वत्राप्यनियमयोजनाय प्रसिद्धे द्वेष्यव्याघ्रे तदभावं दर्श-यति।स्यादिति।यदा व्याघ्रः स्वभक्षणाय संमुख आगच्छिति तदा द्वेष्यो भवित स एव पराङ्मुखो गच्छिति चेदुपेक्ष्यो भवित स एव यदि लालनात् स्वानुकूलो भवित तदा विनोदायेति विनोद-साधनं भवितीतिशेषतां स्वस्योपकारकलेन प्रियलं भजत इत्य-भिप्रायः॥ ५३॥

व्यक्तीनां नियमो मा भूछक्षणातु व्यवस्थितिः॥ आनुकूल्यं प्रातिकूल्यं द्वयाभावश्य लक्षणम्॥ ५४॥

नन्वेकस्यैव वस्तुनः प्रियत्वादिधर्मत्रयांगीकारे व्यवहारव्य-वस्था न स्यादित्याइांक्याह। व्यक्तीनामिति। व्यक्तिनियमाभावेपि लक्षणवज्ञाह्यवस्था भविष्यतीत्यर्थः। किं लक्षणिमत्याकांक्षायां तल्लक्षणमाह। आनुकूल्यमिति। अनुकूलत्वं प्रियस्य लक्षणं व्याव-र्तको धर्मः प्रतिकूलत्वं देष्यस्य लक्षणमुपेक्ष्यस्य आनुकूल्यप्रा-तिकूल्यरूपद्वयाभावश्च लक्षणिमत्यर्थः॥ ५४॥

आत्मा प्रेयान् प्रियः शेषो हेषोपेक्षे तद्न्ययोः॥
इति व्यवस्थितो लोको याज्ञवल्क्यमतं च तत्॥ ५५॥
एतावता यंथसंदर्भणोपपादितमर्थं वृद्धिसौकर्याय संक्षिप्य
कथयति। आत्मेति। आत्मा प्रत्यगानंदः प्रेयानितशयेन प्रियः शेपःस्वोपसर्जनभूतः पदार्थः प्रियः तद्न्ययोस्ताभ्यामात्मनस्त्रच्छेषाचान्ययोः व्याव्यपि गततृणादिरूपयोर्द्वेषोपेक्षे यथाक्रमं भवत
इति एवं चातुर्विध्येन लोको व्यवस्थितः व्यवस्थां प्राप्तः उक्तप्रकारचतृष्टयातिरिक्तं न किं चिद्विद्यत इत्यभिप्रायः।अयमर्थः श्रस्यभिमतोपीत्याह। याज्ञवल्क्येति। आत्मादीनां प्रियतमलादिकं
यत्त्याज्ञवल्क्यमतं च याज्ञवल्क्यस्यापि संमतिमत्यर्थः॥ ५५॥

अन्यत्रापि श्रुतिः प्राह पुत्राद्वितात्तथान्यतः॥ सर्वस्मादांतरं ततं तदेतत्त्रेय इष्यताम्॥ ५६॥

न केवलं मैत्रेयिब्राह्मण एवात्मनः त्रियतमलमुक्तं किं तु पु-रुषविधब्राह्मणेऽपीत्यभित्रायेण तद्दाक्यार्थं संग्रह्णाति । अन्यत्रा-पीति । 'तदेतत्त्रेयः पुत्रात्त्रेयो विचात्त्रेयोऽन्यस्मात्सर्वस्मादंतरतरं यदयमात्मे'त्यनेन वाक्येन पुत्रविचादेः सर्वस्मादांतरस्यात्मत-च्वस्य त्रियतमलमीरितामित्यर्थः ॥ ५६॥

श्रीत्या विचारदृष्ट्यायं साक्ष्येवात्मा न चेतरः॥ कोशान्पंच विविच्यांतर्वस्तुदृष्टिर्विचारणा॥ ५०॥

भवत्वेवं श्रुताविभधानं प्रकृते किमायातिमस्यत आह । श्री-त्येति । श्रुत्यर्थपर्याछोचनरूपया विचारदृष्ट्या साक्षिण एव मुख्य-मात्मत्वं नेतरस्य पुत्रादेरित्यर्थः । विचारदृष्ट्येत्यभिहितस्य स्व-रूपमाह।कोशानिति । अन्नमयादीन्पंचकोशांस्तेतिरीयश्रुत्युक्तप्रका-रेणात्मनः पृथक्कत्यांतःस्थितस्यात्मनोनुभवो विचारणेत्यर्थः॥५७

जागरस्वप्रसुत्तीनामागमापायभासनम्॥ यतो भवत्यसावात्मा स्वप्रकाशचिदात्मकः॥ ५८॥

अंतःस्थितस्य वस्तुनो दर्शनप्रकारमेवाह । जागरेत्यादिना । जायदाद्यवस्थानां मध्ये उत्तरोत्तरावस्थागमस्य पूर्वपूर्वावस्थानि-वृत्तेश्रावभासनं यतो नित्यचैतन्यरूपात्साक्षिणो भवति स स्वप्र-काशचिद्रूप आत्मेत्यर्थः ॥ ५८॥

शेषाः प्राणादिवित्तांता आसन्नास्तारतम्यतः॥ प्रीतिस्तथातारतम्यात्तेषु सर्वेषु वीक्ष्यते॥ ५९॥ संयहेणोक्तं श्रुत्यर्थे प्रपंचयति। शेषा इति। साक्षिव्यतिरिक्ताः प्राणादिवित्तांता वक्ष्यमाणाः पदार्थास्तारतम्येनात्मन आसन्नाः समीपवर्तिनो भवंति तत्रोपपत्तिमाह। त्रीतिरिति। यथा तारतम्ये-नांतरत्वं तद्दवेव तेषु त्राणादिषु तारतम्यात् त्रीतिवींक्ष्यते सर्वे-रपीतिशेषः॥ ५९॥

वित्तात्पुत्रः त्रियः पुत्रात्पिंडः पिंडात्तथेंद्रियम्॥ इंद्रियाच्च त्रियः त्राणः त्राणादात्मा त्रियः परः॥६०॥

प्रीतेस्तारतम्येनानुभवमेव विश्वदयित।विनादिति।पिंडोन्नमयो देहः। अयं भावः सर्वैः प्राणिभिः पुत्रादिविपत्परिहाराय विनव्ययः क्रियते स्वदेहरक्षणाय कदा चित्पुत्रादिरपि दीयते इंद्रियनाशप-ारेहाराय ताडनादिना देहपीडाप्यंगीक्रियते मरणप्रसक्तो तत्प-रिहारायेद्रियवैकल्यमप्यंगीक्रियते अतएवोत्तरोत्तरमितिश्येन प्रि-यत्वं सर्वानुभवसिद्धम्। आत्मनस्तु निरितश्यप्रेमास्पद्रत्वं वि-ददनुभवसिद्धमिति॥ ६०॥

एवं स्थिते विवादोत्र प्रतिबुद्धविमूहयोः॥ श्रुत्योदाहारि तत्रात्मा प्रयानित्येव निर्णयः॥ ६१॥

एवमात्मनः प्रियतमत्वे प्रमाणितिद्वेषि ज्ञान्यज्ञानिनोर्विप्रति-पत्तिनिरसनाय श्रुत्या तद्विप्रतिपत्तिर्दिर्शितेत्याह । एवं स्थित इति। तत्र निर्णयमाह । तत्रात्मेति । आत्मनः प्रियतमत्वस्योपपादित-त्वादित्यर्थः ॥ ६ १ ॥

साक्ष्येव हश्यादन्यस्मात्त्रेयानित्याह तत्त्ववित्॥ त्रेयान्पुत्रादिरेवेमं भोकुं साक्षीति मृढधीः॥६२॥ तामेव वित्रतिपत्तिमाह। साक्षीति॥६२॥ आत्मनोन्यं त्रियं त्रृते शिष्यश्च त्रतिवाद्यपि॥ तस्योत्तरं वचे। बोधशापौ कुर्यात्तयोः क्रमात्॥६३॥ आत्मातिरिक्तस्य प्रियत्ववादिनो विभज्योत्तराभिधानाय त-मेव वादिनं विभज्य कथयति। आत्मन इति। उत्तराभिधानप्रकार-माह। तस्योत्तरिमिति। तयोः शिष्यप्रतिवादिनोः संबंधिनस्तस्य वचनस्योत्तरं वचः प्रत्युत्तररूपं वाक्यं क्रमेण बोधशापौ बोधरूपं शापरूपं च कुर्यादित्यर्थः॥ ६३॥

त्रियं तां रोत्स्यतीत्येवमुत्तरं विक्ति तत्त्ववित् ॥ स्वोक्तित्रयस्य दुष्टलं शिष्यो वेत्ति विवेकतः ॥६४॥

प्रतिवचनप्रदानरूपं स योन्यमात्मनः प्रियं ब्रुवाणं ब्र्यात् प्रियं रोत्स्यती'ति समनंतरश्रुतिवाक्यमर्थतः पठित । प्रियं त्वामिनित । तत्त्वित् शिष्यप्रतिवादिनावुभाविप प्रितं हे शिष्य हे प्रतिवादिन प्रियं त्वदिभप्रतं पुत्रादिरूपं स्वनाशेन त्वां शिष्यं प्रतिवादिनं वा रोत्स्यित रोदियेष्यित इत्येव मुक्तप्रकारेणोत्तरं प्रतिवचनं विक्तं ब्रवीति इदमेकमेव वचनं शिष्यप्रतिवादिनी-सभयोः कथमुत्तरं जातिमत्याशंक्य शिष्यं प्रत्युत्तरं तावद् योन्तयित । स्वोक्तप्रियस्येत्वादिना वीक्षते तमहर्निशिमत्यंतेन सार्द्ध-श्लोकचतुष्टयेन । स्वोक्तप्रियस्येति । शिष्यः स्वोक्तप्रियस्य स्वेनाभिवितस्य पुत्रादिरूपस्य प्रीतिविषयस्य विवेकतः वक्ष्यमाणदोन्षितस्य पुत्रादिरूपस्य प्रीतिविषयस्य विवेकतः वक्ष्यमाणदोन्षित्रयं दुष्टत्वं वेत्ति अवगच्छिति ॥ ६४ ॥

अलभ्यमानस्तनयः पितरोक्केशयेचिरम्॥ लब्बोपि गर्भपातेन प्रसवेन च बाधते॥६५॥ जातस्य यहरोगादिः कुमारस्य च मूर्खता॥ उपनीतेप्यविद्यतमनुद्वाहश्च पंडिते॥६६॥ यूनश्च परदारादि दारिद्यं च कुटुंबिनः॥ पित्रोद्धःखस्य नास्त्यंतो धनी चेन्चियते तदा॥६७॥ दोषविचारप्रकारमेव दर्शयति । अलभ्यमान इति । श्लोकत्रये-ण ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥

एवं विविच्य पुत्रादौ त्रीतिं त्यक्वा निजात्मिन ॥ निश्चित्य परमां त्रीतिं वीक्षते तमहर्निशम्॥ ६८॥

एवं पुत्रगतदोषकीर्तनं दारादिसर्वविषयदोषोपळक्षणार्थम् । ए-वं विविच्यति । एवमुक्तेन प्रकारेण पुत्रादौ विषयजाते विविच्य विद्यमानान् दोषान्विभज्य ज्ञात्वा तिस्मिन्प्रीतिं पारित्यज्य नि-जात्मनि प्रत्यग्र्षे साक्षिणि परमां निरितश्यां प्रीतिं निश्चित्य तं प्रत्यगात्मानमहर्निशं सर्वदा वीक्षते अनुसंधत्त इत्यर्थः॥ ६८॥

आयहाद्रह्मविद्वेषाद्पि पक्षममुंचतः॥ वादिनो नरकः त्रोक्तो दोषश्च बहुयोनिषु॥ ६९॥

त्रियं त्वां रोत्स्यतीत्यस्यैव वाक्यस्य प्रतिवादिनं प्रतिशापरूपत्वम् प्रकटयति। आयहादिति। आयहादुक्तं पुत्रादिप्रियत्वं सविथा न त्यजामीत्येवंरूपाद् ब्रह्मविद्देषादनेनोक्तं विघटियिष्यामीत्येवंरूपाच्च पक्षं पुत्रादीनामेव प्रियत्वाभिधानरूपमपरित्यजतः प्रतिवादिनो नरकप्राप्तिस्तथा बहुयोनिषु तिर्यगादिष्वनेकेषु
जन्मसु दोषः पुत्रभार्यादीष्टिवियोगानिष्टप्राप्तिरूपः प्रोक्तः प्रियं
त्वां रोत्स्यतीतिवदता ज्ञानिनेतिशेषः॥ ६९॥

ब्रह्मविद्रह्मरूपलादीश्वरस्तेन वर्णितम्॥ यद्यतत्तत्त्रथेव स्यात्तच्छिष्यप्रति वादिनोः॥ ७०॥

ननु ज्ञानिनोक्तस्यैकवाक्यस्य शिष्यं प्रत्युपदेशरूपत्वं वादिनं प्रति शापरूपत्वं चेति विरुद्धं रूपद्वयं कथं घटत इत्याशंक्योत्तर-प्रदातुरिश्वररूपत्वात्तस्याभिप्रायानुसारेणोभयं भविष्यतीति मत्वा तदुपपादकस्ये श्वरो ह तथैव स्या दिति समनंतरवाक्यस्य तात्पर्य-

माह। ब्रम्ह विदिति। यतो ब्रह्मविदः स्वस्य ब्रह्मत्वानुभवादीश्वरत्व-मस्त्यतस्तेन यं शिष्यादिकं प्रति यद्यदिष्टमनिष्टं वाभिधीयते त-त्तत् तिच्छिष्यप्रतिवादिनोस्तस्य ज्ञानिनो यः शिष्यः यश्च प्रतिवा-दी तयोस्तथैव स्यादिष्टमनिष्टं वाऽवश्यं भवेदित्यर्थः॥ ७०॥

यस्तु साक्षिणमात्मानं सेवते त्रियमुत्तमम्॥ तस्य त्रेयानसावात्मा न नइयति कदा चन॥ ७१॥

व्यतिरेकमुखेनोक्तस्यार्थस्यान्वयमुखेन प्रतिपादक'मात्मानमेव प्रियमुपासीत स य आत्मानमेव प्रियमुपास्ते नेहास्य प्रियं प्रमा-युकं भवती'तिसमनंतरवाक्यमर्थतः पठितायस्विति।तु शब्द उक्त-वैलक्षण्यद्योतनार्थः अनात्मप्रियत्ववादिनोन्यो यः शिष्यः आत्मा-नमेवोत्तमं प्रियं निरितिशयं प्रेमगोचरं सेवते सदात्मानं स्मरित तस्य शिष्यादेः प्रेयान् प्रियतमत्वेनाभिमतोसावात्मा प्रतिवाद्य-भिमतं प्रियमिव न कदा चिद्विनद्यित किं तु सदानंद्रूपः सन् अवभासत इत्यर्थः॥ ७९॥

परत्रेमार्पद्वेन परमानंद्रूपता॥

सुखरिदः त्रीतिरहो सार्वभौमादिषु श्रुता॥ ७२॥

इत्थमात्मनः परप्रेमास्पद्त्वहेतुं प्रसाध्येदानीं फलितमाह । पर्प्रेमिति । अत्रायं प्रयोगः आत्मा परमानंदरूपः निरितश्यप्रेमिविषयो न प्रयत्वाद्यः परमानंदरूपो न भवित स निरितश्यप्रेमिविषयो न भवित यथा घटादिरिति केवलव्यितरेकी परप्रेमास्पद्त्वहेतोरात्मनः परमानंदरूपतासाधने सामर्थ्ययोतनाय प्रीतिवृद्धौ सुखवृद्धिमुदाहरिति। सुखवृद्धिरिति। यतः सार्वभौमादिहैरण्यगर्भातेषु पद्विशेषेषु यत्र यत्र प्रीतिविधेते तत्र तत्र सुखाभिवृद्धिरस्तीति तिनिरियवृहद्दारण्यकश्रुत्योरिभिहितमतः प्रीतिर्विरितश्यत्वे सत्यानंदिस्थापि निरितश्यत्वमवगंतुं शक्यत इति भावः॥ ७२॥

चैतन्यवत्सुखं चास्य स्वभावश्चे च्चित्यंथा॥ 9३॥ धीरुतिष्वनुवर्तेत सर्वास्विप चितियंथा॥ 9३॥ नन्वात्मनः परमानंदरूपत्वमनुपपन्नं तथात्वे चैतन्यस्येव त त्स्वरूपभूतस्यानंदस्यापि सर्वासु धीवृत्तिष्वनुवृत्तिः प्रसज्येतेति शं-कते। चैतन्यवदिति॥ ७३॥

मैवमुष्णप्रकाशात्मा दीपस्तस्य प्रभा गृहे॥ व्याप्नोति नोष्णता तद्वचितेरेवानुवर्तनम्॥ ७४॥

चिदानंदयोरुभयोरप्यात्मस्वरूपत्वेपि वृत्तिषु चित एवानुवृत्ति-नीनंदस्येति दृष्टांतावष्टंभेन परिहरित । मैविमिति । यथोष्णप्रकाशा-तमकस्य दीपस्य प्रकाशएव गृहादावनुगच्छाति नोष्णता एवं चै-तन्यस्येवानुवृत्तिनीनंदस्येत्यर्थः ॥ ७४॥

गंधरूपरसस्परीष्वपि सत्सु यथा एथक्॥

एकाक्षेणेक एवार्थो गृह्यते नेतरस्तथा॥ ७५॥
ननु चिदानंदयोरभेदे चिदिभिव्यंजकधीवृत्तावेवानंदाभिव्यक्तिरिष स्यादित्याइांक्य तथा नियमाभावे दृष्टांतमाह। गंधिति। यथैकद्रव्यवर्तिनां गंधादीनां चतुर्णा मध्ये घाणादिना एकेनेंद्रियेण
गंधादिरेक एव गुणो गृह्यते नेतरस्तथा चिदानंदयोर्मध्ये चित एवावभासनिमत्युर्थः॥ ७५॥

चिदानंदों नेव भिन्नों गंधाद्यास्तु विलक्षणाः॥
इति चेत्तदभेदोपि साक्षिण्यन्यत्र वा वद्॥ 9६॥
दृष्टांतदाष्टांतिकयोर्वेषम्यं शंकते।चिदानंदाविति।विलक्षणाभिन्ना इत्यर्थः। उक्तवेषम्यं परिहर्तुं दाष्टींतिक चिदानंदयोरभेदः किं स्वाभाविक उत्त औपाधिक इति विकल्पयति। तदभेद इति। तदभेदस्तयोश्विदानंदयोरभेदः ऐक्यं साक्षिण्यात्मस्वरूपे वाऽन्यत्र तन्दुपाधिभूतासु वृत्तिषु वेत्यर्थः॥ ७६॥

### आद्ये गंधादयोष्येवमभिन्नाः पुष्पवर्तिनः॥ अक्षभेद्रेन तद्भेदे रातिभेदात्तयोर्भिदा॥ ७७॥

प्रथमे पक्षे दृष्टांतदार्ष्टांतिकयोः साम्यमाह । आद्य इति । आ-द्ये चिदानंदयोः साक्षिणि भेदाभावपक्षे पुष्पवार्तिनो गंधाद-योपि एवं चिदानंदवदेवाभिन्नाः परस्परं भेदरिहता इतरपरिहा-रेणैकस्यानेतुमदाक्यत्वादिति भावः । द्वितीये पक्षेऽपि साम्यमाह । अक्षेति । अक्षाणां गंधादियाहकाणां प्राणादींद्रियाणां भेदेन तद्रेदे तेषां गंधादीनां भेदाभ्युपगमे तद्वदेव दृत्तिभेदाचिदानंदाभिद्य-किहेतूनां राजससाद्विकवृत्तीनां भेदात्तयोश्विदानंदयोभिदा भेदो भविष्यतीत्यर्थः ॥ ७७॥

सन्वरुतौ चित्सुखैक्यं तहृतेर्निर्मछत्वतः॥ रजोरुत्तेस्तु मालिन्यात्सुखांशोत्र तिरस्कृतः॥ ७८॥

ननु तर्हि चिदानंदयोरैक्यं कुत्रोपलभ्यत इत्याशंक्याह। सत्त्व-वृत्ताविति। सत्त्ववृत्तौ शुभकर्मोपस्थापितायां सत्त्वगुणपरिणाम-रूपायां बुद्धिवृत्तौ चित्सुखैक्यं चिदानंदयोरैक्यं भासत इति शेषः। तत्रोपपत्तिमाह। तद्वृत्तेरिति। कुतस्तर्हि भेदोवभासत इत्यत आहा रजोवृत्तेरिति॥ ७८॥

तिंतिणीफलमत्यम्लं लवणेन युतं यदा॥ तदाम्लस्य तिरस्कारादीषद्मलं यथा तथा॥ ७९॥

विद्यमानस्यापि सुखांशस्य तिरस्कारे दृष्टांतमाह । तिंतिणीति। यथा तिंतिणीफळे छवणयोगादत्यम्छलं तिरोहितं तद्दद्रजोवृत्ता-वानंदस्य तिरोभाव इत्यर्थः॥ ७९॥

ननु त्रियतमलेन परमानंदतात्मनि॥ विवेक्तं शक्यतामेवं विना योगेन किं भवेत्॥ ८०॥ गूढाभिसंधिं शंकते। नन्विति। ननूकेन प्रकारेणात्मनः परमानं-दरूपत्वं परप्रेमास्पदत्वहेतुना गौणिमध्यात्मरूपेभ्यः प्रियोपेक्ष्य-द्वेष्यभ्यो विवेकुं विविष्य ज्ञातुं शक्यतां नाम तथापि नायं वि-वेको मुक्तिसाधनमपरोक्षज्ञानद्वारा मुक्तिहेतोर्योगस्याभिधानादि-ति गूढोऽभिसंधिः॥ ८०॥

यद्योगेन तदेवेति वदामो ज्ञानसिद्धये॥ योगः प्रोक्तो विवेकेन ज्ञानं किं नोपजायते॥ ८१॥

गूढाभिसंधिरेवोत्तरमाह। यद्योगेनेति। यथा योगस्याषरोक्षज्ञा-नहेतुत्वमास्ति एवं विवेकस्यापीत्यत्रापि गूढोऽभिसंधिः इदानीं चोद्यपरिहारयोरुभयोरभिसंधिं प्रकटयति। ज्ञानेति। यथा परोक्ष-ज्ञानसाधनत्वेन योगोऽभिहितः पूर्वस्मित्रध्याये एवमस्मित्रध्या-येऽभिहितेन गौणाद्यात्मत्वविवेकद्वारा कोशपंचकविवेकेनापि ज्ञा-नमुत्पद्यत एवेत्यर्थः॥ ८९॥

यत्सांरूयैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते ॥ इति रमृतं फलैकलं योगिनां च विवेकिनाम्॥ ८२॥

तत्र किं प्रमाणमित्याशंक्याह। यत्सांख्येशित। सांख्येशत्माना-त्मविवेकिभिर्यत्स्थानं मोक्षरूपं प्राप्यते गम्यते तद्योगैर्योगिभिर-पि गम्यते प्राप्यत इत्यनेन योगिनां विवेकिनां च फलैकत्वं ज्ञा-नद्वारा मोक्षलक्षणफलस्यैकत्वमुक्तमित्यर्थः॥ ८२॥

असाध्यः कस्य चिद्योगः कस्य चिज्ज्ञानिश्चयः॥ इत्थं विचार्य मार्गी ह्रौ जगाद परमेश्वरः॥८३॥

ननु विवेकयोगयोरेकमेव चेत्फलं तर्द्यनयोरन्यतरस्यैव युक्तं शास्त्रेषु प्रतिपादनं नोभयोरित्याशंक्याधिकारिवैचित्र्याद्युक्तमु-भयोः प्रतिपादनमित्यभिष्रायेणाह। असाध्य इति॥ ८३॥

#### ब्रह्मानन्दे आत्मानन्दः प्रकरणम् १२।

योगे कोतिशयस्तेऽत्र ज्ञानमुक्तं समं हयोः॥ रागहेषाद्यभावश्च तुल्यो योगिविवेकिनोः॥८४॥

नन्वत्यंतायाससाध्यस्य योगस्य निरायासमुलभाद्विवेकादतिज्ञायो वक्तव्य इत्याशंक्य सोतिज्ञायः किमपरोक्षज्ञानजनकत्वादुच्यते उत रागद्वेषादिनिवृत्तिहेतुत्वाद् अथ वा द्वेतानुपल्लिधकारणत्वादिति विकल्प्य प्रथमपक्षे फलसाम्यमित्याह। योग इति।
द्वयोर्विवेकयोगयोरुभयोरिप ज्ञानलक्षणं फलं सममुकं यत्सांख्यैरित्यादिना अतस्तव योगे कोतिज्ञायः न कोपीत्यर्थः। द्वितीयं प्रत्याह। रागद्वेपेति॥ ८४॥

न त्रीतिर्विषयेष्वस्ति त्रेयानात्मेति जानतः॥ कुतो रागः कुतो द्वेषः त्रातिकूल्यमपश्यतः॥८५॥

विवेकिनो रागाद्यभावमुपपादयति। न प्रीतिरिति। आत्मा प्रे-यानिति आत्मा प्रियतम इति जानतः पुरुषस्य न तावद्विषयेषु प्रीतिरिक्ति अतो न तेषु रागो जायते रागहेतोरानुकृल्यज्ञानस्या-भावात् नापि देषः तद्वेतोः प्रातिकूल्यज्ञानस्याभावादित्यर्थः॥८५॥

देहादेः प्रतिकृलेषु द्वेषस्तुल्यो द्वयोरिष ॥ देषं कुर्वन्न योगी चेद्विवेक्यपि तादृशः॥ ८६॥

ननु विवेकिनो व्यवहारदशायां देहायुपद्रवकारियु देषो ह-इयत इत्याशंक्य तदा योगिविवेकिनोः स तुल्य इति परिहरति । देहादेरिति। प्रतिकूलेषु वृश्चिकादिषु देषकर्तुस्तदा योगित्वमेव ना-भ्युपगम्यते चेद् भवता तर्हि ताहशस्य विवेकित्वमपि नाभ्युप्रग-च्छाम इत्याह। देषमिति। ताहशो देषकर्ता चेदविवेक्यपि विवे-कवानपि न भवतीत्यर्थः॥ ८६॥

द्वेतस्य प्रतिभानं तु व्यवहारे द्वयोः समम्॥

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

समाधौ नेति चेत्तद्वनाद्वेतविविकनः॥८७॥
ननु विवेकिनो द्वैतदर्शनमास्त योगिनस्तु तन्नास्ताति तृतीये
विकल्पे योगिनोतिशयो भविष्यतीत्याशंक्य विवेकिनस्तद्द्वैतद्र्शनं किं व्यवहारदशायामुच्यते उतान्यदेति विकल्प्याये तयोगिनोपि समानमित्याह।द्वैतस्येति।द्वितीयमाशंकते। समाधाविति।योगिनः समाधिकाले द्वैतदर्शनं नास्तीत्युच्यते चेदित्यध्याहारः तार्हि
विवेकिनोपि विवेकदशायां द्वेतादर्शनं तुल्यमिति परिहरति। तददिति। योगिनः समाधिदशायामिवाद्वेतत्विविकनःअद्वैतं तत्त्वमितिश्रुतियुक्तिभ्यां विवेचनं कुर्वतोपि तिस्मिन्काले द्वैतदर्शनं नास्तित्यर्थः॥८७॥

विवक्ष्यते तद्माभिरहैतानंदनामके ॥
अध्याये हि तृतीयेतः सर्वमप्यतिमंगलम् ॥ ८८॥
कथं तदभाव इत्याशंक्योपरितनेऽध्याये तदुपपादियष्यत इस्याह। विवक्ष्यत इति। उक्तमंथे निगमयति। सर्वमपीति॥ ८८॥

सदा पर्यन्निजानंदमपर्यानिखिलं जगत्॥ अर्थाचोगीति चेत्तर्हि संतुष्टो वर्द्दतां भवान्॥ ८९॥

ननु देतादर्शनसहितात्मदर्शनवतो योगित्वमेव भविष्यतीति शंकते। सदा पश्यन्निति। इष्टापत्त्या परिहरति। तहीति॥ ८९॥

ब्रह्मानंदाभिधे यंथे मंदानुग्रहसिद्धये॥ द्वितीयाध्याय एतस्मिन्नात्म।नंदो विवेचितः॥ ९०॥

इति श्री० ब्रह्मानंदे आत्मानंदः॥ १२॥ छ॥ अध्यायतात्पर्यं संक्षिप्य दर्शयति। ब्रह्मानंदेति॥ ९०॥ इति श्रीमत्परमहंसप०भारतीतीर्थविद्यारण्यमुनिकिंकरेण रा-मरुष्णाख्यविदुषा विरचितात्मानंदव्याख्या॥ १२॥॥ ॥ छ॥

॥ श्रीः ॥

## पंचदशी।

ब्रह्मानन्दे अद्वेतानन्दः प्रकरणम् १३

るるのなのより

॥ श्रीगणेशाय नमः॥

योगानंदः पुरोक्तो यः स आत्मानंद इष्यताम् ॥ कथं ब्रह्मतमेतस्य सद्दयस्येति चेच्छृणु ॥ १॥

श्रीगणेशाय नमः ॥ ॥ अथाद्वेतानंद्व्याख्या ॥ ननु आनंदास्विविधो ब्रह्मानंदो विद्यासुखं तथा विषयानंद इति प्रथमाध्याये
आनंदत्रयमेव प्रतिज्ञाय द्वितीयाध्याये तद्दितिरिक्तात्मानंदिन्द्वपणानदिरोधो जायत इत्याशंक्याहायोगानंद इति । यथा प्रतिज्ञातस्यैव ब्रह्मानंदस्य योगजन्यसाक्षात्कारविषयत्वेन योगानंदत्वं
निरुपाधिकत्वेन निजानंदत्वं च व्यवहृतं तथा तस्यैव गौणिमिध्यामुख्यात्मविवेचनेनावगम्यत्विविक्षयात्मानंदत्वमाभिहितमिति
भावः । ननु सजातीयाद्रौणात्मनः पुत्रभार्योदेः मिध्यात्मनो देहादेविजातीयादाकाशादेश्व विभिन्नस्य सहयस्यात्मानंदस्य प्रथमाध्यायोक्ता द्वितीययोगानंदस्यता न संभवतीति शंकते। कथिम
ति । सजातीयत्वेनाभिमतस्य गौणात्मनः पुत्रादेर्मिध्यात्मनो देहादेश्व तेतिरीयश्रुत्यभिहितजगदंतःपातित्वादाकाशादेश्व जगत आत्मानंदातिरेकेणासत्त्वाचादितीयब्रह्मस्पता तस्य घटत इति सबहुमानमुत्तरमाह । श्राण्विति ॥ १ ॥

आकाशादिस्वदेहांतं तै।तिरीयश्रुतीरितम्॥ जगन्नास्त्यन्यदानंदाद्देतब्रह्मता ततः॥२॥

आकाशादीति। 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूत' इ-

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

त्यादिकया तैतिरीयश्रुत्याभिहितं जगत्स्वकारणभूतादात्मानंदा-द्यतः अन्यत्पृथक् नास्ति अतः कारणात्तस्यात्मानंदस्यादितीयत्व-मित्यभिप्रायः॥ २॥

आनंदादेव तज्जातं तिष्ठत्यानंद एव तत् ॥ आनंद एव लीनं चेत्युक्तानंदात्कथं पृथक् ॥ ३॥

नन्दाहतश्रुतिवाक्ये आत्मनः कारणत्वं श्रूयते नानंदस्येत्या-शंक्य तत्प्रतिपादकं तदीयमेवा नंदाद्वचेव खिल्वमानि भृतानि जा-यंत इत्यादिवाक्यमर्थतः पठित । आनंदादेवेति । व्याख्यातम् । फ-खितमाह । इत्युक्ति । अत्रेदमनुमानं सूचितं विमतं जगदानंदान्न भिद्यते तत्कार्यत्वाद् यद्यत्कार्यं तत्त्वतो न भिद्यते यथा मृत्कार्यं घटादि मृदो न भिद्यत इति ॥ ३॥

कुलालाहर उत्पन्नो भिन्नश्चेति न शंक्यताम्॥ महदेष उपादानं निमित्तं न कुलालवत्॥ ४॥

कुलालादुत्पन्नस्य घटस्य ततो भेदद्शनादनैकांतिकता हेतो-रित्याशंक्य कुलालस्य निमित्तकारणत्वादिह चानंदस्योपादान-त्वसमर्थनान्मैवमित्याह। कुलालादिति। एष आत्मानंदः मृदत् मृद्धटस्येव उपादानं कारणं कुलालवत् कुलाल इव निमित्तका-रणं न भवति॥ १॥

स्थितिर्छयश्च कुंभस्य कुलाले स्तो न हि कचित्॥ दृष्टौ तौ मृदि तद्वत्स्यादुपादानं तयोः श्रुतेः॥ ५॥

ननु कुतो नोपादानलं कुलालस्यापीत्याशंक्य स्थितिलयाधा-रलरूपोपादानललक्षणाभावादित्याह । स्थितिरिति ।हि यस्मात्का-रणाद् घटस्य स्थितिलयौ कुलालाधारौ न भवतोऽतो नोपादा-नत्विमिति शेषः। कुत्र तर्हि तावित्यत आह । दृष्टाविति । तौ घटस्य स्थितिलयौ तदुपादानभूतायां मृद्येव दृष्टी प्रत्यक्षेणोपलच्धी भ-वत्वेवं तत्र प्रकृते किमायातमित्यत आह । तद्वदिति । यद्वद् घटस्य मृदुपादानं तद्वज्ञगतोप्यानंद उपादानं स्यात्। तत्र हेतुः । तयोरि-ति । तयोर्जगित्स्थितिलययोः श्रुतेः आनंदाद्वयेवे 'त्यादिवाक्ये आ-नंदहेतुकत्वश्रवणादित्यर्थः॥ ५॥

उपादानं त्रिधा भिन्नं विवर्ति परिणामि च॥ आरंभकं च तत्रांत्यौ न निरंशेऽवकाशिनौ॥६॥

आनंदस्य स्वाभिमतं जगदुपादानत्वं वक्तं तद्वांतरभेदमाह। उपादानमिति। तत्र विवर्ते परिशेषियतुमितरौ पक्षौ दूपयित। तन्त्रेति। अंत्यौ आरंभपरिणामपक्षौ निरंशे निरवयवे वस्तुनि ना-वकाशिनौ अवकाशवंतौ न भवतः॥ ६॥

आरंभवादिनोन्यस्मादन्यस्योत्पत्तिमृचिरे ॥ तंतोः पटस्य निष्पत्तेभिन्नो तंतुपटौ खलु॥ ७॥

तयोरनवकाशत्वमेव दर्शयितुं तावदारंभकवादिनो मतमनु-वदति । आरंभिति । आरंभवादिनो वैशेषिकाद्यः अन्यस्मात्कार्या-पेक्षयाऽन्यस्मात्कारणाद्न्यस्य कारणापेक्षयान्यस्य कार्यस्योत्प-त्तिमूचिरे उक्तवंतः । कुत एवं वदंतीत्यत आह । तंतोरिति । निष्प-त्तेरुरपत्तेदर्शनादिति शेषः । एतावता कथं कार्यकारणभेदसिद्धि-रित्यत आह । भिन्नाविति । विरुद्धपरिणामत्वाद्विरुद्धार्थक्रियाव-त्त्वाच्चेति भावः ॥ ७॥

आवस्थांतरतापत्तिरेकस्य परिणामिता॥ स्यात्क्षीरं द्धि मृत्कुंभः सुवर्णं कुंडलं यथा॥८॥

इदानीं परिणामस्वरूपमाह। अवस्थेति। एकस्यैव वस्तुनः पू-र्वावस्थात्यागपुरः सरमवस्थांतरप्राप्तिः परिणाम इत्यर्थः। तमुदा-

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

हराति । स्यादिति । यथा क्षीरमृत्मुवर्णादीनां क्षीरादिव्यवहारयो-ग्यतां परित्यज्य दृध्यादिव्यवहारयोग्यतापत्तिः ॥ ८॥

आवस्थांतरभानं तु विवर्त्तो रज्जुसर्पवत्॥ निरंशेप्यस्त्यसौ व्योम्नि तलमालिन्यकल्पनात्॥९॥

इदानीं विवर्तलक्षणमाह। अवस्थांतरेति। तुराव्दोऽस्य पूर्व-स्मात्पक्षद्वयाद्वेलक्षण्यद्योतनार्थः पूर्वावस्थामपिरत्यज्येवावस्थांत-रभानं विवर्तः तमुदाहरति। राज्ञ्विति। यथा रज्ज्वात्मनाऽवस्थित-स्येव द्रव्यस्य सर्पात्मनावभासनं विवर्तः। ननु विवर्तमानस्य र-ज्ज्वादेः सांशत्वदर्शनान्निरंशे सोपि न घटत इत्याशंक्य निरव-यवे गगनादावि तद्दर्शनान्मैविमत्याह। निरंशोपीति। असौ विव-र्तः व्योम्नि तळलमधोमुखंद्रनीलकटाहतुल्यत्वं मालिन्यं नील-वर्णता तयोः कल्पनादाकाशस्वरूपानभिन्नौरारोप्यमाणत्वादित्य-र्थः॥ ९॥

ततो निरंश आनंदे विवर्ती जगदिष्यताम् ॥ मायाशक्तिः कल्पिका स्यादैंद्रजालिकशक्तिवत् ॥ १०॥

फलितमाह। तत इति। ततो निरंशेषि विवर्तसंभवाज्ञगिन्दं-शे आनंदे विवर्तः कल्पित इत्यंगीकार्यमित्यर्थः। नन्वद्वितीये आन्दं जगत्कल्पनमनुपपन्नं कल्पनाहेतोरभावादित्याशंक्याह। मान्यति। शक्तेः कल्पकत्वं क दृष्टमित्यत आह। ऐंद्रजालिकेति। यथैं-द्रजालिकिनिष्ठायाः मणिमंत्रादिरूपायाः मायायाः शक्तेभधर्वन-गरादिकल्पकत्वं तथेत्यर्थः॥ १०॥

शक्तिः शक्तात्प्रथक् नास्ति तद्वहृष्टेर्न चाभिदा॥ प्रतिबंधस्य दृष्टवाच्छक्तयभावे तु कस्य सः॥ ११॥ नन्वानंदात्मातिरिक्तायाःमायायाः अभ्युपगमे द्वैतापित्रिर्याः

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

शंक्य तस्या अनिर्वचनीयत्वेनानृतत्वं वक्तुमुत्तरत्र वक्ष्यमाणायाः छौकिक्या अग्न्यादिशकेस्तावद्भेदेनाभेदेन वा निर्वकुमशक्यतं द्र्यति। शक्तिरिति। शक्तिरस्यादिनिष्ठा स्फोटादिजनिका शक्ता-दृश्यादिस्वरूपात्पृथग्भेदेन नास्ति कुत इत्यत आह। तद्ददिति। तदत्तथात्वस्य भेदेनासत्त्वस्य दष्टर्दर्शनाद्यादिस्वरूपातिरेके-णानुपलभ्यमानलादित्यर्थः। नाष्यस्यादिस्वरूपमेव शक्तिरित्या-ह। नचेति। अभिदा अभेदोपि न च नैव तत्रापि हेतुमाह। प्रतिवं-थस्येति। मणिमंत्रादिभिः शाक्तिकार्यस्य स्फोटादेः प्रतिबंधदर्शना-रस्वरूपातिरिक्ता शक्तिईष्टव्येत्यभिप्रायः। भवतु प्रतिवंधदर्शनं श-केर्भेंदोपि मा भूतको दोषस्तत्राह । शक्तयभाव इति । प्रत्यक्षसिद्ध-स्याद्यादिस्वरूपस्य प्रतिबंधासंभवात्तह्यतिरिक्तशक्यनभ्युपगमे सति प्रतिबंधोपि निर्विषयः स्यादित्यभिप्रायः॥ ११॥

शक्तेः कार्यानुमेयलाद्कार्ये प्रतिबंधनम्॥ ज्वलतोन्नेरदाहे स्यान्मंत्रादिप्रतिवंधता॥ १२॥

नन्वतींद्रियायाः शक्तेः कथं प्रतिवंधीवगंतुं शक्यत इत्याशं-क्याह । शक्तिरिति । अतींद्रियापि शक्तिर्यतः कार्यछिंगगम्या अतः अकार्ये सत्यपि कारणे कार्यानुत्पत्तौ सत्यां प्रतिबंधनं प्रतिबंधः अवगम्यत इति शेषः। उक्तमर्थे दृष्टांतप्रदर्शनेन स्पष्टयति। ज्वलत-इति। छोके सक्ष्पेणज्वलतोयेः सकाशाहाहादिलक्षणे कार्ये अनु-त्पद्यमाने सति मंत्रादिप्रतिबंधता मंत्रादीनां शक्तिप्रतिबंधकत्वं स्यादित्यर्थः॥ १२॥

देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगृढां मुनयोऽविदन्॥ परास्य शक्तिविविधा क्रिया ज्ञानफलात्मिका॥ १३॥ इत्थं लौकिकशाक्तिं स्वरूपतः प्रमाणतश्चोपन्यस्येदानीं माया-शक्तिसद्रावे 'ते ध्यानयोगानुगता अपस्यन् देवात्मशक्तिं स्वगुणै- निंगूढा'मितिश्वेताइवतरोपनिषद्दाक्यमर्थतः पठित । देवात्मेति।मुन्यः कालस्वभावादिकारणवादेषु दोषदर्शनवंतः जगत्कारणजिन्द्रास्या ध्यानयोगमास्थिताः अधिकारिणः देवात्मशाक्तिं देवस्य योतमानस्य स्वप्रकाशचिदात्मनः प्रत्यगिमन्नस्य ब्रह्मणः शिक्तं मायारूपां स्वगुणेः स्वकार्यभूतैः स्थूलसूक्ष्मशरीरै निंगूढां नितरां गूढामावृतामिवदन्साक्षात्कतवंत इत्यर्थः।तस्यामेवोपनिषदि स्थिन्तं 'परास्य शिक्तिविधिव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया चे'तिवाक्यांतरमर्थतः पठित। परास्येति। अस्य ब्रह्मणः परा उत्कर्ण प्रा जगत्कारणभूता शिक्तिविधा श्रूयत इति वाक्यशेषः। विविध्य भ्यते इति वाक्यशेषः। विविध्य भ्यते । अस्य ब्रह्मणः परा उत्कर्ण जगत्कारणभूता शिक्तिविधा श्रूयत इति वाक्यशेषः। विविध्यक्षमेवाह। क्रियेति।क्रियाज्ञाने प्रसिद्धे बलिमच्छाशक्तिज्ञांनिक्रयाच्यांक्साहचर्यात् क्रियादिशक्तयः आत्मा स्वरूपं यस्याः सा क्रि-या ज्ञानबलात्मिका॥ १३॥

इति वेदवचः प्राह वसिष्ठश्च तथाऽब्रवीत्॥ सर्वशक्ति परं ब्रह्म नित्यमापूर्णमहयम्॥ १४॥

इदं वाक्यद्वयं कुत्रत्यिमत्यत आह। इतीति। न केवलं माया-शक्तिः श्रुतिप्रसिद्धा किं तु स्मृतिप्रसिद्धापीत्याह। वसिष्ठ इति। य-था श्रुतिर्विचित्रां मायाशिकमुक्तवती वसिष्ठोपि तां तथोक्तवान् वासिष्ठाभिधे यंथ इतिशेषः। मायाप्रतिपादकान् वासिष्ठश्लोकानेव पठिति। सर्वेति। 'नित्यमापूर्णमद्दय'मिति ब्रह्मणः पारमार्थिकं रूप-मुक्तं सर्वशकीति तस्येव सोपाधिकं रूपम्॥ १४॥

ययोञ्चसति शक्तयासौ प्रकाशमधिगच्छति॥ चिच्छक्तिर्व्रह्मणो राम शरीरेषूपलभ्यते॥१५॥

तत्परं ब्रह्म यदा यया मायाशक्तयोञ्जसति विकस्ति विवर्तत-इत्यर्थः।तदा तदाऽसावसौ शाक्तिः प्रकाशमधिगच्छति अभिव्यक्तिं प्राप्तोति।इदानीं तामेवाभिव्यक्तिं प्रपंचयति। चिच्छक्तिरितिद्वाभ्यां। इरिरेषु देवतिर्यङ्मनुष्यादिलक्षणेषु चिच्छक्तिश्चेतनलव्यवहार-हेतुभूतोपलभ्यते दृश्यते॥ १५॥

स्पंदशक्तिश्च वातेषु दार्ह्यशक्तिस्तथोपछे॥ द्रवशक्तिस्तथांभःसु दाहशक्तिस्तथानछे॥ १६॥

स्पंदशक्तिश्वलनहेतुभूता प्रकाशमधिगच्छतीत्युक्त्याऽनिभव्य-कदशायामपि ब्रह्मणि जगत्सत्ता दर्शिता ॥ १६॥

शून्यशक्तिस्तथाकाशे नाशशक्तिविनाशिनि॥
यथांडेंतर्महासपें। जगदस्ति तथात्मिनि॥ १७॥
अनिव्यक्तस्यापि सत्त्वे दृष्टांतमाह। यथांड इति॥ १७॥
फलपत्रलतापुष्पशाखाविटपमूलवान्॥
ननु बीजे यथा दक्षस्तथेदं ब्रह्मणि स्थितम्॥ १८॥
विचित्रस्यापि तस्य सत्त्वे दृष्टांतमाह। फलेति॥ १८॥
किचित्रस्यापि तस्य सत्त्वे दृष्टांतमाह। फलेति॥ १८॥
किचित्काश्चित्कद्माचिच्च तस्मादुद्यंति शक्तयः॥
देशकालिवित्रवात्क्ष्मातलादिव शालयः॥ १९॥

ननु सर्वासामि शक्तीनां युगपदेवाभिव्यक्तिः कृतो न स्या-दित्याशंक्याह । क चिदिति । कचिदेशविशेषे कदा चित्कालविशेषे काश्विच्छक्यादयस्तासामयुगपदिभव्यक्तौ दृष्टांतमाह। क्ष्मातलादि-ति। यथा भूमिगतानां सर्वेषां बीजानां मध्ये देशविशेषे कालविशे-पे च केषां चिदेव बीजानामंकुरोत्पित्तर्न सर्वेषां तद्वदित्यर्थः ॥१९॥

स आत्मा सर्वगो राम नित्योदितमहावपुः॥ यन्मनाङ्मननीं शक्तिं धत्ते तन्मन उच्यते॥ २०॥ इदानीं जगतः कल्पनामात्ररूपतां दर्शयितुं तत्कल्पकस्य मन- सो रूपं तावहर्शयति।स इति। नित्योदितमहावपुः नित्यं सदा उ-दितं प्रकाशमानं महदेशकालादिपरिच्छेदरिहतं वपुः स्वरूपं यस्य स तथा यद्यस्मिन्काले मनाग् ईषन्मननीं स्वपरावबोधनरूपां श-किं मायापरिणामरूपां धत्ते धारयति तत्तदा मन इत्युच्यते॥२०॥

आदों मनस्तदनुबंधविमोक्षहष्टी पश्चादप्रपंचरचना भुवनाभिधाना॥ इत्यादिका स्थितिरियं हि गता प्रतिष्ठा मारुयायिका सुभगबाळजनोदितेव॥ २१॥

इदानीं कल्पनाप्रकारमाह। आदाविति। आदो प्रथमं मननश
त्युष्ठासेन मनो भवति तदनु तदनंतरं बंधविमोक्षदृष्टी बंधविमो
क्षकल्पने भवतः पश्चादनंतरं बंधदृष्टावेव भुवनाभिधाना भुवनिम
त्यभिधानंयस्याःसा भुवनाभिधाना प्रपंचरचना प्रपंचस्य गिरिनग
रीसरित्समुद्रादे रचना कल्पनं भवति इत्यादिका एवंप्रकारा इयं

जगतःस्थितिः प्रतिष्ठां स्थेर्थं गता प्राप्ता। कल्पितस्यापि वास्तवत्वप्र
तीतौ दृष्टांतमाह। आख्यायिकाति। बाळजनायोदिता उक्ता आ
स्यायिका कथा यथा वास्तवत्वबुद्धं गतातथेदं जगदित्यर्थः ॥२९॥

बालस्य हि विनोदाय घात्री विक्त शुभां कथाम्॥ कि चित्संति महाबाहो राजपुत्रास्त्रयः शुभाः॥ २२॥ हो न जातौ तथेकस्तु गर्भ एव न च स्थितः॥ वसंति ते धर्मयुक्ता अत्यंता सित पत्तने॥ २३॥ स्वकीयाच्छून्यनगरात्रिगत्य विमलाशयाः॥ गच्छंतो गगने दक्षान् दहशुः फलशालिनः॥ २४॥ भविष्यत्रगरे तत्र राजपुत्रास्त्रयोपि ते॥ सुखमच स्थिताः पुत्र सृगयाव्यवहारिणः॥ २५॥

ध्यात्रयेति कथिता राम बालकास्त्यायिका शुभा॥ निश्चयं स ययो बालो निर्विचारणया धिया॥ २६॥ तामेव वासिष्ठस्थां कथां कथयति। बालस्येत्यादिना॥ २२॥ ॥ २३॥ २४॥ २५॥ २६॥

इयं संसाररचना विचारोज्झितचेतसाम्॥ बालकारूयायिके वेत्थमवस्थितिमुपागता॥२९॥ दृष्टांतितद्मर्थं दाष्टीतिके योजयति। इयमिति॥ २०॥ इत्यादिमिरुपारूयानेमीयाशकेश्च विस्तरम्॥ विसष्टः कथयामास सैव शक्तिर्निरूप्यते॥२८॥

विश्वोक्तमुपसंहरित । इत्यादिभिरिति।एवं मायासद्भावे प्रमा-णमुपन्यस्य तस्याः अनिर्वचनीयत्वं वक्तुं प्रतिजानीते । सैव शक्ति-रिति ॥ २८ ॥

कार्यादाश्रयतश्चेषा भवेच्छिक्तिर्विलक्षणा॥ रकोटांगारो दश्यमानो शक्तिस्तत्रानुमीयते॥ २९॥

कार्यादिति। एषा मायाद्याक्तिः कार्यात्स्वकार्यभूताज्ञगत आश्रयतः स्वाश्रयाद्वर्द्याणश्च विलक्षणा विपरीतस्वभावा भवेत्। मायाद्याकेः कार्यादाश्रयतो वैलक्षण्यं दृष्टांतेन स्पष्टयति । स्फोटांगाराविति । विह्नगतद्याकेः कार्यरूपः स्फोटः आश्रयरूपोंगारश्च प्रत्यक्षगम्यौ शक्तिस्तु कार्यानुमेया अतस्ताभ्यां सा विलक्षणेर्थः ॥ २९॥

पृथुबुध्नोदराकारो घटः कार्योत्र मृतिका॥ शब्दादिभिः पंचगुणैर्युक्ता शक्ति स्वतिद्विधा॥ ३०॥ उक्तन्यायं मृञ्छकाविष योजयित।पृथुबुध्नेति।यः पृथुबुध्नोदराका-रः पृथु स्थूलं बुध्नं वर्तुलमुदरं यस्य सः पृथुबुध्नोदरः तथाविध आ- कारो यस्य सः पृथुबुधोदराकारः ताहक् घटः कार्यः शब्दस्पर्शरू-परसगंधारव्यपंचगुणोपेता मृत्तिका आश्रयः शक्तिस्त्वतिद्वधा उभ-यविलक्षणेत्यर्थः ॥ ३०॥

न पृथ्वादिनं शब्दादिः शक्तावस्तु यथा तथा॥ अत एव ह्याचिंत्येषा न निर्वचनमहीति॥ ३१॥

वै उक्षण्यमेवाह । न पृथ्वादिरिति। इत्ति पृथुत्वादिकार्यधर्मी ना-िस्ति इाब्दादिकः आश्रयधर्मीपि न विद्यते अतो विलक्षणेत्यर्थः । तिह सा की ह्यात्यित आह । अस्त्वित । यथात्रथेत्युक्तमेवार्थं स्पष्ट-यति । अत एवेति । यतः कार्यादाश्रयतश्च विलक्षणा अत एवेषा अचिंत्या चिंतितुम इाक्या । ननु तार्हे अचिंत्यत्वमेव तस्याः स्व-रूपं स्यादित्या इांक्याह । न निर्वचनिमिति । भेदेनाभेदेनाचिंत्यत्वा-दिना वा येन केनापि रूपेण निर्वचनं नार्हतीत्यर्थः ॥ ३१ ॥

कार्योत्पत्तेः पुरा शक्तिर्निगृढा मृद्यवस्थिता॥ कुळाळादिसहायेन विकाराकारतां व्रजेत्॥ ३२॥

ननु कारणस्वरूपातिरिक्ता इतिर्मयस्ति तार्हे कारणस्वरूपमिव सा कुतो नावभासत इत्याइंक्याह। कार्योत्पत्तेरिति। मृच्छकिर्घटादिकार्योत्पत्तेः पूर्वं मृदि निगूढाऽवितष्ठते अतो नावभासत इत्यर्थः। निगूढत्वे उपदिष्टादिष न तस्या अभिव्यक्तिः स्यादित्याइंक्यानभिव्यक्तस्यापि नवनीतादेर्मथनादिनेव कुळाळादिव्यापारेण तस्या अभिव्यक्तिः स्यादित्याह। कुळाळादिति। आदिशब्देन दंडचकादयो गृह्यंते॥ ३२॥

पृथुत्वादिविकारांतं स्पर्शादिं चापि मृत्तिकाम् ॥
एकीकृत्य घटं प्राहुर्विचारविकला जनाः॥ ३३॥
ननु कारणातिरिकस्य शक्तिकार्यस्य सत्त्वे कार्यकारणयोर्भे-

दो न कुतोवभासत इत्याइांक्य भेदप्रतीतिहेतोर्विचारस्याभा-वादित्याह। पृथुत्वादीति। अविवेकिनो जनाः पृथुवुध्रत्वादिरूपं कार्य शब्दस्पर्शादिगुणरूपां कारणभूतां मृत्तिकां चाविचारत ए-कीकृत्य यह इत्याचक्षते॥ ३३॥

कुलालव्यापृतेः पूर्वी यावानंशः स नो घटः॥ पश्चातु पृथुबुध्रादिमन्वे युक्ता हि कुंभता॥ ३४॥

उक्तस्य घटव्यवहारस्याविचारमूळत्वं कृत इत्याशंक्याह । कु-लालेति । कुलालव्यापारात्पूर्वभाविनो मृदंशस्याऽघटस्य घटत्वे-न व्यवहाराद्विचारमूळत्वं तस्येति भावः । कस्य तर्हि घटत्विम-त्यत आह । पश्चात्त्विति । कुलालव्यापारानंतरं भाविनः पृथुबुध्नो-दराकारस्येव घटशब्दवाच्यत्वमुचितं तदुत्पत्त्यनंतरमेव घटशब्द-प्रयोगदर्शनादिति भावः ॥ ३४॥

स घटो न मृदो भिन्नो वियोगे सत्यनीक्षणात्॥ नाप्यभिन्नः पुरा पिंडदशायामनवेक्षणात्॥ ३५॥

ननु पारमार्थिकस्य घटस्यानिर्वचनीयशक्तिकार्थत्वमयुक्तमि-त्याशंक्य घटस्यापि पारमार्थिकत्वमितद्वमित्याह । त घट इति । घटो मृदः पृथक्कत्य द्रष्टुमशक्यत्वान्न मृदो भिद्यते नापि मृदेव-पिंडावस्थायामनुपलभ्यमानत्वात् ॥ ३५ ॥

अतोऽनिर्वचनीयोयं शक्तिवत्तेन शक्तिजः॥ अव्यक्तते शक्तिरुक्ता व्यक्तते घटनामभ्रत्॥ ३६॥

अतः शक्तिवद्निवर्चनीय एव घटः । फलितमाह। तेनेति । ननु शक्तिकार्ययोरुभयोरप्यनिर्वचनीयस्व शक्तिः कार्यं चेतिभेद्वव्यव-हारः कुत इत्यत आह । अव्यक्तस्व इति ॥ ३६ ॥

ऐंद्रजालिकनिष्ठापि माया न व्यज्यते पुरा॥

पंचदशी-

पश्चाद्रंधर्वसेनादिरूपेण व्यक्तिमाप्नुयात्॥ ३५॥

पूर्वमनभिव्यका मायाशक्तिः पश्चाद्भिव्यज्यत इत्येतन्न प्र-सिद्धं मायास्वरूपं लभ्यत इत्याशंक्याह । एंद्रजालिकेति । पुरा म-णिमंत्रादिप्रयोगात्पूर्वम् ॥ ३७ ॥

एवं मायामयत्वेन विकारस्यानृतात्मताम्॥ विकाराधारमृद्वस्तु सत्यतं चात्रवीच्छृतिः॥ ३८॥

शक्तिकार्यस्य घटादेरनृतत्वं शक्त्याधारस्य मृदादेः सत्यत्वामित्येतच्छांदोग्यश्रुतावष्यभिहितमित्याह । एवमिति । मायामयत्वेन
मायाकार्यत्वेन विकारस्य कार्यस्य घटादेरनृतात्मतां मिथ्यात्वं विकाराणां घटादीनामाधारभृतायाः मृदः सत्यत्वं 'वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येवसत्यिम'त्यादिश्रुतिरुक्तवतीत्यथः॥ ३८॥

वाङ्निष्पाद्यं नाममात्रं विकारो नास्य सत्यता॥ स्पर्शादिगुणयुक्ता तु सत्या केवलमात्तिका॥ ३९॥

इदानीं वाचारंभणिमत्यायुदाहृतं वाक्यमर्थतः पठित । वाङ्-निष्पाद्यमिति । वागिद्रियेणोञ्चार्यं नाममात्रं नामैवास्य घटादेर्न-सत्यता न नामातिरेकेण पारमार्थिकं रूपमित्ति किंतु तदाधार-भूता मृदेव सत्येत्यर्थः ॥ ३९॥

व्यक्ताव्यक्ते तदाधार इति त्रिष्वाचयोईयोः॥ पर्यायः कालभेदेन तृतीयस्वनुगच्छति॥ ४०॥

शक्तितत्कार्ययोरनृतत्वे तदाधारस्य सत्यत्वे च कारणमाह। व्यक्तेति। व्यक्तो घटादिलक्षणः कार्यः अव्यक्ता तत्कारणभूता शक्तिः तव्यक्ताव्यक्ते तदाधारस्तयोराधारभूता मृत्तिकेत्येतेषु त्रिषु मध्ये आद्ययोः प्रथमोदिष्टयोर्द्वयोः कार्यशक्तयोः संबंधिनौ यौ कार्वश

तयोभेदेन भेदस्य विद्यमानत्वात्पर्यायः क्रमेण भवनं तृतीयस्त-दुभयाधारस्तु मृदादिरनुगच्छाति उभयत्रानुवर्तते। अयं भावः शक्तिकार्ययोः कादाचित्कत्वादनृतत्वमाधारस्य तु काळत्रयानु-गामित्वात्सत्यत्वमिति॥ ४०॥

निस्तत्त्वं भासमानं च व्यक्तमुत्पत्तिनाशभाक्॥ तदुत्पत्तौ तस्य नाम वाचा निष्पाद्यते नृभिः॥ ४१॥

इदानीं विकारस्यैवासत्यत्वे हेतुत्रयमाह । निस्तत्त्वमिति । व्य-कं व्यक्तशब्दवाच्यं घटादिकार्यं स्वरूपेणासदेवावभासते तथो-त्पत्तिविनाशवदुपलभ्यते उत्पत्त्यनंतरं वागिंद्रियजन्यनामात्म-कत्वेन व्यवन्हियते च ॥ ४९ ॥

व्यक्तेनष्टे पि नामैतत्रृवक्रेष्वनुवर्तते॥ तेन नाम्ना निरूप्यलाद्यक्तं तद्रूपमुच्यते॥ ४२॥

किं च। व्यक्तइति। व्यक्ते कार्यस्वरूपे नष्टेपि एतत्कार्यादिनिन्नं नाम नृवक्रेषु नृणां शब्दप्रयोक्तृणां मनुष्याणां वदनेष्वनुवर्तते ततः किं तत्राह। तेनेति। व्यक्तं कार्यं तेन वाचा व्यवन्हियमाणेन नाम्ना शब्देन निरूप्यत्वाङ्गवन्हियमाणत्वात्तद्वपं तस्य नाम्नो रूपमेव रूपं यस्य तत्त्रथा नामात्मकमुच्यत इत्यर्थः। अयं भावः विमतो घटः घटशब्दात्मको भवितुमहिति घटशब्देन व्यवन्हियमाणत्वा-द् घटशब्दवदिति॥ ४२॥

निस्तच्वलाद्विनाशिलाद्वाचारंभणनामतः॥

व्यक्तस्य न तु तद्रूपं सत्यं किं चिन्मदादिवत्॥ ४३॥

एवं हेतुत्रयं प्रसाध्येदानीमनुमानरचनाप्रकारं सूचयति । नि-स्तत्त्वत्त्वादिति । व्यक्तस्य घटादिरूपस्य कार्यस्य यत्ष्टथुबुध्रोदरा-कारं रूपमस्ति तरिकंचित्किमपि सस्यं न भवति निस्तत्त्वस्वा- तिर्गतं तत्त्वं वास्तवरूपं यस्मात्तान्निस्तत्त्वं तस्य भावो निस्तत्त्व-त्वं तस्मात्तथा विनाशित्वान्मृदि सत्यामेव विनाशप्रतियोगित्वाद् वाचारंभणनामतः वागिद्रियजन्यशब्दमात्रात्मकत्वात्रिष्वपि हेतु-षु मृद्ददिति वैधर्म्यदृष्टांतः अत्रैवं प्रयोगः घटादिरूपः कार्यः अस-त्यो भवितुमहिति निस्तत्त्वत्वाद्यद्सत्यं न भवति न तन्निस्तत्त्वं य-था घटाद्यपादानं । मृदिति । केवलव्यतिरेकी एवमितरहेतुद्वयेपि योजनीयम् ॥ ४३ ॥

व्यक्तकाले ततः पूर्वमूर्ध्वमप्येकरूपभाक्॥ सतत्त्वमविनाशं च सत्यं सहस्तु कथ्यते॥ ४४॥

एवं विकारस्पासत्यत्वमुपपाद्येदानीं तद्धिष्ठानरूपायाः मृदः सत्यत्वमुपपादयति। व्यक्तिति। व्यक्तविनाञ्चोत्तरकाले ततः पूर्व व्यक्तित्पत्तेः पूर्वस्मिन्काले र्ऊर्ध्वमिष व्यक्तविनाञ्चोत्तरकालेषि एकरूप्माग् एकाकारं सतत्त्वं तत्त्वेन वास्तवरूपेण सहवर्तत इति सन्तत्त्वमिनाञ्चां विकारेण सह नाञ्चरहितं यन्मृद्धस्तु तत्सत्यिमिति कथ्यते। अत्रेदमनुमानं विमतं मृद्धस्तु सत्यं भवितुमहिति सतत्त्व-त्त्वाद् आत्मवदित्यादि योज्यम्॥ ४४॥

व्यक्तं घटो विकारश्चेत्येतैर्नामभिरीरितः॥ अर्थश्चेदनृतः कस्मान्न महोधे निवर्तते॥ ४५॥

ननु घटादेः कार्यजातस्यासत्यत्वे तस्यारोपितरजतादेरिवाधि-ष्ठानज्ञानेन निवर्त्यता स्यादिति शंकते।व्यक्तमिति।व्यक्तमित्यादि-भिस्त्रिभिः शब्दैरभिधीयमानो योधिः कार्यरूपस्तस्य कारणातिरेके-णासत्त्वेगीक्रियमाणे मृष्ठक्षणकारणस्य ज्ञाने किं न तिन्नवृत्तिः स्या-दित्यर्थः ॥ ४५॥

ानियत एव यस्माते तत्सव्यतमिर्वा।।

### ब्रह्मानन्दे अवैतानन्दः प्रकरणम् १३।

808

ईहर्निवृत्तिरेवात्र वोधजा नवभासनम्॥ ४६॥

इष्टापित्तारीत परिहरति। निवृत्त इति। तत्रोपपित्तमाह। यस्मादिति। यस्मात्कारणात्तव घटादिविषयसत्य त्ववुद्धिनेष्टाऽतः स निवृत्त
एवेत्यर्थः। नन्वारोपितरजतादिरूपस्यैवाप्रतीतिरुपलभ्यते न सत्यत्ववुद्ध्यपगम इत्याशंक्य तस्य निरुपाधिकभ्रमत्वादस्तु तथात्विमिह तु सोपाधिकभ्रमे सत्यत्ववुद्ध्यपगम एव निवृत्तिः स्यादित्यभिप्रायेणाह। ईदृगिति। अत्र सोपाधिकभ्रमस्थले ईदृगेव सत्यत्वबुद्ध्यपगमरूपेव बोधजा अधिष्ठानयाथात्म्यज्ञानजन्या निवृत्ति
रभ्युपेया न त्वभासनं न स्वरूपाप्रतीतिरूपेत्यर्थः॥ ४६॥

पुमानधोमुखो नीरे भातोप्यस्ति न वस्तुतः॥ तटस्थमत्र्यवत्तस्मिन्नेवास्था कस्य चित्कचित्॥ ४७॥

एवं क दृष्टमित्यत आह। पुमानिति। जलेऽधोमुखत्वेन प्रतिभा-समानोपि पुमान परमार्थतो नास्ति। तत्रोपपितमाह। तटस्थेति। कस्य चिद्रिवेकिनोऽविवेकिनो वा तस्मिन्नधोमुखे पुरुषे तीरस्थपु-रूष इव सत्यलाभिमानः कचिद्रेशे काले वा नैवास्तीति॥ ४७॥

ईहरबोधे पुमर्थतं मतमहैतवादि नाम् ॥ महूपस्यापरित्यगाहिवर्ततं घटे स्थितम्॥ ४८॥

नन्वारोपितस्यासत्यत्वज्ञानमात्रान्न पुरुषार्थिति द्विरित्याशंक्या-ह। ईदृगिति । अद्वैतवादे आत्मानंदातिरिक्तस्य सर्वस्य मिथ्यात्व-निश्चये सत्यिद्वितीयानंदाभिव्यिक्तळक्षणः पुरुषार्थः सिध्यतीत्य-भित्रायः। ननु घटस्य मृद्विवर्तत्वे सिद्धे तज्ज्ञानाद्धटसत्यत्वबुद्धि-विवर्तते न चैतिददानीं सिद्धिमित्याशंक्याह। मृद्रुपस्येति॥ ४८॥

परिणामे पूर्वरूपं त्यजेत्तत्क्षीररूपवत्॥ मृत्सुवर्णे निवर्तेते घटकुंडलयोर्न हि॥ ४९॥ घटे मृदूपपरित्यागाभावेपि मृत्परिणामता घटस्य किं न स्या-दित्याशंक्याह। परिणाम इति। यत्र क्षीरादौ परिणामोऽभ्युपगम्य-ते तत्र क्षीरादिभावस्य पूर्वरूपस्य त्याग उपलभ्यत इत्यर्थः। ननु-विवर्ते पूर्वरूपापरित्यागः क दृष्टः इत्याशंक्य मृत्सुवर्णयोर्द्दश्यत इत्याह। मृत्सुवर्णति। मृत्सुवर्णविवर्तयोर्घटकुंडलयोर्न्निष्पन्नयोरिष तत्कारणभूतमृत्सुवर्णरूपे न निवर्नेते इति हि प्रसिद्धमित्यर्थः॥४९

घटे भन्ने न मृद्धावः कपालानामवेक्षणात् ॥ मैवं चूर्णे स्ति मृदूपं स्वर्णरूपं वितिस्फुटम् ॥ ५०॥

ननु घटस्य मृद्धिवर्तत्वमनुपपन्नं घटनाशे पुनर्भृद्भावादर्शना-दिति शंकते।घट इति। मृद्भावाभावे कारणमाह। कपाळानामिति। कपाळानामपि नाशे मृद्भावोपळिच्धः स्यादिति परिहरति। मैव-मिति। सुवर्णे त्वेतच्चोद्यमेवानवकाशिमत्याह स्वर्णेति॥ ५०॥

क्षीरादौ पारेणामोस्तु पुनस्तद्भाववर्जनात्॥ एतावती मृदादीनां दृष्टांतत्वं न हीयते॥ ५१॥

ननु परिणामे हष्टांतत्वेनाभिहितानां क्षीरमृत्सुवर्णादीनां मध्ये यि मृत्सुवर्णयोर्विवर्तदृष्टांतत्वमंगीक्रियते तर्हि तद्देव क्षीरस्यापि तथात्वं स्यादित्याशंक्याह । क्षीरादाविगते । तर्हि क्षीरवदेवावस्थांतरमापद्यमानयोस्तयोर्धिवर्तदृष्टांतता न भवेदित्याशंक्याह।एतावतेति । एतावता क्षीरादेः परिणामित्वेन मृदादीनां सुवर्णादीनां दृष्टांतत्वं विवर्तदृष्टांतभावो न हीयते न नश्यति । अयमभिप्रायः क्षीरस्य पूर्वक्रपपरित्यागपुरःसरमवस्थांतरप्राप्तिसद्भावास्परिणामित्वमेव मृत्सुवर्णयोस्तु अवस्थांतरापत्तिसद्भावीप पूर्वक्रपपरित्यागाभावाद्विवर्ततापीति ॥ ५९ ॥

आरंभवादिनः कार्थं मृदो द्वेगुण्यमापतेत्॥

रूपरपर्शादयः प्रोक्ताः कार्यकारणयोः पृथक् ॥ ५२ ॥

ननु मृत्सुवर्णयोः परिणामविवर्ताविवारंभकत्वमपि किं नां-गीक्रियत इत्याशंक्याह । आरंभवादिन इति । आरंभवादिनो मते च कार्ये घटादिरूपे मृत्तिकादेई व्यस्य देगुण्यं कार्याकारेण कार-णाकारेण च दिगुणत्वमापद्येत मृदः तथा च सति गुरुत्वादिद्वे-गुण्यमप्यापद्येतिति भावः। कुत एतदित्याशंक्याह । रूपेति । रूपादी-नां गुणानां कार्यकारणयोर्भेदस्य तैरेवांगीकृतत्वादिति भावः॥ ५२

मृत्सुवर्णमयश्चेति दृष्टांतत्रयमारुणिः॥ त्राहातो वासयेत्कायीनृततं सर्ववस्तुषु॥ ५३॥

ननु मृत्सुवर्णयोः किं द्वयोरेव विवर्ते दृष्टांतत्वं नेत्याह । मृदिति । अरुणस्य पुत्र उद्दालकारूयः कश्चिद्दिषिर्यथा सोम्येकेन मृतिंपडेनेत्यारम्य कार्णायसिमित्येवसत्यिमत्यंतेन वाक्यसंदर्भेण
कार्यस्यानृतत्वे मृत्सुवर्णायोरूपं दृष्टांतत्रयमुक्तवानित्यर्थः। किमथिमवं दृष्टांतत्रयमुक्तवानित्याइांक्याह। अत इति। यत एवं बहुषु
मृदादिषु कार्यानृतत्वमुपलब्धमतोभूतभौतिकरूपेषु वस्तुषु कार्यानृतत्वं वासितं कुर्यादित्यर्थः॥ ५३॥

कारणज्ञानतः कार्यविज्ञानं चापि सोवदत्॥ सत्यज्ञानेऽनृतज्ञानं कथमत्रोपपद्यते॥ ५४॥

ननु कार्यानृतत्वानुसंधानमपि किमर्थमुक्तमित्याशंक्य कारण-ज्ञानात्कार्यज्ञानसिद्धय इत्यिभप्रायेणाह । कारणेति । कारणस्य मृ-दादेर्ज्ञानात्कार्यजातस्य घटादेर्ज्ञानमपि 'यथा सोम्यैकेन मृत्पि-देन सर्व मृन्मयं विज्ञातं स्या,दित्यादिवाक्यजातेनोक्तवानित्यर्थः। ननु मृत्सुवर्णादिरूपस्य पारमार्थिकस्य कारणस्य विज्ञानानदिल्छ-क्षणस्य घटरूपकार्यादेर्विज्ञानमनुपपन्नमिति शंकते।सत्येति॥५१॥ समृत्कस्य विकारस्य कार्यता लोकदृष्टितः॥ वास्तवोत्र मृदंशोस्य बोधः कारणबोधतः॥ ५५॥

कार्यस्य सत्यानृतांशदयरूपलात्कारणज्ञानात्कार्यगतसत्यांश-ज्ञानं भवतीत्यभिप्रायेणाह। समृत्कस्येति। समृत्कस्याधिष्ठानभूत-मृत्सिहितस्य विकारस्य आरोपितस्य घटादिरूपस्य कार्यता का-यंशब्दार्थलं लोकप्रसिद्धमित्यर्थः। भवत्वेवमेतावता कारणज्ञाना-त्कार्यज्ञानं न संभवतीतिं चोद्यस्य कः परिहारो जात इत्याशंक्य कार्यगतानृतांशज्ञानाभावेपि तद्गतसत्यांशज्ञानं भवत्येवेति परि-हरति। वास्तव इति। अत्र कार्ये यो वास्तवमृदंशोस्ति अस्य वा-स्तवांशस्य बोधो ज्ञानं कारणज्ञानाद्भवतीत्यर्थः॥ ५५॥

अनृतांशो न बोद्धव्यस्तद्दोधानुपयोगतः॥ तत्त्वज्ञानं पुमर्थं स्यान्नानृतांशावबोधनम्॥ ५६॥

ननु कार्यगतसत्यां शवदनृतांशोपि बोद्धवय इत्याशंक्य प्रयो-जनाभावान्मैवामित्याह । अनृतां श इति । प्रयोजनाभावमेव दर्शय-ति । तत्त्वज्ञानमिति । तत्त्वस्याबाध्यस्य वस्तुनो ज्ञानं पुमर्थ पुंसो ज्ञातुः पुरुषस्यार्थः प्रयोजनं यस्मिन् तत्पुमर्थमिति बहुवीहिः अ-नृतां शस्य विकारस्यावबोधनं प्रयोजनवन्न भवतीत्यर्थः ॥ ५६ ॥

तर्हि कारणविज्ञानात्कार्यज्ञानमितीरिते॥ मृद्योधानमृत्तिकाबुद्धेत्युक्तं स्यात्कोत्र विस्मयः॥५७॥

ननु कारणज्ञानात्कार्यज्ञानं भवतीत्येतच्छ्रोतृबुद्धौ चमत्कार हेतुर्भविष्यतीत्यभिप्रायेणोक्तं तदेतन्न संभवतीति शंकते। तहीति। कारणस्य मृदादेर्ज्ञानात्कार्यगतं मृदादिसत्यांशज्ञानं भवतीति उक्ते मृज्ज्ञानात् मृदो ज्ञानमित्युक्तं भवति एवं च सति शब्दत एव चमत्कारो नार्थत इत्यर्थः॥ ५७॥ सत्यं कार्येषु वस्तंशः कारणात्मेति जानतः॥ विस्मयो मास्तिहाज्ञस्य विस्मयः केन वार्यते॥ ५८॥

ई हि ग्वेवेकवतां विस्मयाभावेषि तद्रहितानां विस्मयः स्यादे-विति परिहरित । सत्यिमिति । कार्येषु घटादिषु विद्यमानो वास्तवों हाः कारणस्वरूपमेवेति ये जानंति तेषामाश्चर्य मा भूदितरेषां तत्त्व-ज्ञानशून्यानां जायमानो विस्मयो न निवारियतुं हाक्यत इ-त्यर्थः ॥ ५८॥

आरंभी परिणामी च लोकिकश्चेककारणे॥ ज्ञाते सर्वमितिं श्रुवा प्राप्नुवंत्येव विरुमयम्॥ ५९॥

अज्ञस्य विस्मयो भवेदित्युक्तमेवार्थ प्रपंचयति । आरंभीति । आरंभो नाम समवाय्यसमवायिनिमित्ताख्यकारणेभ्यो भिन्नस्य कार्यस्योत्पत्तिस्तां यो विक्त सोयमारंभीत्युच्यते पूर्वरूपपरित्यागेन रूपांतरप्राप्तिछक्षणं परिणामं यो विक्त स परिणामीत्युच्यते प्रिक्रयाद्वयमजानानो छोकव्यवहारमात्रपरो छौकिक इत्युच्यते एषां त्रयाणामपि कारणस्येकस्य ज्ञानादनेकेषां कार्याणां विज्ञानं भवतीति वाक्यश्रवणाद्विस्मयो भवेदेवेत्यर्थः॥ ५९॥

अद्वैतेभिमुखीकर्तुमेवात्रैकस्य बोधतः॥ सर्वबोधः श्रुतौ नैव नानातस्य विवक्षया॥ ६०॥

नतु यथाश्रुतमर्थं परित्यज्येत्थं व्याख्याने किं कारणिमत्या-इांक्य श्रुतेस्तत्र तात्पर्याभावादित्याह । अद्वेत इति । अद्वेतिवज्ञाने शिष्यमभिमुखीकर्तुमेव छांदोग्यश्रुतावेकस्य कारणस्य विज्ञाना-दसर्वेषां कार्याणां विज्ञानमुक्तं न तु कार्याणामनेकेषां विज्ञानिस-द्वर्यमित्यभिप्रायः ॥ ६०॥

एकमृत्पिडविज्ञानात्सर्वमृनमयधीर्यथा॥

## तथैकब्रह्मबोधेन जगहुाद्विविभाव्यताम्॥६१॥

इदानीमेकविज्ञानसर्वविज्ञानदृष्टांतप्रदर्शनपरस्य यथा 'सोम्ये-केन मृत्पिंडेन सर्व मृन्मयं विज्ञातं स्या'दितिवाक्यस्यार्थनिरूपण-पुरःसरं दाष्टीतिकप्रदर्शनपरस्य 'उत तमादेशमप्राक्षो येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञात'मितिवाक्यस्यार्थ प्रदर्शयन् प्रकृते फलितमाह। एकमृत्पिंडेति। यथा घटशरावाद्यपादानस्यैक-स्य मृत्पिंडस्याववोधात्तदिकाराणां सर्वेषां घटादीनां बोधो भव-ति एवं सर्वोपादानस्यैकस्य ब्रह्मणो बोधात्तत्कार्यस्य क्रत्स्यस्य जगतो बोधो भवतीत्यवगंतव्यमित्यर्थः॥ ६१॥

सिचत्सुखात्मकं ब्रह्म नामरूपात्मकं जगत्॥ तापनीये श्रुतं ब्रह्म सिचदानंदलक्षणम्॥६२॥

ननु ब्रह्मजगतोः स्वरूपापरिज्ञाने ब्रह्मज्ञानाज्जगतो ज्ञानं भव-तीत्येव नावगंतुं शक्यत इत्याशंक्य तदवगमाय तदुभयस्वरूपं दर्शयति। सिच्चदिति। ब्रह्मणः सिच्चदानंदरूपत्वे किं प्रमाणिमत्या-शंक्य तापनीयादि श्रुतयः प्रमाणिमत्यिभिप्रायेणाह।तापनीय इति। उत्तरिमन् तापनीये आधर्वणिकैस्तावद् 'ब्रह्मैवेदं सर्वे सिच्चदानं-दमात्रःमित्यादिप्रदेशेषु ब्रह्मणः सिच्चदानंदरूपत्वमुक्तमित्यर्थः। ६२

सद्रूपमारुणिः प्राह प्रज्ञानं ब्रह्म बव्हचः॥ सनत्कुमार आनंदमेवमन्यत्र गम्यताम्॥६३॥

आदिशब्देन विविधितानि श्रुत्यंतराणि दर्शयति। सदूपमिति। अरुणपुत्रेणोद्दालकेन छांदोग्यश्रुतौ 'सदेव सोम्येदमय आसी'दि-त्यादिना सदूपं ब्रह्म निरूपितं तथा बब्हचः ऋक्शाखाध्यायिनः ऐतरेयोपनिषदि प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्मे'ति प्रज्ञानरूपत्वं ब्रह्मणो दर्शयंति एवं पूर्वीदाहतायां छांदोग्यश्रुतावेव सनत्कुमाराख्यो गु- रुः नारदारूयः शिष्याय 'भूमात्वेव विजिज्ञासितव्य' इत्युपक्रम्य 'यो व भूमा तत्सुख'मितिभूमशब्दाभिधेयस्य ब्रह्मण आनंदरूप-त्वमुक्तवानित्यर्थः। उक्तन्यायमन्यत्राप्यतिदिशाति। एवमिति। अन्यत्र तैतिरीयकादिश्चितिषु 'आनंदो ब्रह्मोति व्यजाना' दित्यादिवाक्यैरा-नंदरूपत्वादिकमुक्तमिति द्रष्टव्यमिति भावः ॥ ६३॥

विचिंत्य सर्वरूपाणि कृता नामानि तिष्ठति॥ अहं व्याकरवाणीमे नामरूपे इति श्रुतेः॥६४॥

सिद्यानंदेष्विव नामरूपयोरिप श्रुतिं दर्शयति । विचित्येति। 'सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्त' इति 'अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणी'ति च स्वष्टव्ये जगन्निष्ठे नामरूपे श्रुत्या दर्शिते इत्यर्थः॥ ६१॥

अव्याकृतं पुरा सृष्टेरूध्वं व्याक्रियते द्विधा॥ अचित्यशक्तिमीयेषा ब्रह्मण्यव्याकृताभिधा॥६५॥

तत्रैव श्रुत्यंतरमुदाहरति। अव्याकतामिति। वृहदारण्यकश्रुतौ
'तद्धेदं तद्यंव्याकतमासीत्तनामरूपाभ्यामेव व्याक्रियतासौ नामायमिदं रूप' इति सृष्टस्य जगतो नामरूपात्मकत्वं दर्शितमित्यर्थः।
सृष्टेः पूर्वमिदं जगदव्याकतमव्यक्तनामरूपात्मकमभूदूर्ध्वं सृष्ट्यवसरे द्विधावाच्यकभावेन व्याक्रियते व्यक्तीकतमित्यर्थः। इदानीं
'तद्धेदं तद्यंव्याकतमासी'दित्यत्राव्याकतशब्दस्यार्थमाह। अचित्येति। येयं ब्रह्मणि अचिंत्यशक्तिर्मायाऽस्ति एषाऽव्याकताभिधाऽ
स्मिन्वाक्येऽव्याकतशब्देनाभिधीयत इत्यर्थः॥ ६५॥

अविक्रियब्रह्मनिष्ठा विकारं यात्यनेकधा॥ मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्॥६६॥ तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियते। इत्यस्यार्थमाह। अविक्रियेति। अविकारिणि ब्रह्मणि वर्तमाना सा अनेकधा भूतभौतिक प्रपंचरू-पेण बहुधा विकारं परिणामं प्राप्नोति माया ब्रह्मणि वर्तत इत्य-त्र प्रमाणमाह। मायां दिवति ।मायां पूर्वोक्तां प्रकृतिं प्रक्रियते अन-येति प्रकृतिरुपादानकारणं विद्याज्ञानीयात् मायिनं तस्या आ-अयत्वेन तद्दंतं महेश्वरं मायानियामकं विद्यादित्यनुवर्तते उभयत्र तुराब्दः परस्परवेलक्षण्यद्योतनार्थः ॥ ६६ ॥

आद्यो विकार आकाशः सोस्ति भात्यपि च त्रियः॥ अवकाशस्तस्य रूपं तिमध्या न तु तत्त्रयम्॥६७॥

इदानीं मायोपहितस्य ब्रह्मणः प्रथमकार्यमाह ।आद्य इति।त-स्य कारणादागतं रूपत्रयमाह ।सोस्तीति।सिच्चिदानंदरूप इत्यर्थः। तस्य प्रातिस्विकं रूपमाह ।अवकाश इति ।तस्य पूर्वस्माद्रपत्रया-देखक्षण्यमाह ।तिन्मिथ्येति ।सदादिरूपत्रयं वास्तविमत्यर्थः॥६७॥

न व्यक्तेः पूर्वमरूत्येव न पश्चाञ्चापि नाशतः॥ आदावंते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा॥ ६८॥

तस्य चतुर्थरूपस्य मिथ्यात्वे हेतुमाह। न व्यक्तेरिति।ननूत्पत्ति-विनाशयोर्भध्ये प्रतीयमानस्यावकाशस्य कथमसत्त्वमित्याशंक्या-ह । आदाविति ॥ ६८ ॥

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत॥
अव्यक्तनिधनान्येवेत्त्याह कृष्णोर्जुनं प्रति॥६९॥
उक्तार्थे श्रीकृष्णवाक्यं प्रमाणयति। अव्यक्तादीनीति॥६९॥
मृद्वते सञ्चिदानंदा अनुगच्छंति सर्वदा॥
निराकाशे सदादीनामनुभूतिर्निजात्मिन॥ ७०॥
सदादिरूपत्रयस्यावकाशे सत्त्वे किं प्रमाणिमत्याशंक्यानुभू-

तिरेव प्रमाणिमत्याह।मृद्वदिति।मृद्वदिति हष्टांतः प्रदर्शनार्थः घटा-दिषु यथाकालत्रयेषि मृदनुवर्तते तथा सदादिरूपत्रयं सर्वदानु-गतिमत्यर्थः। नन्ववकाशं विहाय सदादिरूपत्रयं कथमनुभूतिम त्याशंक्याह। निराकाश इति॥ ७०॥

अवकाशे विस्मृतेऽथ तत्र किं भाति ते वद्॥ शून्यमेवेति चेद्रतु नाम तादृग्विभाति हि॥ ७९॥

तदेवोपपादयति। अवकाश इति। पूर्ववादिनश्रोद्यमनुवद्ति। शून्यमिति । अंगी कृत्य परिहारमाह । अस्त्वित । शब्दतः शून्यमस्त्वर्थतस्त्ववकाशाभाविवशेषणस्य विशेष्यत्वेन प्रतीयमानं किं चिद स्तीति अभ्युपगंतव्यमित्याह । तादृगिति । हिशब्दो लोकप्रसिद्धि-द्योतनार्थः ॥ ७९ ॥

ताहक्वादेव तत्सच्वमौदासीन्येन तत्सुखम्॥ आनुकूल्यप्रातिकूल्यहीनं यत्तिन्नं सुखम्॥ ७२॥

भवत्ववं प्रकृते किमायातिमत्याइंक्य विशेष्यत्वेन प्रतीयमा-नस्य स्वरूपमभ्युपेयमित्याह । ताद्दक्त्वादिति । तस्य सुखस्वरूप-त्वमाह । औदासीन्येनेति । औदासीन्यविषयत्वात्तस्य सुखस्वरूप-त्वमित्यर्थः । नन्वनुकूछत्वरिहतस्य कथं सुखस्वरूपत्विमित्याइं-क्याह । आनुकूल्येति ॥ ७२ ॥

अनुकूल्ये हर्षधीः स्यात्प्रातिकूल्ये तु दुःखधीः॥ द्रयाभावे निजानंदो निजदुःखं न तु क चित्॥ ७३॥

तदेवोपपादयति। आनुकूल्य इति । ननु निजानंदवन्निजदुःख-मपि किं न स्यादित्याशंक्य दुःखे निजरूपसिद्ध्यभावान्मैवमित्या-ह । निजदुःखमिति ॥ ७३ ॥

निजानंदे स्थिरे हर्षशोकयोव्यंत्ययः क्षणात्॥

मनसः क्षणिकलेन तयोमीनसतेष्यताम्॥ ७४॥

ननु निजानंदस्य सदानंदत्वात्सर्वदा हर्ष एव स्यात् न तु शोक इत्याशंक्य तस्य नित्यत्वेपि तद्घाहिणो मनसः क्षणिकत्वेन मा-नसयोस्तयोरिप क्षणिकत्विमत्याह । निजानंद इति ॥ ७४ ॥

आकाशेऽप्येवमानंदः सत्ताभाने तु संमते॥ वाय्वादिदेहपर्यतं वस्तुष्वेवं विभाव्यताम्॥ ७५॥

दृष्टांते सिद्धमर्थं दार्ष्टांतिके योजयति । आकाशेपीति।एवं नि-जात्मन्युक्तप्रकारेणेत्यर्थः । सत्ताभाने तु भवताप्यभ्युपगम्येते अतो नोपपादनीये इत्यर्थः । आकाशे प्रतिपादितोऽथीं वाघवादिशारीरां-तेष्वभ्युपगंतव्य इत्याह । वाघवादीति ॥ ७५॥

गतिस्पशें। वायुरूपं वन्हेर्दाहप्रकाशने ॥ जलस्य द्रवता भूमेः काठिन्यं चेति निर्णयः॥ ७६॥ तत्र वाय्वादीनामसाधारणधर्मान्दर्शयति । गतिस्पशीविति । दाभ्याम् ॥ ७६॥

असाधारण आकार औषध्यन्नवपुष्यपि॥ एवं विभाव्यं मनसा तत्तद्रूपं यथोचितम्॥ ७७॥ असाधारण इति॥ ७७॥

अनेकधा विभिन्नेषु नामरूपेषु चैकधा ॥ तिष्ठंति सिच्चदानंदा विसंवादो न कस्य चित् ॥ ७८ ॥ फिलतमाह । अनेकधेति ॥ ७८ ॥

निस्तत्त्वे नामरूपे हे जन्मनाशयुते च ते॥ बुद्ध्या ब्रह्मणि वीक्षस्व समुद्रे बुद्धदादिवत्॥ ७९॥ तर्हि प्रतीयमानयोगीमरूपयोः कागतिरित्याशंक्य कल्पितः सिचदानंदरूपेऽस्मिन्पूर्णे ब्रह्मणि वीक्षिते॥ सिचदानंदरूपेऽस्मिन्पूर्णे ब्रह्मणि वीक्षिते॥ स्वयमेवावजानाति नामरूपे शनैःशनैः॥८०॥

ततः किमित्यत आह । सिच्चदानंदेति ॥ ८०॥
यावद्यावदवज्ञा स्यात्तावत्तावत्तदीक्षणम् ॥
यावद्यावद्वीक्ष्यते तत्तावत्तावदुभे त्यजेत् ॥ ८९॥
ब्रह्मज्ञानदाढर्घस्य दैतावज्ञापूर्वकत्वाच्छ्रवणादिवद् दैतावज्ञापि कर्तव्येत्याह । यावदिति ॥ ८९॥

तद्भ्यासेन विद्यायां सुस्थितायामयं पुमान् ॥ जीवन्नेव भवेन्मुक्तो वपुरस्तु यथा तथा॥ ८२॥

उभयाभ्यासस्य फलमाह। तद्भ्यासेनेति॥ ८२॥ तिच्चितनं तत्कथनमन्योन्यं तत्प्रबोधनम्॥ एतदेकपरतं च ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधाः॥ ८३॥

इदानीं ब्रह्माभ्यासखरूपमाह । तिच्चतनिमिति ॥ ८३॥ वासनानेककाछीना दीर्घकाछं निरंतरम्॥ सादरं चाभ्यस्यमाने सर्वथैव निवर्तते ॥ ८४॥

नन्वनादिकालमारभ्य प्रतिभासमानस्य दैतस्य कादाचिरकेन ज्ञानाभ्यासेन कथं निवृत्तिरित्याशंक्य दीर्घकालनैरंतर्येण स-त्कारसेवितेनाभ्यासेन निवर्तत एवेत्याह। वासनेति॥ ८०॥

मृच्छिक्तिवद्गस्यशिक्तरनेकाननृतान्सृजेत्॥ यद्वा जीवगता निद्रा स्वप्तश्चात्र निदर्शनम्॥८५॥

ननु ब्रह्मण एकस्यानेकाकारजगद्धेतुत्वमनुपपन्निमत्याशंक्य मायासहितस्योपपद्यत इत्याह। मुच्छक्तिवदिति। अनृतान्कार्या- णीत्यर्थः। ननु मृच्छकेः सत्यत्वादनेकहेतुत्वादिषमो दृष्टांत इत्या-रांक्य पक्षांतरमाह । यद्वेति ॥ ८५॥

निद्राशक्तिर्यथा जीवे दुर्घटस्वप्तकारिणी॥ ब्रह्मण्येषा स्थिता माया सृष्टिस्थित्यंतकारिणी॥८६॥ दृष्टांतं विश्वद्यति।निद्रेति।दार्षोतिकमाह।ब्रह्मणीति॥८६॥

स्वप्ने वियद्गतिं पश्येत्स्वमूर्डच्छेदनं यथा॥ मुहूर्ने वत्सरोघं च मृतपुत्रादिकं पुनः॥८७॥

दुर्घटकारिलमेव दर्शयति। स्वप्त इति ॥ ८७॥ इदं युक्तमिदं नेति व्यवस्था तत्र दुर्छभा ॥ यथा यथेक्ष्यते यद्यत्तत्तद्युक्तं तथा तथा॥ ८८॥

स्वप्तस्य दुर्घटत्वे हेतुमाह। इदिमिति॥ ८८॥ ईहशो महिमा हछो निद्राशक्तेर्यदा तदा॥ मायाशकेरचिंत्योयं महिमेति किमद्भुतम्॥८९॥

उक्तमर्थं कैमुतिकन्यायेन स्पष्टयित । ईहरा इति ॥ ८९ ॥ शयाने पुरुषे निद्रा स्वप्नं बहुविधं सृजेत्॥

ब्रह्मण्येवं निर्विकारे विकारान्कलपयत्यसौ॥ ९०॥

अप्रयतमानब्रह्मनिष्ठायाः मायायाः जगद्धेतुत्वे दृष्टांतमाह ।श-यान इति ॥ ९० ॥

खानिलामिजलोव्यंडलोकप्राणिशिलादिकाः॥ विकाराः प्राणिधोष्वंतिश्चिच्छाया प्रतिबिंबिता॥९१॥

मायया सृष्टान्पदार्थान् दर्शयति । खानिलेति । ननु पांचभौतिकरवेन साम्येपि केषांचिच्चेतनस्वं केषांचिज्जडलं कुत इत्याशं-

क्याह । प्राणीति। प्राणिशरीरेष्वंतःकरणेषु चैतन्यप्रतिविंबनाचेत-नत्वमितरत्र तद्भावाज्जडत्वमित्यर्थः ॥ ९१ ॥

चेतनाचेतनेष्वेषु सिचदानंदलक्षणम् ॥ समानं बह्मभिद्येते नामरूपे पृथक् पृथक् ॥ ९२॥

ननु चेतनाचेतनिबभागिश्रदूपब्रह्मकृत एव किं न स्यादित्या-इांक्य ब्रम्हणः सर्वोपादानत्वेन सर्वत्र समत्वानमेविमत्याह । चे-तनेति ॥ ९२ ॥

ब्रह्मण्येते नामरूपे पटे चित्रमिव स्थिते॥ उपेक्ष्य नामरूपे हे सचिदानंदधीर्भवेत्॥ ९३॥

ब्रह्मणश्चिज्जडसाधारणत्वे हेतुमाह । ब्रह्मणीति । ब्रह्मणः सर्वक-ल्पनाधारत्वारसर्वगतत्विमित्यर्थः । तत्कथमवगम्यत इत्यादांकायां कल्पितनामरूपत्यागेधिष्ठानं ब्रह्मावगम्यत इत्याह। उपेक्ष्येति॥ ९३

जलस्थेऽघोमुखे स्वस्य देहे दृष्टेप्युपेक्ष्य तम् ॥ तीरस्थ एव देहे स्वे तात्पर्यं स्याद्यथा तथा॥ ९४॥

उक्तार्थे दृष्टांतमाह । जलस्य इति । नीरेऽधोमुखे देहे परिदृश्य-मानेऽपि तत्रादरं परित्यज्य तीरस्थे स्वदेहे तदिपरीते ममलवु-द्विर्यथा तथेस्पर्थः ॥ ९४ ॥

सहस्रशो मनोराज्ये वर्तमाने सदैव तत् ॥ सर्वेरुपेक्ष्यते यद्वदुपेक्षा नामरूपयोः ॥ ९५॥

इदानीं सर्वजनप्रसिद्धं दृष्टांतांतरमाह। सहस्रश इति। उपेक्षा कर्तव्याति शेषः॥ ९५॥

क्षणे क्षणे मनोराज्यं भवत्येवान्यथाऽन्यथा॥ गतं गतं पुनर्नास्ति व्यवहारो बहिस्तथा॥ ९६॥ प्रपंचवैचित्रये दृष्टांतमाह ।क्षण इति। दार्ष्टीतिकमाह। व्यवहार इति ॥ ९६॥

न बाल्यं योवने लभ्यं योवनं स्थाविरे तथा॥
मृतः पिता पुनर्नास्ति नायात्येव गतं दिनस्॥९७॥
तदेव विवृणोति। न बाल्यमिति॥९७॥
मनोराज्याद्विशेषः कः क्षणध्वंसिनि लोकिके॥
अतोस्मिन् भासमानेपि तत्सत्यत्वियं त्यजेत्॥९८॥

हैतक्षणिकत्वमुपसंहरति ।मनोराज्यादिति।क्षणिकत्वसाधने प्र-योजनमाह । अत इति ॥ ९८ ॥

उपेक्षिते छोकिके धीर्निर्विद्या ब्रह्मचिंतने ॥ नटवत्कृत्रिमास्थायां निर्वहत्येव छोकिकम्॥९९

ननु छौकिकोपेक्षायां को लाभ इत्याशंक्य ब्रह्मणि धीः स्थि-रा भवतीत्याह । उपेक्षित इति । तर्हि ज्ञानिनो व्यवहारः कथिम-त्याशंक्याह । नटविति ॥ ९९ ॥

प्रवहत्यिप नीरेघः स्थिरा प्रौढिशिला यथा॥ नामरूपान्यथालेपि कूटस्थं ब्रह्म नान्यथा॥१००॥

ननु ज्ञानिनो व्यवहाराभ्युपगमे विकारित्वं प्रसज्येतेत्याइां-स्य बुद्धौ व्यवहारवत्यामपि तत्ताक्ष्यात्मा निर्धिकार इति सद-ष्टांतमाह । प्रवहतीति । उदके उपरि प्रवहत्यपि अधःस्थिता प्रौढा शिला यथा न चलति तथा एवं बुद्धौ संसरत्यामपि न ज्ञानी संसरतीत्यर्थः ॥ ९००॥

निश्छिद्रे द्र्पणे भाति वस्तुगर्भे बहद्वियत्॥ सिच्चने तथा नाना जगद्गर्भमिदं वियुत्॥ १०१॥ नन्वखंडे ब्रह्मणि तिंद्वछक्षणस्य जगतः कथमवभासनिमत्या-इांक्य निश्छिद्रे दर्पणे सावकाशवस्तुनो यथा भानं तद्वदित्याह । निश्छिद्र इति ॥ १०१ ॥

अहष्ट्वा दर्पणं नैव तदंतस्थेक्षणं तथा॥ अमला सिच्चदानंदनामरूपमितिः कुतः॥ १०२॥ नन्वदृश्ये ब्रह्मणि कथं जगत्प्रतीतिरित्याशंक्य सिच्चदानंद-प्रतीतिपुरःसरमेव जगत्प्रतीतिरिति सदृष्टांतमाह।अहष्ट्वेति॥१०२

प्रथमं सिच्चदानंदे भासमानेऽ थतावता ॥

बुद्धिं नियम्य नैवोध्वं धारयेन्नामरूपयोः ॥ १०३॥

ननु नामरूपयोरिप भासमानत्वात्कथं निर्विषयब्रह्मप्रतीति-रित्याशंक्य तहुद्ध्युपायमाह । प्रथमिति । सिच्चदानंदे ब्रह्मणि कल्पितनामरूपात्मके प्रपंचे सिच्चदानंदमात्रं बुद्ध्या गृहीत्वा ना-मरूपयोर्वुद्धिं न धारयेत् ॥ १०३॥

एवं च निर्जगह्रह्म सिचदानंदळक्षणम् ॥ अद्वैतानंद एतस्मिन्विश्राम्यंतु जनाश्चिरम्॥१०४॥ फिलतमाह ।एवमिति ।एवं च सित निर्जगह्रह्म सिचदानंदळ-क्षणं भवतीत्यर्थः॥ १०४॥

ब्रह्मानंदाभिधे यंथे तृतीयोध्याय ईरितः॥ अद्वेतानंद एव स्याज्जगिन्मध्याविन्तया॥१०५॥ इति श्रोमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीमद्विद्यारण्यमुनि विरचिते ब्रह्मानंदे अद्वेतानंदो नाम तृतीयोऽध्यायः॥३॥ इदानीमध्यायार्थमुपसंहरति। ब्रह्मानंदेति॥१०५॥ इति श्रीमत्परमहंसप० विद्यारण्य० श्रीरामकृष्णाख्यविदुषा विरचिता ब्रह्मानंदेअद्वेतानंद्व्याख्या समाप्ता॥१३॥ ॥ श्रीः॥

# पंचदशी।

ब्रह्मानन्दे विद्यानन्दः प्रकरणम् १४

of the state of th

॥ श्रीगणेशाय नमः॥

योगेनात्मविवेकेन द्वेतिमध्यात्वाचितया॥
ब्रह्मानंदं पर्यतोथ विद्यानंदो निरूप्यते॥१॥
श्रीगणेशाय नमः॥ ॥ अथ विद्यानंद्व्याख्या॥ इदानीं वृत्तवतिष्यमाणयोर्भथयोः संबंधमाह। योगेनेति॥१॥
विषयानंद्वद्विद्यानंदो धीष्ठतिरूपकः॥
दुःखाभावादिरूपेण त्रोक्त एष चतुर्विधः॥२॥
विद्यानंदस्रूपमाह। विषयेति। तस्यावांतरभेदमाहादुःखाभावेति॥२॥

दुःखाभावश्च कामाप्तिः कृतकृत्योहमित्यसौ॥
प्राप्तप्राप्योहमित्येव चातुर्विध्यमुदाहृतम्॥३॥
चातुर्विध्यमेव दर्शयति । दुःखाभावश्चेति ॥३॥
ऐहिकं चामुष्मिकंचेत्येवं दुःखं द्विधेरितम्॥
निर्दितमैहिकस्याह वृहदारण्यकं वचः॥४॥
निर्वर्तमैहिकस्याह वृहदारण्यकं वचः॥४॥
निर्वर्तनीयं दुःखं विभजते ।ऐहिकमिति। ऐहिकस्य निर्वृत्तिर्वृहदारण्यकवाक्येनोच्यत इत्याह। निर्वृत्तिमिति॥४॥
आत्मानं चेद्विजानीयादहमस्मीति पूरुषः॥
किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्॥५॥
तच्छृतिवाक्यं पठति। आत्मानमिति॥५॥

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

### ब्रह्मानन्दे विद्यानन्दः प्रकरणम् १४।

जीवात्मा परमात्मा चेत्यात्मा द्विविध ईरितः॥ चित्तादात्म्याचिभिर्देहैर्जीवः सन् भोकृतां त्रजेत्॥६॥

आत्मिन शोकसंबंधं दर्शियतुं तद्भेदमाह। जीवात्मेति। आत्मनो जीवत्वे निमित्तमाह। चित्तादात्म्यादिति। चैतन्यस्य स्थूलसूक्ष्म-कारणरूपेस्विभिः शरीरैस्तादात्म्यभ्रमे साति चितो भोकृत्वं भवति स भोका जीव इत्युच्यते॥ ६॥

परात्मा सञ्चिदानंदस्तादात्म्यं नामरूपयोः॥ गला भोग्यलमापन्नस्तद्विवेके तु नोभयम्॥ ७॥

इदानीं परमात्मनः स्वरूपमाह । परात्मेति । तस्य भोग्यरूप-त्वापत्तिप्रकारमाह । तादात्म्यमिति । नामरूपकल्पनाधिष्ठानत्वेन तत्तादात्म्यं प्राप्य भोग्यत्वमश्रुत इत्यर्थः । भोकृत्वाद्यभावे कार-णमाह । तद्विवेक इति । ताभ्यां शरीरत्रयजगद्भयां विवेक भेदज्ञाने जाते सति नोभयं भोकृभोग्यरूपं नास्तीत्यर्थः ॥ ७॥

भोग्यमिच्छन् भोकुरर्थे शरीरमनुसंज्वरेत्॥ ज्वरास्त्रिषु शरीरेषु स्थिता न बात्मनो ज्वराः॥८॥ उक्तमर्थं विवृणोति । भोग्यमिति ॥ ८॥ व्याधयो धातुवैषम्ये स्थूलदेहे स्थिता ज्वराः॥ कामकोधादयः सूक्ष्मे द्वयोवींजं तु कारणे॥९॥

कस्मिन् शरीरे को ज्वर इत्याशंक्य स्थूलदेहे विद्यमानान् ज्व-रान् दर्शयति। व्याधय इति । लिंगदेहकारणदेहगतान् ज्वरानाह। कामेति॥ ९॥

अद्वैतानंद्मार्गेण परात्मिन विवेचिते॥ अपर्यन्वास्तवं भोग्यं किं नामेच्छेत्परात्मवित्॥१०॥ इदानीमुदाहतश्रुतितात्पर्यकथनव्याजेन पूर्वोक्तमेवार्थ विश-दयति । अद्वैतेति । तृतीयाध्यायोक्तप्रकारेण मायाकार्यनामरूपा-भ्यां सिच्चानंद परमात्मिनि विवेचिते भेदेन ज्ञाते सित सर्व प्र-पंचं मिथ्येति जानन् किं नाम भोग्यमिन्छति ॥ १०॥

आत्मानंदोक्तरीत्यास्मिन् जिवात्मन्यवधारिते॥ भोक्ता नैवास्ति कोप्यत्र शरीरे तु ज्वरः कुतः॥ ११॥

ततः पूर्वाध्यायोक्तरीत्या जीवात्मस्वरूपे असंगकूटस्थचैतन्य-रूपे निश्चिते सति कामियतुरभावाज्जवरादिसंबंधो नास्तीत्याह। आत्मानंदेति॥ ११॥

पुण्यपापद्वये चिंता दुःखमामुष्मिकं भवेत्॥ प्रथमाध्याय एवोक्तं चिंता नैनं तपेदिति॥ १२॥

इदानीमामुब्मिकं ज्वरं दर्शयति।पुण्येति। तस्याञ्चावः प्रथमा-ध्याये निरूपित इत्याह । प्रथमेति ॥ १२॥

यथा पुष्करपर्णेऽ स्मिन्नपामश्चेषणं तथा॥ वेदनादूर्ध्वमागामिकर्मणोऽश्चेषणं बुधे॥ १३॥

ननु ज्ञानिन आरब्धकर्मविषया चिंता मा भूदागामिकभैवि-षया चिंता भवत्येवेत्याइांक्य 'तद्यथा पुष्करपर्ण' इत्यादिश्रुत्या ज्ञानिने आगामिकर्मसंबंधनिराकरणाचिषयापि चिंता नास्ती-त्याह । यथेति ॥ १३॥

इषीकात् णतू लस्य विन्हदाहः क्षणाद्यथा ॥ तथा संचितकर्मास्य द्ग्धं भवति वेदनात् ॥ १४॥ 'तद्यथेषीकातू लमग्रौ प्रोतं प्रदूयतैवं हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदू-यंत' इति श्रुत्यवष्टंभेन संचितकर्मविषयापि चिंता ज्ञानिनो ना-स्तीत्याह । इषीकेति ॥ १४॥ यथेधांसि समिद्धोग्निर्भस्मसात्कुरुतेर्जुन॥
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा॥ १५॥
उक्तार्थे भगवद्दाक्यमपि प्रमाणयति। यथेधांसीति॥ १५॥
यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते॥
हलापि स इमाल्लोकान्न हंति न निवध्यते॥ १६॥
यस्य नाहमिति॥ १६॥
मातापित्रोर्वधस्तेयं भूणहत्यान्यदीहशम॥
न मुक्तिं नाशयेत्पापं मुखकांतिर्न नश्यति॥ १७॥

अस्मिन्नेवार्थे न 'मातृवधेन न पितृवधेन न स्तेयेन न भ्रूणह-त्यया नास्य पापं चन चकुषो मुखान्नीलं वेती'तिकौषीतकीश्रुति-वाक्यमर्थतः पठित । मातापित्रोरिति । चनेत्येकं पदं नीलिमितिकां-तिरित्यर्थः ॥ १७॥

दुःखाभाववदेवास्य सर्वकामाप्तिरीरिता॥ सर्वान् कामानसावास्वा ह्यमृतो भवदित्यतः॥ १८॥ उक्तचातुर्विध्यमध्ये द्वितीयप्रकारमाह।दुःखेति।ईरिता श्रुत्येति शोषः।अस्मिन्नर्थे ऐतरेयश्रुतिवाक्यमर्थतः पठित ।सर्वानिति॥१८॥

जक्षन्क्रीडन्रतिं प्राप्तः स्त्रीभिर्यानेस्तथेतरैः॥ शरीरं न स्मरेत्प्राणः कर्मणा जीवयेदमुम्॥ १९॥

'जक्षन् क्रीडन् रममाणः स्त्रीभिर्वा यानैर्वा ज्ञानिभिर्वाऽज्ञानि-भिर्वा वयस्यैर्वा नोपजनं स्मरिन्नदं शरीर'मिति छांदोग्यश्रुतिवा क्यमर्थतः पठित । जक्षंन्निति ॥ १९॥

सर्वान्कामान्सहाप्तोति नान्यवज्ञन्मकर्मभिः॥ वर्तते श्रोत्रिये भोगा युगपत्क्रमवर्जिताः॥ २०॥

तत्रैव तैतिरीयश्रुतिवाक्यमर्थतः पठिति।सर्वानिति। ननु कर्म-फलभोगांगीकारे जन्मापि प्रसज्येतेत्याइांक्याह। नान्यविदिति। ज्ञा-नेन संचितकर्मणां दग्धत्वाद्ज्ञवज्जन्म नास्तीत्यर्थः॥ २०॥

युवा रूपी च विद्यावान्नीरोगो दढचित्तवान् ॥ सैन्योपेतः सर्वपृथ्वीं वित्तपूर्णो प्रपालयन् ॥ २१॥ इदानीं तैतिरीयकबृहदारण्यकवाक्यं संक्षिप्यार्थतः पठित ।

युवेति॥ २१॥

सर्वेर्मानुष्यकैभोंगैः संपन्नस्तृतभूमिपः॥ यमानंदमवान्नोति ब्रह्मविच्च तमश्चते॥ २२॥

ननु सार्वभौमादिहिरण्यगर्भोतानां जीवनिष्ठानामानंदानां कथं ज्ञानिनि संभव इत्याइांक्य सर्वेषामानंदानां ज्ञानिनावगतब्रह्मां शालात्संभव इत्याह । सर्वेरिति ॥ २२ ॥

मर्त्यभोगे द्वयोनीस्ति कामस्तितिरतःसमा॥ भोगानिष्कामतैकस्य परस्यापि विवेकतः॥ २३॥

ननु सार्वभौमश्रोत्रिययोर्विषयप्राप्तिसाम्याभावात्कथमानंद-साम्यमित्याशंक्य नैरपेक्ष्यसाम्यानृतिसाम्यमित्याह ।मत्येति ।तृ-तिसाम्ये हेनुमाह । भोगादिति ॥ २३॥

श्रोत्रियवाद्देदशास्त्रैभीगदोषानवेक्षते॥

राजाबहद्रथो दोषांस्तान् गाथाभिरुदाहरत्॥ २४॥

विवेकत इत्युक्तमर्थं विवृणोति। श्रोत्रियत्वादिति। विषयदोषाः कस्यां शाखायां केन निरूपिता इत्याशंक्य बृहद्रथेन मैत्रायणी-याख्यशाखायां गाथाभिरुक्ता इत्याह। राजेति॥ २४॥

देहदोषांश्चितदोषान् भोग्यदोषाननेकशः॥

शुना वांते पायसे नो कामस्तद्वद्विवेकिनः॥ २५॥

विवेकिनः कामानुद्ये दृष्टांतमाह । शुनेति ॥ २५ ॥
निष्कामते समेण्यत्र राज्ञः साधनसंचये ॥
दुःखमासीद्राविनाशाद् तिभीरनुवर्तते ॥ २६ ॥
सार्वभौमान्छ्रोत्रियस्याधिक्यमाह । निष्कामत्व इति ॥ २६ ॥
नोभयं श्रोत्रियस्यातस्तदानंदोऽधिकोऽन्यतः ॥
गांधर्वानंद आशास्ति राज्ञो नास्ति विवेकिनः ॥ २७॥
सार्वभौमत्वं साधनसाध्यं पश्राच्च तन्नाशभीतिश्रेति दोषद्वयत्वान्छ्रोत्रिये तु तदुभयाभावादाधिक्यमित्यर्थः । श्रोत्रियस्याधिक्यांतरमाह । गांधर्वति ॥ २७॥

अस्मिन्कलपे मनुष्यः सनपुष्यपाकविशेषतः ॥ गंधर्वतं समापन्नो मर्त्यगंधर्व उच्यते ॥ २८॥ इदानीं गंधर्वानंदे दैविध्यं दर्शियतुं श्लोकद्वयेन गंधर्वभेदमाह। अस्मिन्निति ॥ २८॥

पूर्वकल्पे कृतात्पुण्यात्कलपादावेव चेद्भवेत्॥ गंधर्वतं तादृशोत्र देवगंधर्व उच्यते॥२९॥ पूर्वेति॥ २९॥

अग्निष्वात्ताद्यो लोके पितरश्चिरवासिनः॥ कल्पादावेव देवतं गता आजानदेवताः॥ ३०॥

चिरलोकपित्रानंदप्रदर्शनाय चिरलोकपितृनाह । अग्निष्वात्तादय इति । देवानंदत्रैविध्यज्ञानाय देवभेदमाह । कल्पादाविति ॥ ३०॥ अस्मिन्कलपेश्वमेधादि कर्म कृता महत्पदम् ॥ अवाप्याजानदेवैर्याः पूज्यास्ताः कर्मदेवताः ॥ ३१॥

अस्मिन्कल्प इति ॥ ३१ ॥

यमात्रिमुख्या देवास्युर्ज्ञाताविद्रबहस्पती ॥
प्रजापतिर्विराट् प्रोक्ता ब्रह्मा सूत्रात्मनामकः॥ ३२ ॥
यमात्रीति । इंद्रबृहस्पती प्रसिद्धावित्यर्थः ॥ ३२ ॥
सार्वभौमादिसूत्रांता उत्तरोत्तरकामिनः ॥
अवाङ्मनसगम्योयमात्मानंदस्ततः परः॥ ३३ ॥
सार्वभौमादिसूत्रांतानां श्रोत्रियात् न्यूनत्वद्योतनायाह । सार्वभौमादीति । एभ्यः सर्वभ्योधिकमानंदमाह । अवाङ्मनसेति ।
यतोयमत्मानंदः अवाङ्मनसगम्यः अतः एभ्यः सर्वभ्योधिक
इत्यर्थः ॥ ३३ ॥

तैस्तैः काम्येषु सर्वेषु सुखेषु श्रोत्रियो यतः॥ निरुप्रहस्तेन सर्वेषामानंदाः संति तस्य ते॥३४॥ इदानीं सर्वेषामानंदाः श्रोत्रिये विद्यंते तस्य तेषु निरुप्रहत्वा-दित्याह। तैस्तैरिति॥ ३४॥

सर्वकामाप्तिरेषोक्ता यद्वा साक्षिचिदात्मना॥
स्वदेहवत्सर्वदेहेष्विप भोगानवेक्षते॥३५॥
उपपादितमर्थमुपसंहरति।सर्वेति।इदानीं पक्षांतरमाह। यद्देति। यथा स्वदेहे आनंदाकारबुद्धिसाक्षित्वेनानंदित्वमितरेष्विप देहेषु तद्वदित्यर्थः॥ ३५॥

अज्ञस्याप्येतद्रत्येव न तु तृतिरबोधतः॥ यो वेद सोश्नुते सर्वान्कामानित्यव्रवीच्छुतिः॥ ३६॥ नन्कप्रकारेणाज्ञस्यापि सर्वानंदप्राप्तिरस्तीत्याइांक्य सर्वेषु सर्वबुद्धिसाक्ष्यहमिति ज्ञानाभावान्मेवमित्याह। अज्ञस्येति। उक्ता थै तैत्तिरीयश्रुतिं प्रमाणयति। यो वेदेति। गुहायां निहितं ब्रह्म यो वेद सोश्रुत इति योजना॥ ३६॥ यद्वा सर्वात्मतां स्वस्य साम्ना गायित सर्वदा॥ अहमनं तथान्नादश्चेति सामह्यधीयते॥ ३७॥

इदानीं तृतीयप्रकारमाह । यद्वेति । इमाँ छोकान्कामान्निष्काम-रूप्यनुचरन्नित्यादिनेत्यर्थः ॥ ३७॥

दुःखाभावश्च कामाप्तिरुभे ह्येवं निरूपिते॥ कृतकृत्यतमन्यच प्राप्तप्राप्यतमीक्षताम्॥ ३८॥ अतीतयंथेन सिद्धमर्थं संक्षिप्याह । दुःखेति ॥ ३८॥ उभयं तृतिदीपे हि सम्यगस्माभिरीरितम्॥ त एवात्रानुसंघेयाः खोका बुद्धिविशुद्धये॥ ३९॥ ऐहिकामुध्मिकवातसिद्यौ मुक्तेश्च सिद्धये॥ बहुकृत्यं पुरास्याभूत्तत्सर्वमधुना कृतम्॥ ४०॥ तदेतत्कृतकृत्यत्वं प्रतियोगिपुरःसरम्॥ अनुसंद्धदेवायमेवं तृप्यति नित्यशः॥ ११॥ दुःखिनोज्ञाः संसरंतु कामं पुत्राद्यपेक्षया॥ परमानंदपूर्णोहं संसरामि किमिच्छया॥ ४२॥ अनुतिष्ठंतुं कर्माणिपरछोकिययासवः॥ सर्वछोकात्मकः कस्माद्नुतिष्ठामि किं कथम्॥ ४३॥ व्याचक्षतां ते शास्त्राणि वेदानध्यापयं तु वा॥ येत्राधिकारिणों में तु नाधिकारोऽक्रियलतः॥ ४४॥ निद्राभिक्षे स्नानशोंचे नेच्छामि न करोमि च॥ द्रष्टारश्चेत्कलपयंति किं मे स्यादन्यकलपनात् ॥ ४५॥ गुंजापुंजादि दह्येत नान्यारोपितवन्हिना॥

नान्यारोपितसंसारधर्मानेवमहं भजे॥ ४६॥ शृण्वंबज्ञाततवास्ते जानन् कस्माच्छणोम्यहम्॥ मन्यंतां संशयापन्ना न मन्येहमसंशयः॥ ४७॥ विपर्यस्तो निदिध्यासेतिक ध्यानमविपर्यये॥ देहात्मतविपर्यासं न कदाचिद्रजाम्यहम्॥ ४८॥ अहं मनुष्य इत्यादिव्यवहारो विनाप्यमुम्॥ विपर्यासं चिराभ्यस्तवासनातोवकल्पते॥ ४९॥ आरब्धकर्मणि क्षीणे व्यवहारो निवर्तते॥ कर्माक्षये त्वसौ नैव शाम्येद्यानसहस्रतः॥ ५०॥ विरल वं व्यवहतेरिष्टं चेद्यानमस्तु ते॥ अबाधिकां व्यवहातें पर्यन्ध्यायाम्यहं कृतः॥ ५१॥ विक्षेपो नास्ति यस्मान्मे न समाधिस्ततो मम॥ विक्षेपो वा समाधिर्वा मनसः स्याद्विकारिणः॥ ५२॥ नित्यानुभवरूपस्य को मेत्रानुभवः पृथकु॥ कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमित्येव निश्चयः॥ ५३॥ व्यवहारो लौकिको वा शास्त्रीयो वान्यथापि वा॥ ममाकर्तुरलेपस्य यथारब्धं प्रवर्तताम्॥ ५४॥ अथ वा कृतकृत्योपि लोकानु यहकाम्यया ॥ शास्त्रीयेणैव मार्गेण वर्तेहं का मम क्षतिः॥ ५५॥ देवार्चनस्नानशौचिभिक्षादौ वर्ततां वपुः॥ तारं जपतु वाक् तद्वत्पठलाम्नायमस्तकम् ॥ ५६॥ विष्णुं ध्यायतु धीर्यद्वा ब्रह्मानंदे विलीयताम्॥

साक्ष्यहं किं चिद्प्यत्र न कुर्वे नापि कारये॥ ५७॥ कृतकृत्यतया तृप्तः प्राप्तप्राप्यतया पुनः॥ तृष्यन्नेवं स्वमनसा मन्यते सौ निरंतरम्॥ ५८॥ धन्योहं धन्योहं नित्यं स्वात्मानमं जसा वेद्य॥ धन्योहं धन्योहं ब्रह्मानंदो विभाति मे स्पष्टम्॥ ५९॥ धन्योहं धन्योहं दुःखं सांसारिकं न वीक्षेद्य॥ धन्योहं धन्योहं स्वस्याज्ञानं पलायितं कापि॥ ६०॥ धन्योहं धन्योहं कर्तव्यं मे निवचते कि चित् ॥ धन्योहं धन्योहं प्राप्तव्यं सर्वमद्य संपन्नम्॥६१॥ धन्योहं धन्योहं तृप्तेमें कोपमा भवेछोके॥ धन्योहं धन्योहं धन्यो धन्यः पुनः पुनर्धन्यः ॥ ६२ ॥ अहो पुण्यमहो पुण्यं फिलतं फिलतं हृढम् ॥ अर्य पुण्यस्य संपत्तेरहो वयमहो वयम्॥ ६३॥ अहो शास्त्रमहो शास्त्रमहो गुरुरहो गुरुः॥ अहो ज्ञानमहो ज्ञानमहो सुखमहो सुखम्॥६४॥

अविशिष्टं कतकत्यत्वं प्राप्तप्राप्यत्विमत्युभयं तृप्तिदीपे द्रष्टव्य-मित्याह । तएवेति ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४९ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ५९ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६९ ॥ ६२ ॥ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥

ब्रह्मानंदाभिधे यंथे चतुर्थोध्याय ईरितः॥ विद्यानंदस्तदुत्पतिपर्यतोभ्यास इष्यताम्॥ ६५॥ पंचदशी-

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीविद्यारण्य-खामिविरचितायां पंचद्श्यां ब्रह्मानंदे विद्यानंदो नामचतुर्थोऽध्यायः समाप्तः ॥४

इममध्यायार्थमुपसंहरति । ब्रह्मानंदाभिध इति ॥६५॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीभारतीतीर्थविद्यारण्य-मुनिकिंकरण रामरुष्णाख्यविदुषाविरचिता ब्रह्मानंदे विद्यानंद-व्याख्या समाप्ता ॥



#### ॥ श्रीः॥

## पंचदशी।

ब्रह्मानन्दे विषयानन्दः प्रकरणम् १५



श्रीगणेशाय नमः।

अथात्र विषयानंदो ब्रह्मानंदांशरूपभाक्॥ निरूप्यते द्वारभूतस्तदंशतं श्रुतिर्जगो॥१॥

श्रीगणेशाय नमः ॥ पंचमाध्यायस्य प्रतिपाद्यमर्थमाह । अथेति। ननु विषयानंदस्य लौकिकत्वात् मोक्षशास्त्रे निरूपणमनुपपन्निन्तिस्याशांक्य तस्य लौकिकप्रसिद्धत्वेषि ब्रह्मानंदैकदेशत्वेन ब्रह्मज्ञानोपयोगित्वाद्युक्तमित्याह । द्वारेति। ब्रह्मानंदैकदेशत्वे किं प्रमाण-मित्याशंक्याह । तदंशत्विमिति ॥ १ ॥

एषोस्य परमानंदो योऽखंडेकरसात्मकः॥
अन्यानि भूतान्येतस्य मात्रामेवोपभुंजते॥२॥
तामेव श्रुतिमर्थतः पठित । एष इति॥२॥
शांता घोरास्तथा मूढा मनसो छत्तयस्त्रिधा॥
वैराग्यं क्षांतिरोदार्थिनित्याद्याः शांतछत्तयः॥३॥
तृष्णा स्नेहो रागलोभावित्याद्या घोरछत्तयः॥
संमोहो भयमित्याद्याः कथिता मूढछत्तयः॥४॥

इदानीं विषयानंदस्य ब्रह्मानंदछेशत्वप्रदर्शनाय तदुपाधिभू-तांतःकरणवृत्तीर्विभजते। शांता इति।शांताः सात्त्विकयो वृत्तयः घो-राः राजस्यः मूढास्तामस्यः ता एव शांतादिवृत्तीर्दशेयति। वैराग्य-मित्यादिना॥ ३॥ ४॥ रित्वेतासु सर्वासु ब्रह्मणश्चित्स्वभावता॥ प्रतिविवति शांतासु सुखं च प्रतिविवति॥ ५॥

उदाहतासु विविधास्त्रपि वृत्तिषु ब्रह्मणश्चिद्रपत्वं भातीत्वाह । वृत्तिष्विति । शांतासु विशेषमाह । शांतास्विति । चशब्दोनुक्तदय-समुच्चयार्थः ॥ ५ना

रूपं रूपं बभूवासौ प्रतिरूप इति श्रुतिः॥ उपमा सूर्यकेत्यादि सूत्रयामास सूत्रकृत्॥६॥

उक्तार्थे श्रुतिवाक्यमर्थतः पठित । रूपिमिति । तत्रैव व्याससूत्रै-कदेशं पठित । 'उपमोति । अत एव चे'ित सूत्रस्य पूर्वभागः॥ ६ ॥

एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः॥
एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत्॥ ७॥
स्वरूपेणैकस्योपाधिसंपर्कान्नानात्वे श्रुतिं पठित।एक एवेति॥७
जले प्रविष्ठश्रांद्रोयमस्पष्टः कलुषे जले॥
विस्पष्टो निर्मले तद्वद्वेधा ब्रह्मापि दृतिषु॥ ८॥

ननु निरवयवस्य ब्रह्मणः क्विचिन्मात्रभानमितरत्र चिदानं-दभानमित्येवं विभागकरणमनुपपन्नमित्याशंक्य चंद्रदृष्टांतेन प-रिहरति । जले प्रविष्ट इति । उक्तमर्थं दाष्टीतिके योजयित । तद्ददिति ॥ ८॥

घोरमूढासु मालिन्यात्सुखांशश्च तिरोहितः॥ ईपन्नेर्मेल्यतस्तत्र चिदंशप्रतिबिंबनम्॥९॥ तदेवोपपादयति। घोरेति॥९॥

यहाऽपि निर्मले नीरे वह्नेरोण्यस्य संक्रमः॥ न प्रकाशस्य तहत्स्याचिन्मात्रोद्धृतिरेव च॥ १०॥ ननु चंद्रोपाधेरुद्कस्य दैविध्यादंशभानमुपपन्नं प्रकृते तूपा-धिभूतस्यांतःकरणस्येकत्वादेकांशभानमनुपपन्नमित्याशंक्य दृष्टां-तांतरमाह । यद्वापीति ॥ १०॥

काष्ठे लोष्ण्यप्रकाशो हावुद्भवं गच्छतो यथा ॥ शांतासु सुखचैतन्ये तथैवोद्भृतिमाप्नुतः॥ ११॥ इदानीं शांतासु वृत्तिषु चिदानंदयोः प्रतीतौ दृष्टांतांतरमाह । काष्ठे लिति ॥ ११॥

वस्तुस्वभावमाश्चित्य व्यवस्था तूभयोः समा॥ अनुभूत्यनुसारेण कल्प्यते हि नियामकम्॥ १२॥ नन्वेवं व्यवस्था कुतः कतेत्याशंक्याह। वस्तिवति।तत्र किं नि-यामकमित्याशंक्याह। अनुभूतीति॥ १२॥

न घोरासु न मूढासु सुखानुभव ईक्ष्यते ॥ शांतास्विप कचित्कश्चित्सुखातिशय ईक्ष्यताम् ॥१३॥ अनुभूतिमेव दर्शयति । न घोरास्विति । शांतास्वप्यानंदप्रका-शोस्ति सोपि क चित्कश्चित्सुखातिशयो भवतीत्याह । शांतास्वि ति ॥ १३॥

गृहक्षेत्रादिविषये यदा कामो भवेत्तदा॥ राजसस्यास्य कामस्य घोरतात्तत्र नो सुखम्॥ १४॥ पूर्वोक्तघोरमूढवृत्तिषु सुखाभावमेवाभिनीय दर्शयित। यहक्षेत्रे-ति॥ १४॥

सिध्येन्न वेत्यस्ति दुःखमसिद्धौ तद्विवर्धते ॥ त्रतिबंधे भवेत् क्रोधो देषो वा त्रतिकूळतः ॥ १५॥ मुखासिद्धौ दुःखं वर्धते सुखस्य त्रतिबंधे तु क्रोधो भवति सु- खाभावे कारणांतरमाह। देषो वेति। तत्र प्रतिकूलदुःखस्य सत्त्वा-दित्यर्थः॥ १५॥

अशक्यश्चेत्प्रतीकारो विषादः स्यात्स तामसः ॥ क्रोधादिषु महदुःखं सुखझंकापि दूरतः ॥ १६॥ काम्यलाभे हर्षद्यतिः शांता तत्र महत्सुखम् ॥ भोगे महत्तरं लाभप्रसक्तावीषदेव हि ॥ १७॥ महत्तमं विरक्तौ तु विद्यानंदे तदीरितम् ॥ एवं क्षांतो तथोदार्ये क्रोधलोभनिवारणात् ॥ १८॥

परिहारस्याशक्यत्वे विषादो भवति तस्यापि तामसत्वाच तत्र सुखमित्याह। अशक्य इति। क्रोधादिष्वित्यादयः स्पष्टार्थाः॥१६॥ ॥ १७॥ १८॥

यचत्सुखं भवेतत्तद्वह्मैव प्रतिविंबनात्॥ द्यतिष्वंतर्मुखास्वस्य निर्विन्नं प्रतिविंबनम्॥ १९॥ एवं क्षांत्यादीनां सिद्धमित्याह। वृत्तिष्विति॥ १९॥ सत्ता चितिः सुखं चेति स्वभावा ब्रह्मणस्रयः॥ मृच्छिलादिषु सत्तेव व्यज्यते नेतरद्वयम्॥ २०॥

इदानीं सर्वत्र ब्रह्मस्वरूपानुभूतिप्रदर्शनाय तत्स्वरूपं स्मार-यति । सत्तेति । मृच्छिलादिषु सन्मात्रमित्यर्थः ॥ २०॥

> सत्ता चितिर्द्वयं व्यक्तं धीरुत्योघीरमूढयोः॥ शांतरुतौ त्रयं व्यक्तं मिश्रं ब्रह्मत्थमीरितम्॥२१॥

घोरमूढयोर्द्रयोः सत्ताचिती दे शांतवृत्तौ सिच्चदानंदाः त्रयोपि व्यक्ताः एवं सप्रपंचं ब्रह्माभिहितमित्याह । मिश्रमिति ॥ २१ ॥ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

वृ

अमिश्रं ज्ञानयोगाभ्यां तो च पूर्वमुदीरितौ ॥ आद्येऽध्याये योगाचिता ज्ञांनमध्याययोर्द्वयोः॥ २२॥

अमिश्रं कुतो ज्ञायत इत्याशंक्याह । अमिश्रमिति। तौ च ज्ञा-नयोगो पूर्वमेवोक्तावित्यर्थः । कुत्रोक्तावित्याशंक्य योगः प्रथमा-ध्याये उक्त इत्याह । आद्य इति । समनंतराध्याययोर्ज्ञानमुक्तमि-त्याह । ज्ञानमिति ॥ २२ ॥

असत्ता जाड्यदुःखे हे मायारूपं त्रयं विदम्॥ असत्ता नरशृंगादौ जाड्यं काष्टशिलादिषु॥ २३॥

्रिननु सिच्चदानंदानां ब्रह्मरूपत्वे मायायाः किं रूपिमत्याइां-क्याह। असनेति। नृशृंगादावसत्त्वं मृच्छिलादिषु जाडचिमिति वि-वेकः॥ २३॥

घोरमृढिधयोर्दुःखमेवं मायां विजृंभिता॥ शांतादिवुद्धियस्यैक्यान्मिश्रं ब्रह्मेति कीर्तितम्॥२४॥

दुःखं कुत्रेत्याशंक्याह। घोरमूढेति। एवं सर्वत्र माया प्रतिभास-त इत्याह। एवमिति। शांतादिषु वृत्तिषु ब्रह्मणो मिश्रत्वे किं कार-णमित्यत आह। शांतादीति॥ २४॥

एवं स्थितेऽत्र यो ब्रह्मध्यातुमिच्छेत्पुमानसौ॥ नृञ्गृंगादिमुपेक्षेत शिष्टं ध्यायेद्यथायथम्॥ २५॥

एतद्भिधानं किमर्थमित्याशंक्य ब्रह्मध्यानार्थमित्याह । एव-मिति । नृशृंगादिमुपेक्ष्यान्यत्र ब्रह्मध्यानं कर्तव्यमित्याह । नृशृं-गादिमिति ॥ २५॥

> शिलादौ नामरूपे द्वे त्यक्ला सन्मात्रचितनम्॥ त्यक्ला दुःखं घोरमूढिधयोः सिचिद्विचितनम्॥ २६॥

अन्यत्रेत्युक्तं कुत्र कथं ध्येयमित्यत् आर्। हिं क्रिक्तं क्र स्ट्रिक्तं क्रिक्तं क

शांतासु सचिदानंदांस्त्रीन प्येवं विचितयेत् ॥ कांनेष्ठमध्यमोत्कृष्टास्तिस्त्रश्चिताः ऋमादिमाः ॥२७॥ सालिकवृत्तिषु सचिदानंदास्त्रयोषि ध्येया इत्याहाज्ञांतास्विति। एषां ध्यानानां किं साम्यं नेत्याह । कनिष्ठेति ॥ २०॥

मंद्रय व्यवहारेपि मिश्रब्रह्मणि चिंतनम्॥ उत्कृष्टं वक्तुमेवात्र विषयानंद ईरितः॥ २८॥

इदानीं निर्भुणब्रह्मध्यानेऽनिधकारिणोऽनुयहाय मिश्रब्रह्मध्या-नेऽधिकार इत्यभिप्रायेणाह । मंदस्येति ॥ २८ ॥

औदासीन्ये तु धीरतेः शैथिल्यादुत्तमोत्तमम्॥ चिंतनं वासनानंदे ध्यानमुक्तं चतुर्विधम्॥ २९॥

एवं सवृत्तिकं ध्यानत्रयमुक्त्वाऽवृत्तिकं ध्यानमाह । औदासी-न्ये त्विति। एभ्यो ध्यानेभ्योऽधिकमित्यर्थः । उक्तं निगमयति । ध्या-नमिति ॥ २९॥

न ध्यानं ज्ञानयोगाभ्यां ब्रह्मविद्यैव सा खलु॥ ध्यानेनैकाय्यमापन्ने चित्ते विद्या स्थिरीभवेत्॥३०॥

अयं घ्यानावांतरभेदः किं नेत्याह । न घ्यानिमिति। तर्हि किमे-तदित्याशंक्याह । ब्रह्मविद्येति । इयं ब्रह्मविद्या कथमुत्पन्नेत्याशं-क्याह । घ्यानेनेति ॥ ३०॥

विद्यायां सिच्चदानंदा अखंडैकरसात्मताम् ॥ प्राप्य मांति न भेदेन भेदकोपाधिवर्जनात्॥ ३१॥

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

ब्रह्मानन्दे विषयानन्दः प्रकरणम् १५।

834

शांता चोराः शिलाद्याश्च भेदकोपाधयो मताः॥ योगाद्विवेकतो वैषामुगाधीनामपाकृतिः॥ ३२॥

भेदकोपाधिवर्जनादित्युक्तं तानेव भेदकोपाधीनाह । शांता इ-ति । एतेषां परिहारः केनोपायेनेत्याशंक्याह । योगादिति ॥ ३२ ॥

ति। एतपा पारहारः कनोपायेनेत्याशंक्याह। योगादिति॥ ३२॥ निरुपाधित्रह्मतत्त्वे भासमाने स्वयंत्रभे॥ अद्वैते विषुटी नास्ति भूमानंदोत उच्यते॥ ३३॥ फलितमाह। निरुपाधीति। त्रिपुटीभानाभावाद् भूमानंद इत्यु-च्यत इत्यर्थः॥ ३३॥

ब्रह्मानंदाभिधे यंथे पंचमोध्याय ईरितः॥ विषयानंद एतेन द्वारेणांतः प्रविश्यताम्॥ ३४॥ यंथमुपसंहरति। ब्रह्मानंदेति।स्पष्टलान्न व्याख्यायते॥ ३४॥ प्रीयाद्वरिहरोनेन ब्रह्मानंदेन सर्वदा॥ पायाच्च प्राणिनः सर्वान्स्वाश्रितांश्छुद्धमानसान्॥ ३५॥ प्रीयादिति॥ ३५॥

श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीविद्यारण्यमुनिविर-चितायां पंचदश्यांब्रह्मानंदे विषयानंदः समाप्तः॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीभारतीतीर्थविद्यारण्य-मुनिवर्यकिंकरेण श्रीरामकृष्णाख्यविदुषा विरचिता ब्रह्मानंदांत-र्गतविषयानंद्व्याख्या समाप्ता॥ १५॥

समाप्ता पंचदशी

## **\* वेदान्तपु**स्तक

### रचीपत्र \*

| किं                                            | रु० | आर्व |
|------------------------------------------------|-----|------|
| शारीरकब्रह्मसूत्रभाष्य अतिर किंग्स             | 90  |      |
| योगवासिष्ठ संस्कत                              | २५  |      |
| दशोपनिषदमूल अक्षरबडा                           | . 3 |      |
| गीता श्रीधरीटीकासहित 📜                         | 9.  | 8    |
| गीता श्रीमत्चिद्धनानन्दस्वामिकत                | •   |      |
| भाषान्यायप्रकाश चिद्धनानन्दस्वामिकत            | 6   |      |
| आत्मपुराणभाषा चिद्धनानन्दस्वामिकत              | 93  |      |
| पंचदशीभाषा अतिउत्तम आत्मस्वरूपजीकृत            | 8   |      |
| वासिष्ठसारभाषा आतिउत्तम                        | 3   |      |
| ऊपरिखखेला सबपुस्तक नीचेलिखेले ठिकाणेपर मिलेंगे |     |      |
|                                                |     | 1    |

पुस्तक मिलनेका ठिकाणा.

# गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास.

श्रीवेंकटेश्वर छापखाना.

(मुंबई.)

और विशेष पुस्तकका नाम और भाव तपास करना होय तो आधा आनेका टिकट भेजनेसे सूचीपत्र भेजदिया जायगा और चिही भेजेगा-तो उसका जबाबभी मिलसकेंगे.

ACCOM/2015 'No. My name is not Heather Sugent at vussue.

Woody Allen, America's most famous actor and film-maker, is also well known as a humorist. Philosophy major. History of Western Thought will hand in speculative papers. But I want to and all that. I have a paper due January. On Western religion. All the other kids in the course know. Professor Grebanier said if anyone finds out for sure, they're a cinch to pass the course.

Here is an unusual short story by him.

And my dad's promised me a Mercedes if I get

straight As.'

even allowed to say His name or He'll strike me someone is so touchy about having his name dead, which I could never understand why Sinterest me. Spoiled coed. High IQ and a body I I opened a deck of Luckies and a pack of gum and had one of each. Her story was beginning to

'You ever see Him?'

'Me? Are you kidding? I'm lucky if I get to see my grandchildren.'

'Well, how do you know He exists?'

"What does God look like?" T've never seen him.'

wanted to know better.

'Then how do you know He exists?"

'How do I know? What kind of question is that? Could I get a suit like this for 14 dollars if there was no one up there? Here, feel a gabardine—how can you doubt?"

'You got nothing more to go on?"

'Hey-what's the Old Testament? Chopped liver? How do you think Moses got the Israelites out of Egypt? With a smile and a tap dance? Believe me, you don't part the Red Sea with some gismo from Korvette's. It takes power. That's for you to find out.

That's for you to find out.

Oh, great. Then you don't know what he looks of the control of the c mental note of it and said I'd give her case a 'Uh huh.' So she was a pantheist. I made a stry-for a hundred bucks a day, expenses and a adinner date. She smiled and okayed the deal. We rode down in the elevator together. Outside it was getting dark. Maybe God did exist and maybe He

'So he's tough, eh?"

'Yes. Very tough. You'd think with all that success he'd be a lot sweeter."

'How come you know so much?'

'Because we're the chosen people. He takes bestcare of us of all His children, which I'd also like to someday discuss with Him.

cleric who owed me a favour for finding out who

My first lead was Rabbi Itzhak Wiseman, a local

rom finding out.

was rubbing pork on his hat. I knew something

was wrong when I spoke to him because he was 'Of course there's a you-know-what, but I'm not

scared. Real scared.

didn't, but somewhere in that city there were sure a lot of guys who were going to try and keep me 'What do you pay Him for being chosen?" 'Don't ask.'

So that's how it was. The Jews were into God

for a lot. It was the old protection racket. Take care of them in return for a price. And from the way Rabbi Wiseman was talking. He soaked them plenty. got into a cab and made it over to Danny's Billiards on Tenth Avenue. The manager was a slimy guy I didn't like.

'Who wants to know?" Chicago Phil here?"

grabbed him by the lapels and took some skin at the same time. 'What, punk?"

'In the back,' he said, with a change of attitude.

Chicago Phil. Forger, bank robber, strong-arm man and avowed atheist.

'The guy never existed, Kaiser. This is the straight dope. It's a big hype. There's no Mr Big, It's a syndicate. Mostly Sicilian. It's internetional. But there is no actual head. Except naybe the Pope.'

'I want to meet the Pope.'

'Does the name Claire Rosensweig mean any-'It can be arranged,' he said, winking.

thing to you?"

'Heather Butkiss?"

'Oh, wait a minute. Sure. She's that peroxide

take the practice of the horizontal take the practice of the horizontal take the practice of the horizontal take photographs and see which way it went.

It would be something that would be convincing. And if he went to Pakistan, I had the assurance of Mr Jinnah, to whom I'd spoken about this, that he would be welcomed with open arms and given an honoured place within the new Pakistan. And he'd be there for good.

If he went to India he was assured of the protection of India and he would be treated with honour there, also. The only thing that was fatal to him was to procrastinate and not make up his mind, because that would mean that he would then be a non-viable, landlocked state whose two neighbours were at each others' throats, and eventually he would be the battlefield...

☐ How did you organise the intervention of Indian troops in Kashmir?

I was chairman of the defence committee. I summoned the chiefs of staff. Having got the agreement of Nehru and of any other ministers who were present, I got them round instantly. I told them VP Menon had come back with the instrument of accession. He came back with a request for intervention. I said we had to get there, because if we didn't I would be held responsible for the slaughter which will undoubtedly occur to the British retired colonels there and their wives. But basically, we wanted to stop further massacres along the route, and in Srinagar.

So I told them that I wanted them to go up there. But without using the British RAF or British troops; entirely with Indian aeroplanes, civil or military, and Indian troops. What I did was to put out a flash call for every single

r Were not

him to have a plebiscite to decide w. I urged Kashmir wanted to go. He immediately agreed, with the proviso we mentioned earlief.

It showed he was willing to put the thing to the test because the population was 80 per cent Muslim. He also knew in those days that with Sheikh Abdullah out, they'd win. The reason he wanted the raiders out, of course, was his certain knowledge that while they were there they'd influence the plebiscite. He was perfectly reasonable while praying and hoping Kashmir would remain in India.

□ What was Jinnah's reaction when he learned you were sending Indian troops into Kashmir?

He exploded with room United National Property of the Property of

He exploded with rage. He called General Messervy. (Lt-Gen F W Messervy, GOC-in-C, Northern Command, India, 1946-47) and told him, "This is going too far, we shall have to declare war. We'll have to invade Kashmir and throw the Indians out."

Messervy said, "You realise this will mean a real war?"

"Yes."

"I must warn you that this will entail severe repercussions and I must report this to the Supreme Commander;" Messervy said. He then called Auchinleck who said "You will not take Jinnah's orders to advance into Kahsmir until he appreciates that the moment he invades, every British officer now serving in the Pakistan army must be stood down before the order is given."

Auchinleck reported this to me. It stopped the war in its tracks. Unlike the Indian army which had much more intelligent officers and could perhaps carry on, the Pakistan army couldn't carry on without British officers. So when he said they'd have to be stood down before the order was given, that stopped them. Otherwise Jinnah

reasist, a bit of a reactionary, but a reasist, a nationalist, and Nehru was definitely a theoretic-he wasn't in a position to carry you. The least that he was wrecking things, was preventing business from going on. He was preventing stability. He thought this was nonsense and he couldn't get him to stop it.

Gandhi told me about all this. They've reached a split, he said Patel wanted to resign because he couldn't go on with Nehru. What do you think? he asked

I said, "Well, Patel can't resign. Nehru is the great ideological leader of the people, but he's a visionary, he's not very practical. Patel is entinently practical. He's in fact, running the country, you can't let him go or the country would disintegrate. You can't let Nehru go, either, because then the utimate image would disappear. They're both treeded and they've got learn to work together."

"I agree," he said, "they must be together." Be stopped Patel from, resigning, but asked me to bring them together which I did at the time of his death.

There were, however, rumques of a plot do assassinate Gandhi. Distribey come mainly from Muslim sources?

No. I felt that the people most likely to kill him would be the extremist Hindus, since they were most against him. Because he was, in fact, protecting the Muslims. The Muslims would be

Excerpted from Mountbatten and Independent India, August 16, 1947 – June 18, 1948 by Larry Collins and Dominique Lapierre, Vikas Publishing House Pvt Ltd, 1984, Rs 125

they were terrified when he was killed. He was

he last people in their senses to kill him, and

their great protector



Excellency and His Highness agree that Kashmir and Jammu would accede to one future dominion or the other before the transfer of power on the 15th of August." It was noted that Kashmir acceding to Pakistan appeared the wisest course. If on the other hand, they decided to accede to India, the Indiag: would send to recommend the most an might no pakistan pakistan might no pakistan might no pakistan pakistan

decision, h.

plebiscite or,

ermit, by a show of

-cuer by a

Davus

him to have a plebiscite to decide w. I urged

couldn't see them, he could nonal

aeroplane of all local Indian airways to return to the most convenient place, to disembark their passengers and fly immediately to Delhi.

I wanted the right sort of troops to go up there. I

recorded before) get down to the edge of the appropriate senior officers to Palam airfield. The Sikh population in Jammu) And send off the convenient point, where the tribesmen haven't airfield. We must have a parachute battalion ammunition. Have a continuing supply going on. necessary equipment, decide what it is, the Muslim and Hindu populations. (There was no personally think the others you can use are Sikhs. off at high speed, and did that. reopen the air eld and get the troops in. Off you Srinagar, up the Jumna-to chat. They'll go ready to drop, and they'll be dropped at the most the tribesmen (some of this may not have been If we fail to reach the airfield in Srinagar before knew there were one or two Gurkha battalions go, full speed!" I made them run. They all went and mortars. They must drive them off and down with their superior weapons, machine guns yet got to-there are plenty up the vale of The Sikhs are not involved, as between the here so I said, "Use them to begin with. I I wanted the right sort of troops to go up there.

☐ Do you remember the particular feelings Nehru had about the Kashmir issue? Did they complicate things?

I do, indeed. From the beginning, he contessed he was deeply involved in Kashmir. He was a Kashmiri brahmin, it was his home. But he was a man of the highest integrity and intellect. He would not have dreamt of trying to coerce Kashmir into India on account of his emotional attachment. But once they had, in fact, thrown in their lot with India, here, in the same the same than the same that was his e.)

would have given them the orders to go in.

You have been accused of having got too involved in the Kashmir operation. What is your own feeling about it?

I have indeed been accused of getting too involved in doing this. All right, so I made a mistake. But look, I'm not a chap who tried to protect himself. I knew none of these people had any idea how to run a defence committee and I knew all about it. It would be very cowardly to do it behind a screen. Nehru hadn't a clue how to do it. I also knew I could keep things straight. It's true I stuck out my neck, but I did it with my eyes open and I think I limited their excesses. Whatever er they did wrong, they did it less wrong because there

was there.
When it was decided to send troops, I said when it was decided to send troops, I said "You cannot do it until Kashmir is a part of India You can only do it, therefore, if he accedes. If he doesn't I shall have to advise you, you are not entitled to send troops in. Second, remember nothing whatever was prepared for this operation. We believe the tribesmen were coming in trucks supplied by the Pakistan government, therefore they were involved, their army may be involved, and this was not an affair to be taken lightly. It's touch and go if we can seize the airfield and hold, unless we start operations right now...

They decided they would and said, "How?" I said, "Leave it to me." This is how I got the three chiefs and ordered every airplane mobilised in India, RIAF, commercial, private. Bring them all to Delhi, no arguments. Second, ready your troops, even the Delhi garrison, if you have to the big problems that the first independent

what happened was what he was realist, a bit of a reactionary, but a realist, and Nehru was definitely a theoretic nationalist, and Nehru was definitely a theoretic

government faced was the constant

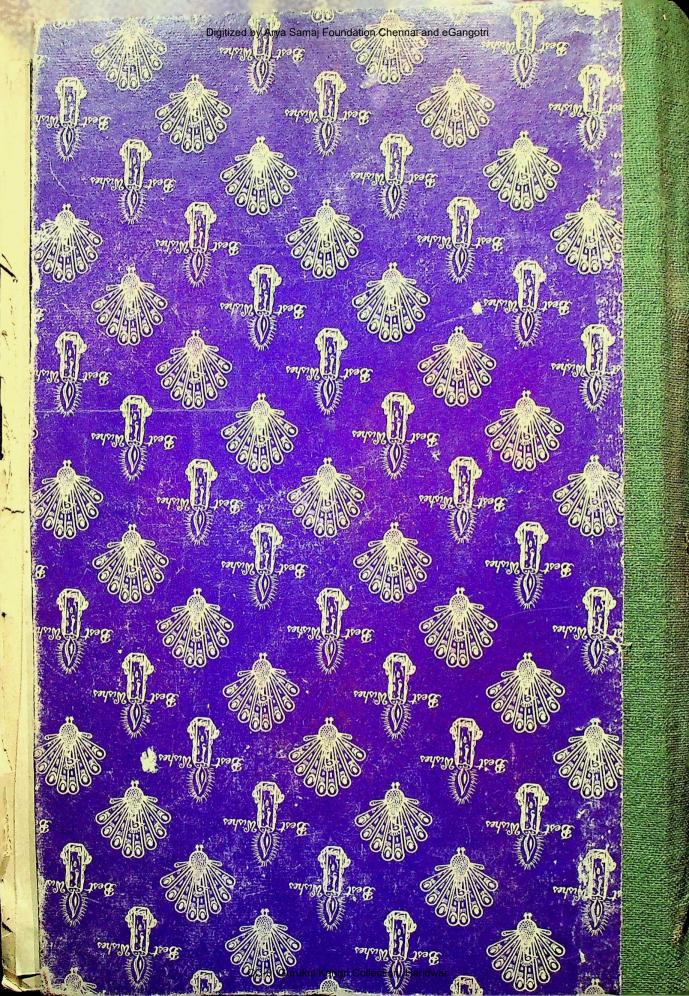